

# श्री तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ



सम्पादक

जनेन्द्र कुमार जैन यशपाल जन झक्षयकुमार जैन मुमेरचन्द्र जन

#### प्रकाशक :

तनसुखराय स्मृति ग्रम्थ समिति २१, असारी रोड, दरियागज, दिस्सी

मूल्य : १० रुपये

सुद्रक इम्पीरियल बुक डिपो प्रेस जामा मस्जिद. दिल्ली

सुश्री ऋशर्फी देवी धर्मपत्नी ला० तनसुखराय जी

के लिए

जिन्होंने अपने पति के लिए समाज और देश सेवा के कार्य में सहयोग ही नहीं दिया बल्क समय-समय पर उत्साह और प्रेरणा देकर

उन्हे प्रोत्साहन देती रही

अति विनम्र, ऋतिथि सेवा परायण, धार्मिक ऋौर कर्तव्यशील महिला रत्न हैं

स्त्री शिक्षा प्रचार ग्रीर समाज सेवा के कार्य में

जो विशेष प्रयत्नशील रहती हैं

उन्हीं के कर कमलों में यह स्मृति ग्रन्थ

सादर समपित है



जन्म २१ नवस्बर, १०३६

१४ डीलाई, १८६३

#### प्रसिद्ध देशभक्त कमबीर कुशल व्यवसायी समाजसेवी

# ला० तनसुखराय जैन

# रमृति ग्रन्थ

#### देश भौर समाज सेवा का सुन्दर समन्वय

भारतभूमि रत्नगभा है। समय समय पर कुछ ऐसी दिव्य विभूतियाँ जन्म लेती हैं वो प्रपने काय भौर प्रभाव से एक नवा जसत्कार पदा कर देती है। नवभारत के निर्माण से लोकसार्य तिलक विषय कीर प्रभाव से त्या रमोर विश्वव यु महात्मा गाभी प्रवावकेसरी लांक लाजपुतराय और विश्व शानित के भ्रवृत पञ्जवाहरताल नेहरू वस शहितीय महाग रन्तु हुए जिन्होंने लींक क्ष्मण की भावना से जन साधारण म प्रसावारण जाति वी भावना उत्पन्न की। अपनी सामकार्याची वाणी भीर शावच्यवनक कार्यों से देशवासियों के हृदय से गंधी वागृति की ज्वाला जगाई कि उन असस्य युवना भीर वीराङ्गनाधा ने सहुष मातभूमि के चरणों से सपने को न्योधावर कर विद्या।

राष्टीय मा दोतन म जैन समाज भी कभी पीछ नही रहा उसके शक्तिशाली युवको ने स्वतः प्रताकी शास्ति के लिए एक दूसरे से म्राः वडकर म्रपना तन मन मन प्रपण करने मे म्रपना गौण्य समभा।

परतक्षता रूपी व पदार दा दूर करने भीर स्वतंत्रता रूपी लागी अरे भास्कर का स्वागत करने क विए तेजस्वी युवक भागे भाए। उहीं युवका में देशभवत कमवीर समाजविधी ला॰ तनलुक्षरावजी व जा देश तेवा को व्यप्त जीवन का लयर समझते थे। उहोंने भे न महावीर के मगतम्य शासन को लाक-वानी कानों के लिए प्रवेश किया वे मानवता की तेवा के लिए सदैव लालाधित रहते थे। जैन समाज एकता क सूत्र म अंतर भ्रिता भा म का आविक स प्रथिक प्रवार करता रहे। यह युनीत भावना उनके हृदय म सदैव बनी रहनी थी। शाकाहार वा प्रवार हो पशुषन की रखा हो इस सम्ब ध में उपने वर्ग महत्यपूज वाय विया। दे। समाज के प्रति की गई उनकी सेवाए स्वर्णाक्षरा में लिखने योग्य है। उनका जीवन युवको च निए ग्रादत है। ग्राज जब भ्रष्टा वार भीर लाल्याना साववाना दिखा है न रहा है तब हम उनक जीवन को देखते हैं कि उन्होंने तथा की समाजन स्वार्णाक्षर समाजन से स्वार्ण ।

#### देश-सेवा

सन् १६१६ में जबकि असहयोग मान्दोतन गुरू हुमा और हमारे देश में म्राजायी की सहर सैंडी तो उनसे न रहा नया। एकदम स्वदेशी करतुओं का प्रयोग करना गुरू कर दिया। पंत्राव- कैसरी जाजा ताअपतराय के साथ तिक दराज्य कर में रुपया एकदिन करने में प्रापने वड़ा कोई किया। भाग पर लाता ताअपतरायकी का बड़ा प्रेम चा। सोकतायक पं० जवाहरताताकी नेहरू के साथ-साथ रोहतक, करनात आदि जिलों में दौरा किया। रोहतक में जब माता करतुरका गांधी पथारी और चर्चा रङ्गाल कुमा जिसमें २४० महिलाएँ सम्मितित हुई तो प्रापने प्रयोक महिला को ४) और चरिंग की तकती नेहरू में दी। जसहयोग मान्दोतन में ६ माह कारावास में रहे। १६४२ में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मध्यक्ष रहे। हरिजनों के लिए उन्होंने एक बोडिङ्ग हालस की स्वापना कराई।

ष्णाप उन व्यक्तियों में से ये जो प्रस्त तह प्रपने की ख़िवाए रखना बाहते थे। प्रयक्त उत्साह, स्फूर्ति, व्यवसाय-कुशनता, नम्रता, सच्चाई म्रादि लोकोत्तर गुणों की मूर्ति थे। माप देश भौर समाव के निर्भीक सिवाही थे। नदमी इन्योरेन्स चौर तिलक बीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध प्रमातिकील राष्ट्रीय कम्पनी नहीं है। यह कम्पनी उच्च मादके और लोकहित के सदेश को लेकर कार्यक्षेत्र में बतरी उसका मूल उद्देश्य भारत की म्राधिक स्थिति को वैज्ञानिक दश से उन्तत करना भौर भारत की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करना प्रापने म्रपने नेतृत्व में उसका बड़ी सकनता के साथ सवालन किया।

#### समाज-सेवा

समाव का भी हूँ। इस उद्योग से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सबका भला हो, इसी भावना से उन्होंने अपने त्रीवन में सेवा के घनेक कार्य किये जिनमें कतियय का उल्लेख करना धावस्यक है:---

- मह्मांव कांद्र में समस्त जैन समाज विश्वुच्य हो उठा। द्वार्ट माह तक धान्योजन करने के परचात् ग्वानियर सरकार के कान ऋड़े हो गए जिसमें जान-बूमकर जैन धर्म का अपमान किया गया था। यह जैन मनाज की परीक्षा का ममय था। अपने सहयोगी दाहिने हाथ युवक हृदय गोयमीय औ के साथ परिवर्ष के नेतृत्व में उत्त सफलता के साथ कांग्रे किया कि वह विष का घूंट अमृत बन गया। जैन समाज में क्षत्रिय तेज जमर उठा। सफलता का श्रेय उनके वरणों की मूम उठा। इस कार्य में लाजाजी के श्रद्यन कांग्रेसील का परिचय दिया।
- मात्रु के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया तथा टेक्स, टेक्स नहीं है किन्तु कलक्क है। यह टेक्स इसारी धार्मिक स्वाधीनता में बाधक है तथा स्वाधिमान घातक है। प्रापके स्म दुनीत सरेस से जनता में कांति मध गई और टेक्स हटाकर ही खानित सी। यह कलक्क जब तक युळ नहीं गया तब तक क्यू नहीं बैठ।
- —भा॰ दि॰ जैन परिवद, भारत जैन महामण्डल, वैश्य कांग्रेस, श्रप्रवाल सभा, भारत वेजिटेरियन सोसायटी के तो प्राण ही थे।
- ——दि० जैन पोलिटैक्निकल कालेज (दि० जैन क।लेज) बडौत का शिलान्यास आपके ही कर-कमलों डारा हुया।
  - ५००० भीलो को मांसाहार का त्याय कराया ।
- चरित्र चक्रवर्नी प्राचार्य शान्तिसागर जी महाराज के वे बढ़े भक्ष्त थे। कई बार उनके दर्शनों के लिए पधारे।
- स्याडार महाशिवासय के भवन को गंगा के चरेशों से जब खतरा उत्पन्न हो गया और भेदनी पाट जर्जर होने समा, मन सुवारवें नाय के विवास मन्दिर के गिरने की बाद्यका पैदा हो गई तो गरकार द्वारा देवा हो गई तो गरकार द्वारा वक्के निर्माण की स्वीकारता प्रदान कराई। इस सम्बन्ध में अद्भेय कर्णीजी ने उनके सम्बन्ध में लिखा कि "इस पुग में बापने महान घर्म का उद्धार करके प्रवृत्ते पुष्प लाभ किता। पाट के कार्य का अद्भेय समापको हो है। आपने बड़ा भारों प्रदितीय दुर्घर कार्य किया। हमारा हृदय बापके इस धार्मिक कार्य की लगन के लिए प्रापका जुवाकांग्री है।"

भारत जैसे धर्मपरायण घटिसाप्रिय देश में जहा धर्षिक जनता धाकाहारी हो वहाँ मांसाहार का प्रचार वड़े यह देल तेठ शास्तिकरण धासकरण घोर श्रीपती हिक्सणी अरुध्येत के तेतृत्व में मिलाबट विरोध कार्येस ध्रोर धाकाहारी कार्येस की, जिसमें जनता को बताया, यहां के तर-नारी धी-दूच के सेवन से बतावान और बुढिधान होते थे। घाव जो घनेक डीमारियों कैन रही है उसका कारण गुद्ध थी का ध्रमांव है। इस सम्बन्ध में धापने वडा प्रयत्न किया। लालाओं जैन समाज के उन कर्मठ अनुमझी और कर्तथ्यप्रायण कार्य-कर्ताओं में से ये अन्हें सदेव देश और समाजसेवा का प्रकृतिरत्त व्यसन या जो कठिन से कठिन परिस्थिति में सदेव निर्मय और सफल रहते थे।

लालाजी की प्रतिभा,सर्वतीमुखी थी। सभी विषयों में उनकी स्वायगति थी। ऐसे कृमेंदोगी सेवापरायण निरवार्य समाज-नेवक नर-रेल का उनके जीवन में ही गयोजित. सरकार होना चाहिए था। उनके कार्यों से पुत्रकों को अली अकार परिचित. होना धावस्थल है, ताकि विस्थार्य कार्यकर्तीयों की वृद्धि हो परन्तु ऐसा हुधा नहीं। समाज प्रयने कार्यकर्ताओं के प्रति

कुछ भाइयों की ब्रान्सिक प्रभिकाशा थी कि उनके सम्बन्ध में एक उत्तम बन्य प्रकाशित हो। उनके बिचारों का नवयुवक लाभ उठा सकें। उन्हें सार्यदर्शन प्रिल सके। इसी भावना से उनके मित्रों सौर धनिष्ठ सम्बक्त रतने वाले माथियों की प्रेरणा से एक स्कृति-बन्य प्रकाशित किया ला रता है।

इससे लालाजी की देश और समाज के प्रति की गई सेवा से आप भली प्रकार परिचित होंगे।

संय को सर्वांग सुन्दर बनाने का प्रयस्त किया गया है परन्तु सम्भव है झापकी किया समुद्रत न हो परन्तु फिर भी उनके कार्यों का सुन्दर दिव्हमंत्र और शामिक तेलों से यंत्र की योषा बंद गर्द है। इस प्रकार के प्रत्य से झाप भली प्रकार उनके कार्यों से परिचित्त हो सकरेंग। यं यं के कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए शीतनसुद्रताय जेत स्मृतियय सर्योजक मामिति का निर्माण हुता। जिसके अध्यक्ष स्वनाम थन्य शनवीर साह धान्तिप्रसाद और स्वाह जी ने इस कार्य में विशेष किया प्रत्य कर की। वर्गी कि सुरोग्य कार्यकर्ता और समान वेदकों दा सम्मान करना प्रत्यन्त आवश्यक्त है। 'गुणिपु प्रमोर' की भावना का यही धानिप्रमाय है। गुणवान मेवाभावी पुरुषों को देखकर हृदय में हर्ष का प्रत्य होगा प्रमोद भावना है।

यह कहते हुए प्रपार हुएं होता है कि इस सम्बन्ध में हिन्दी के उच्चकोटि के लेखक और प्रतिक्षा सम्पन्न विद्वारों में एवं समाज के गण्यमान नेताओं, कार्यकर्नाओं और प्रमुख पुरुषों कवियों तथा सुयोग्य सार्यकों ने अवनी अद्धान्नित, सस्मरण, कविताएँ निजवाकर हुमें समुप्तित हिमा है। हम उन लेखकों, कथियों भीर नेताओं के हार्दिक सामारी है जिन्होंने हमारी प्रार्थना पर रचनाएँ निजवा कर हुमें सनुगृहीन किया है।

साय ही ग्रय की छराई फीर इतने पुरर इस से प्रकाशित करने का श्रेय श्री रामजस कालेज सोसाइटी के श्रेस व्यवस्थापक श्री सुरेन्द्र प्रकाश वी रस्तोगी विशेष घन्यवाद के योग्य है जिस्होंचे बढ़ी रुचि ग्रीर उस्साह के साथ हमारे इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

एकबार हम उन सभी सम्पादको, लेखको और, वेताओं को घन्यवार देते हैं जिन्होंने लालाओं के प्रति अपना स्वाभाविक प्रेम दर्शाकर हमें उनके सम्बन्ध में अमृत्य विचार दिए हैं।

माशा है इस स्मृतिग्रंथ से लालाजी की स्मृति हमारे हृदय में सदैव बनी रहेगी सौर उनके किए गए कार्यों से हम थोड़े-बहुत उन्हण भी हो जावेंगे।

#### हमें विश्वास है---

इस प्रथ से समाज के उद्योगमान युवक उनके महत्वपूर्ण कार्यों से प्रेरणा लेकर देश और समाज की सेवा में प्रथने को सहर्ष अर्पण करने के लिए तत्पर रहेगे । तो हमें प्रतीव प्रसन्तता होगी और हम प्रपना परिश्रम सफल समभ्तेगे।

विनम्र

भक्षयकुमार जैन प्रधानमंत्री भा० दि० जैन परिषद सुमेरवन्द जैन शास्त्री साहित्यरत्न, न्यायतीयं मध्यापक जैन स० क० हायर सैकेण्डरी स्कुल

श्रम्यक्ष श्रीवल भारतीय सम्पादक सम्मेलन

सयोजक

मत्री

श्री तनसुस्तराय स्मृति ग्रथ सयोजक समिति २१ ग्रन्सारी रोड, दरियागज, दिल्ली



#### श्रनुक्रम

#### श्रद्धांजलियां, संस्मरण, प्रथम झध्याय

| श्र <b>द्वां</b> जलियां                                              | ले सक                                   | पृष्ठ  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| याद तुम्हारी सेवाएँ झाती है तनसुखराय                                 | श्रीकल्याणक्रमारजी 'शक्षि'              | १-२    |
| श्री साह जी के उदगार                                                 | दानवीर साहु शान्तिप्रसाद जैन            | ₹      |
| प्रेरणा के स्रोत                                                     | श्री मिश्रीलाल जी गंगवाल                | ٧      |
| उनका नाम असर रहेगा                                                   | श्रीतस्तमल जैन                          | ¥      |
| विचारवान व्यक्तियो में भ्रयगण्य                                      | सेठ श्रष्टलिंह जी सदस्य लोकसभा          | ¥      |
| जनकल्यारण हितैथी                                                     | साह श्रेयांसप्रसाद जी                   | Ę      |
| व्यापक कार्यदृष्टि भीर निर्मल भावना                                  | सेठ क्रजलाल जी वियाणी, अकोला            | Ę      |
|                                                                      | दानवीर सेठ गजराज जी गंगवाल, कलकत्ता     | Ę      |
| दिलेर और भ्रदम्य साहसी                                               | श्री लालचंद जी जैन एडवोकेट रोहनक        | 9      |
| वास्सल्य की मूर्ति सुश्री लेखवती जैन वि                              | डप्टी चैयरमैन पंजाब विधान सभा चण्डीगढ   | 5, 20  |
| नई-नई सुभ के धनी श्रीलक्ष्मीनारायण इ                                 |                                         |        |
| प्रगतिशील समाज स्थारक श्री जगजीवन                                    |                                         | 8.8    |
| कमंठ कार्यकर्ताग्रीर निर्भीक नेता श्रीम                              |                                         | 8.8    |
| सेवामृति ला० तनसृखराय जी १                                           | री रिषभदास जी रांका श्रध्यक्ष, भारत जैन |        |
|                                                                      | महामण्डल बम्बई                          | १२, १३ |
| भ्रपने नाम को म्रक्षरश चरितार्थ किया                                 | श्रीदेशराज चौधरी उपाध्यक्ष दिल्ली       |        |
|                                                                      | क।पौरेशन, दिल्ली                        | १४     |
| महापुरुषों के जीवन का व्यक्ति के चरित्र                              |                                         |        |
| पर ग्रदभूत प्रभाव पड़ना है                                           | सम्पादकीय टिप्पणी                       | १४     |
| मैं किन-किन का कृतज्ञ हुँ                                            | <b>ध</b> पनी कलम से                     | १६, १८ |
| श्रीमान ला० तनमूचराय जी का जीवन चरि                                  | त्र थी सुमेरचन्द जैन, शास्त्री          | ₹E, ¥5 |
| ग्रनमोल रत्न श्री प्रकाशचन्द टोंग्या एम. ए., बी. काम०, एलएल बी० इदौर |                                         |        |
| धर्मपत्नी की दृष्टि में                                              | श्रीमती ग्रशकीं देवी धमंपत्नी कमंबीर    |        |
| •                                                                    | ला॰ तनसुखराय जी जैन                     | ४६, ५१ |
| सुलभ मार्गी                                                          | श्रीमती सुशीलादेवी                      |        |
| उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति श्री ला                              | लचंद जी सेठी मालिक विनोद मिल्स चण्जैन   | 48     |
| •                                                                    |                                         | . ,    |

| दीपक के समान प्रकाशमान<br>वे बन्य हैं<br>सहनशीसता भीर दूरदिशता के बाद | श्री महावीरप्रसाद एडवोकेट हिसार<br>श्री जियालाल जैन, प्रेसीडेण्ट दि० जैन कालेज बड़ौत<br>र्सा श्री उग्रसैन जैन, एम० ए०, एल०एल० बी० | <b>4</b> ફ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सच्चे देशभक्त श्री वा<br>ग्रपना जमाना ग्राप बनाते है ग्रहले           |                                                                                                                                   | ¥¥         |
|                                                                       | दि० जैन कालेज बड़ौत मेरठ                                                                                                          | ųχ         |
| A Man of Inspiration                                                  | Shri Bhikha Lal Kapasi                                                                                                            | ४६, ४७     |
| मानव हृदय का आलोक                                                     | श्री सुल्तानसिंह जैन M.A.                                                                                                         | Χæ         |
| लगनशील कार्यकर्ता                                                     | जैनरस्न श्री गुलावचन्द टोग्या इदौर                                                                                                | 3.8        |
| प्रेरणाकेस्रोत                                                        | डा० ताराचद जैन (बस्शी)                                                                                                            |            |
| साहसी तेजस्वी नर रत्न                                                 | रायबहादुर बा० दयाचंद जी                                                                                                           | ६०         |
| सर्वतोमुखी प्रतिभा                                                    | मुश्री काता जैशीराम मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी                                                                                       |            |
| महान परोपकारी                                                         | सेठ मिश्रीलाल पाटनी वैकसं                                                                                                         | Ę१         |
| Very Good Worker                                                      | Shri Narindra Kumar Jain, B.A.                                                                                                    |            |
| सफल जीवन                                                              | श्री रूपचंद गार्गीय                                                                                                               | ६२         |
| सबके प्रिय नेता                                                       | श्री हीराचंद जैन                                                                                                                  |            |
| कर्मवीर श्रीतनसुखराय जी                                               | कविरत्न श्रीगृणभद्र जैन                                                                                                           | ĘĘ         |
| बिरले महापुरुष                                                        | श्री नरेन्द्र कैंप्टेन                                                                                                            | έλ         |
| ग्रपने काल के संरक्षक                                                 | थी जुगलकिशोर मुखत्यार                                                                                                             | ξX         |
| स्वजनों की स्रोर से श्रद्धाजलिया                                      | सेठ रामगोपालजी                                                                                                                    | ६६, ६७     |
|                                                                       | श्रीशिखरचद जी                                                                                                                     |            |
|                                                                       | श्री खुबचंद जी                                                                                                                    |            |
|                                                                       | श्री गिरीलाल जी                                                                                                                   |            |
|                                                                       | थी रएजीतसिंह जी                                                                                                                   |            |
|                                                                       | श्री किशनलाल जी                                                                                                                   |            |
|                                                                       | थी भगवानदास जी                                                                                                                    |            |
|                                                                       | श्री कांतीप्रसाद जी                                                                                                               |            |
|                                                                       | श्री कुलभूषराजी                                                                                                                   |            |
|                                                                       | श्री रुलियाराम जी                                                                                                                 |            |
|                                                                       | श्री विद्यावती स्वदेशरानी                                                                                                         |            |
|                                                                       | श्राज्ञादेवी, सन्तोपकुमारी, त्रिशलादेवी                                                                                           |            |
| सच्चे सेवक                                                            | श्रीमत विद्वान् ला० राजकृष्ण् जी दरियागंज, दिल्ली                                                                                 |            |
| स्नेहशील महापुरुष                                                     | श्री शांतिकृमार गोषा                                                                                                              | Ę          |
|                                                                       |                                                                                                                                   | ٠,٠        |

| पितृतुल्य स्तेहधारी               | श्री मन्त्रूलाल हौरालाल जी                     | Şς         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| संफल कार्यंकर्ला                  | श्री रतनलाल जी                                 |            |
| चमकते हीरे                        | श्री जंगतप्रसाद जी                             |            |
| कुशल कार्यकर्ता                   | रायबहादुर सेठ श्री हीरासाल जी जैन भैया साहब    | <b>5</b> 8 |
| षद्वितीय समाजसेवक                 | श्री दरवारीलाल जैन                             |            |
| सेवाभावी, मधुर भाषी               | श्री भगवती प्रसाद खेलान                        |            |
| भी मेहमानवाज                      | श्री उग्र सेन मन्त्री                          | 90         |
| प्रेरणा प्राप्त करे               | श्री भुवनेन्द्र विश्व जबसपुर                   | ৬१         |
| रिषद्कासपूत                       | श्रीसलेकचद जैन                                 |            |
| देशभक्त भीर प्रबल समाज सुधारक     | श्री चिरजीलाल जी बडजात्या ७३                   | ₹. ७३      |
| प्रसिद्ध समाज-सुधारक भीर मूक सेवा | क श्रीरतनेशकुमार जैन                           | <br>'8     |
| काम करने की ग्रद्भुत शक्ति में    | श्री उमाशकर शुक्ल                              |            |
| रजाब मे जागृति काश्रेय            | श्री गुलावसिंह जैन एडवोकेट हिसार (पजाब)        | ¥          |
| गार्गंदर्शक                       | श्री गिरवरसिंह                                 | ७६         |
| कताकेस्तभ                         | सुरजभान जैन                                    |            |
| ादस्य साहसी                       | श्री कौछल जी वकील ७७                           | , ७५       |
| ानवता के महान पूत                 | श्री ज्ञानवती जैन                              | 1          |
| रेसामाजिक गुरु                    | श्री भगतराम जैन                                | 50         |
| जुल मूति                          | श्रीहजारीलाल जैन प्रेमी                        | ٩ ۽        |
| द्वामय व्यक्तित्व                 | श्री केशरलाल बस्त्री जयपुर                     | <b>4</b>   |
| गडर कार्यकर्त्ती                  | श्रीविशनचद ६३,                                 | <b>5</b> 8 |
| वजनो की ग्रोर से                  | श्री जगदीशराय गुप्ता                           | s٤         |
| तर्भीक साहसी वीर                  | श्री मिश्रीलाल पाटनी                           | 58         |
| मंठ सेनानी लाला तनसुखराय जी       | श्री बाबुसाल जैन जमादार ८७.                    | 32         |
| रे भ्राता                         | ्र<br>श्रीमखमली देवी जैन ६०,                   | 9.8        |
| ग० दि० जैन परिषद के प्राण         | सा० राजेन्द्रकुमार जैन बैकर्सग्रध्यक्ष भा० दि० |            |
|                                   | जैन परिषद                                      | £ ?        |
| ोमन्त तनसुख राय जैन               | हजारीलाल जैन प्रेमी                            | £2         |
| वक समाज द्वारा संस्कार            |                                                | €3         |
| डेनक्षत्र जीवी                    | डा० महेन्द्रसागर प्रेचडिया                     | 83         |
| ० तनस्खराय के प्रति               | थी राजेन्द्रकृमार जी कुमरेश                    | £¥         |
| री एक भेट                         | श्रीताराचन्द जी प्रेमी                         | £ \$       |
| गतिकारी नेता                      | श्री शीलचद जैन शास्त्री                        | e 9        |
|                                   |                                                |            |

|                                           | बच्यक्ष श्री जैन शिक्षा बोर्ड कूचा सेंठ, दिल्ली १७ |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| प्रतिष्ठित समाज सेवक                      | देशभक्त श्री दौलतराम जी गुण्ता १८                  |
| नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत                 | श्री सुल्तानसिंह जी एम॰ ए॰ ६६-१०१                  |
| ज्माशीर्वाद                               | श्रीदयाशंकर ज्योतियीकानपुर १०२                     |
| समाज-मुधारक                               | डा० नन्दकिशोरजी १०३                                |
| नेकी कर दरिया में डाल                     | य० परमेष्टीदास आरी १०४                             |
| लगनशील नालाजी                             | श्रीयुलादचंद पांडया १०५                            |
| संक्षिप्त जीवन भौकी                       | श्री सुरेशचन्द्र जैन १०६, १०६                      |
| कर्मठ सेवामार्ग कार्यकर्ता                | श्री रतनताल जैन ११०,१११                            |
| लालाजी एक संस्थाये                        | श्री यज्ञपाल जैन ७/८ दरियागंज दिल्ली ११२,११३       |
| श्रहिंसाके प्रेमी ग्रौर पशुधन के रक्षक    | श्रीजयन्तीलाल जीमानकर ११४                          |
| तरुण गीत                                  | श्रीकल्यासकुमारजीशशि ११५                           |
| लालाजी एक योद्धा                          | श्रीसत्यंघरकुमार जी ११६,११७                        |
| धान्दोलनकारी लाला जी                      | श्रीबलभद्रजैन ११८, ११६                             |
| मामाजिक धार्मिक सेवायें                   | पं० रामलाल जैन १२०, १२१                            |
| कर्मठ समाजसेवी                            | श्रीमोतीलाल जैन १२२-१२४                            |
| स्मृतियाँ ग्रीर श्रद्धाजलियाँ             | श्री श्यामलाल पांडवीय १२४, १२६                     |
| परिषद के प्रमुख संस्थापक                  | संकलित १२७-१२६                                     |
| तरुण गीत                                  | श्री राजेन्द्रकुमार जैन १३०                        |
| क्र० सीतल प्रमाद जी                       | पं॰ परमेष्ठीदास जी १३१, १३३                        |
| विद्यावारिधि वै० चम्पतराय जी              | श्रीत्रिशलादेवी १३४-१३८                            |
| परिषद का शानदार ग्रधिवेशन                 | श्रीपंचरत्नजी १३६-१४१                              |
| जैन भौर हिन्दू                            | डा० ज्योतीप्रसाद जैन १४२-१५१                       |
| रक्षाबन्धन के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7            |
| भ० महावीर का निर्वाण दिवस                 | £ \$ \$                                            |
| कथनी भौर करनी में समानता लाइए             | \$X <b>\$-</b> \$ <b>X</b> \$                      |
| महान कांतिकारी विश्वोद्धारक भ० महार्व     | रि १५७-१६=                                         |
| भाष्ट्रीका शिक्षा का उद्देश्य             | 145                                                |
| पश्हत्या बन्द कराओ                        | १६०-१६१                                            |
| वध योजना                                  | १६२-१६३                                            |
| जैन एकताकामंच                             | <b>१६४-</b> १६६                                    |
| भा० दि० जैन परिषद् के ३७ वर्ष             | १६७-१७०                                            |
| देवशास्त्र गुरु                           | १७१-१७३                                            |
| राजस्थान नहर योजना और उसके प्रवर्तः       | ह १७५-१७६                                          |
| वैश्य वर्ग साहस और उद्यम को हृदय में स    | बान दें १७६-१म•                                    |
| •                                         |                                                    |

| रिष्टु निश्विक का प्रधान कर सुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| जैन समाव के सगठन का रूप कैसा हो ?  कावान महाजीर और उनके सदेश १८६-१८६ जैन समाव के सामने एक समस्या १८०-१६२ सहाजीर जयती पर हमारा कर्सव्य  Report on the Marketing of Meat in India १६०-१६२  कवितावयें  मानव वर्ष १९४-१९७ ईववरोपावना १९६-२०० विविध कविताएँ २०१-२०० हिस्सेन्सा हमारण २०६-२०० हिस्सेन्सा हमारण २०६-२०० सहिम कविताएँ २०१-२०० हिस्सेन्सा हमारण २०६-२०० जैन सम्बोधन २०१२ सामु विवेक २०३ जैन सम्बोधन २०१२ हदयोद्गार सफल जन्म नवयुवको के नम्न निवेदन थिन सम्बोधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| कनवान महाजीर भीर उनके सदेख  यैन समाज के सामने एक समस्या १८६  सहाजीर जयती पर हमारा कर्जव्य १६०-१६२  Report on the Marketing of Meat in India १६९, १६४  कियताय  मानव पर्व १९४-१९७  देववरोपावना १६६-२००  विविध कविताए २०१-२०६  हिन्दोस्ता हमारा विवेक २००  यैन सम्बोधन २०१  साधु विवेक २००  यैन सम्बोधन २१४-२१६  हदयोद्गार सफल जन्म नवदनव ११६, २२०  व्यव्यक्षिक सामप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| जैन संमान के सामने एक समस्या १८८६ स्थाप कर्याच्य १६०-१६२ स्थाप कर्याच्य स्थाप स्थाप कर्याच्य स्थाप स्थाप स्थाप कर्याच्य स्थाप  |  |  |  |
| Report on the Marketing of Meat in India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Report on the Marketing of Meat in India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| स्वतायें  सातव धर्म  ईववरोपावना  १९६-२०० विविध कविताएँ  २०१-२०० विविध कविताएँ  २०१-२०० विविध कविताएँ  २०१, २०० विविध कविताएँ  २०० विविध कविताएँ  २०० विविध कविताएँ  २०० विविध कविताएँ  २०० विविध कवितायं  २०० विष कवितायं  २०० विविध कवितायं  २०० विविध कवितयं  २०० विविध कवितयं |  |  |  |
| हैस्वरोपावना १६२०० विविध कविताएँ २०१-२०= हैस्तेहता हमारण २०६, २१० वीर की सच्ची जवनी २०१ समाज सम्बोधन २०१ साधु विवेक २०३ जैन सम्बोधन २१४-२१६ हृदयोद्गार सफल जन्म नदेदन २१७, २१= वायुवको से नच्च निवेदन २१६, २२२ व्यव्यक्ति सम्बोधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| हैरबरोपावना १६२०० विविध कविताएँ २०१-२०६ हिस्सेस्ता हमरण २०१.२०६ हिस्सेस्ता हमरण २०६,२१० वीर की सच्ची जवनती समाज सम्बोधन २,१२ साधु विवेक २,१३ जैन सम्बोधन २,४२-२१६ हृदयोद्गार सफल जन्म २१०,२१२ व्यव्यवनो ने नम्न निवेदन २१०,२१२ व्यव्यविक वर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| विविध कविताएँ २०१-२०८ हिस्सेला हमारण २०६, २१० वीर की सच्ची जवनी २०१ समाज सम्बोधन १०१ समाज सम्बोधन १०१ क्षेत्र २०३ जैन सम्बोधन १०१ हस्योद्धार सफत जन्म २१७, २१६ व्हयोद्धार सफत जन्म २१६, २२० धानक सम्बाधन २१८, २२० धानक सम्बाधन २२, २२२ व्यव्सक बाला २२३, २२२ व्यव्सक बाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| हिन्दोस्ता हमारा २०१, २१० तीर की सच्ची जयत्ती २०११ समाज सम्बोधन २०१२ साधु विवेक २०३ २०३ तीन सम्बोधन २०१२ २१६ दस्योद्गार सफल जन्म नवयुवको से नम्न निवेदन २१६, २२० विक सम्बोधन २१६, २२० विक सम्बोधन २१६, २२० विक सम्बोधन २२१, २२२ व्यव्यविक साला २२३ २२३ व्यव्यविक साला २२३ २२३ व्यव्यविक साला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| बीर की सच्ची जयली समाब सम्बोधन ११२ साधु विवेक २०३ जैन सम्बोधन १८४-२१६ हृदयोद्गार सफल जन्म नवयुवको से नम्र निवेदन ११७,२२० धनिक सम्बोधन २११,२२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| सापु विवेक २,३३<br>जैन सन्वोधन २,४४-२१६<br>हृदयोदग्गर सफल जन्म २१७ २१=<br>नवपुत्रको से नम्न निवेदन २१६,२२०<br>धनिक सम्बोधन २२१,२२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| साधु विवेक २,३३<br>जैन सत्योधन २,४४-२१६<br>हृदयोदग्र सफल जन्म २१७ २१ -<br>नवपुत्रको से नम्न निवेदन २१६,२२२<br>धनिक सम्बोधन २२१,२२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| हृदयोदगार सफल जन्म २१७ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| नवयुवको से नम्न निवेदन २१६, २२०<br>धनिक सम्बोधन २२१, २२२<br>उपरक्षिक ढाला २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| धनिक सम्बोधन २२१, २२२<br>उपरक्षिक ढाला २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| उपदक्षिक ढाला २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| भीस और ३ छत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 114 215 - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| चेतावनी २२६ २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| जैन धर्म की प्राचीनता २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| जैन झडा गायन २२६, २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| सदमं सदेश २३१, २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| पूज्य पिता की जय-जय २३३, २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| स्वदेश सदेश २३४-२४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| तेरी ब्रायु मे कमती पड २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| विविध ब्रान्दोलन, द्वितीय ब्रध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| महर्माव आन्दोलन श्री दयामलाल पाडवीय २४४-२४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| दस्सा पूजन अधिकार श्री राजेन्द्रकुमार २४७-२४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| दूध-वी मिलावट कान्केंस के अध्यक्ष मेठ शातिदास झाशकरण जी का भाषण २४०-२४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| तिलक बीमा कम्पनी नी अपूर्व सफलता २३४, २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

| बीर सेवा मन्दिर                       | २४६, २५७                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| लालाजी का परोपकारी कार्य              | <b>ब्र०</b> सीतलप्रसाद <b>ी</b> २५६                 |
| राजस्थानी भाइयो की प्रपूर्व सेवा      | सम्पादक विश्वमित्र २५९                              |
| धप्रसेन जयन्ती महोत्सव                | रायजादा गूजरमल जी मोदी २६०, २६१                     |
| चरण-कमलो में श्रद्धा फूल              | २६२-२६४                                             |
| भील श्राश्रम                          | राजेन्द्रप्रसाद जैन २६४-२६७                         |
| ग्राबूटैक्स विरोधी ग्रान्दोलन         | श्रीविजयकुमार जैन २६८-२९२                           |
| स्याद्वाद महाविद्यालय का जीर्णोद्वार  | पूज्य वर्णीजी २६३                                   |
| <b>घादर्श साम्</b> हिक विवाह          | श्रीगोकुलप्रसादजी २९४-२६६                           |
| विश्व का शाकाहार ग्रान्दोलन           | श्रीसन्मतिकुमार २६७-३०३                             |
| London Vegetarian Societ              | y List of Books ३०४-३०८                             |
| जैन कोग्रापरेटिव बैक                  | रायसा॰ ज्योतिप्रसादजी ३०६                           |
| <b>ग्रा</b> ध्यात्मविज्ञान            | ला०तनसुखरायजी ३१०-३१२                               |
| शिक्षाप्रेम धौर श्रेय काकारण है       | ग्राचार्यकाउपदेश ११३                                |
| राणाप्रताप भीर भामाशाह                | स्व०कवि पुष्पेन्द्र ३१४,३१५                         |
| भारतीय एकत्व की भावना                 | ब्यौहार श्री राजेन्द्रसिंह ३१६-३२०                  |
| मेवाड उद्घारक भामाशाह                 | श्री ग्रयोघ्याप्रसाद जी गोयलीय ३२१-३२४              |
| गाधीजी के ब्रत                        | 375-175                                             |
| रायचन्द भाई के सस्मरसा                | महात्मा गाधीजी ३२०-३३६                              |
| महात्मा गाधीजी के प्रदनो का समाधा     | न श्रीमद्रायचन्द्रभाई ३४०-३४६                       |
| वीर भूमि पजाब                         | सरदार इन्द्रजीतसिंह तुलसी ३४६, ३५०                  |
| हिन्द का जवाहर                        | ३४५                                                 |
| जयन्ती के जलुस काश्रेय                | श्री श्रादीश्वरप्रसाद जैन मन्त्री जैन मित्रमंडल ३५६ |
| धर्म ग्रीर सस्कृति                    |                                                     |
| णमो हार मत्र उसका माहा म्य            | भारतेन्द्रजीकेपद ३५७                                |
| विभिन्न सम्प्रदायों में एक सुत्रता    | श्रीसौभाग्यमल जी एडवोकेट ३५६ ३६२                    |
| डा॰ हमंन जैकोबी ग्रीर जैन साहित्य     | डा० देवेन्द्रकृमार जैन ३६३                          |
| क्शल प्रच,रक                          | बा∘ महतावसिंह जी जैन ३६४                            |
| जैन दर्शन में सत्य की मीमासा          | मृतिश्रीनथमल जी ३६८-३७०                             |
| श्रीमदागवामीता ग्रीर जैन धर्म         | श्री दिगम्बरदास जैन ३७१-३७३                         |
| जैनवर्मधौर वर्मसिद्धान्त              | श्री हीरालाल जी ३७४-३८०                             |
| विश्वधाति के अमोघ उपाय                | श्री अगरचंद जी नाहटा ३८१ ३८३                        |
| जयपुर का हिन्दी जैन साहित्य           | श्री गगाराम गर्ग ३५४ ३८८                            |
| जैनदर्शन में सर्वज्ञाता की सम्भावनाएँ | प्रो॰ दरबारीलालबी कोठिया ३८६-३६८                    |
| array a damper of desirated           | are demanded by the first                           |

मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य में प्रेममूला मस्ति डा० प्रेमसागर जैन ३६६-४१० जैनपद साहित्य का तुलनात्मक प्रध्ययन डा० कस्तुरचंद काससीवास ४११ ४१३ श्री दबाचंद जैंन शास्त्री ४१४, ४१४ संबंध सदाचार जैनवीर बंकरस पं॰ केमुजबिल शास्त्री ४१६-४१८ आचार्य कुन्द कुन्द भीर उनका जीवन दर्शन डा० प्रद्यम्नकुमार जी जैन ४१६ ४२४ श्री रूपचंदजी गार्गीय ४२६ ४२६ षट द्रव्यों के परस्पर सम्बन्ध तत्वार्थ सूत्र भौर उसकी प्रमुख टीकाएँ श्री ग्रमतलालजी ४०-४३३ ग्रहिसक परम्परा श्री विश्वस्भरनाथ पाडे ४३४-४३८ संस्कृत साहित्य के विकास में जैन विद्वानो का सहयोग डा॰ मगलदेव शास्त्री ४३६-४४६ Ahimsa Ideology and Director Ahimsa Shodha Peeth XXE-XXE Family Planning सनस्त्राय जैन स्मतिग्रन्थ संयोजक समिति



840



मनान काचायंग्ना ५ - भा वदासप्रवानी महाभा ने विद्यालकार

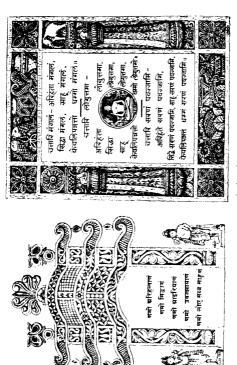

मथुरा मग्रहालय के मीज़ास्य से प्राप्त

# कर्मवीर कुशक-स्थवसायी शूजर्मक ला० तनसुखराय जैन

# 🛨 श्री तनसुस्तराय स्मृति ग्रन्थ 🛨

## याद तुम्हारी सेवाएँ ऋाती हैं तनसुखराय

यों तो जग भनादि से, मुनता श्राया श्रगनित नाम । जीवित वही बचा है, जिसके साथ जुड़ा है काम । केवल सेवाएँ जीती हैं, मृत-मानव के बाद । जिसने यह रहस्य पहिचाना, बची उसी की याद ।

कठिन समस्यात्रों में दीले कभी न तुम निरुपाय। याद तुम्हारी सेवाएँ स्राती हैं तनसुखराय।

( २ )

तन कासुख यदि प्रमुख रहा, तो मिलान मन काबोघ। मन काबोघ मिलातो, पथ कालोप हुआ, अवरोघ। स्याग तथा सेवाझों द्वारा, प्राणी बना महान्। उपकारी का सारा जीवन, जीवन का वरदान।

इसी दिशा पर बढ़े सदा, तुम रह कर मंद कषाय। याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैं तनसुखराय। तुमने श्रपनी क्षमताग्रो को, प्रर्पित किया शरीर। रहे सजत कर्तब्ध परायण सेनानी प्रण-धीर। बड़े संकटों में भी तुमको देखा नहीं ग्रधीर। तुम साहस, समाज सेवा की बने रहे प्राचीर।

> कैसा भी हो किया न तुमने सहन कभो अन्याय । याद तुम्हारी सेवाएँ झाती हैं तनसुखराय।



कविरत्न श्री कल्याणकुमार 'शक्षि' रामपुर

(8)

वह सीमित जीवन है, जिसका विदव न हो परिवार । वह जीवन क्या ! दियान जिसने पथ को नया सुधार । वह वंचित जीवन है, जिसका ध्येय न पर उपकार । वह जीवन क्या, बनान जो वहुजन हित का आधार।

इसी दिशा में किये शक्तिभर तुमने बड़े उपाय। याद तुम्हारी सेवाएँ ब्राती हैं तनसुखराय।



# शावकश्चिरोमणी दानवीर साहू ञ्चान्तिप्रसाद जैन

उद्गार

भाई तनसुखराय जो एक बड़े ही उत्साही मित्र थे। समाज-सेवा श्रीर समाज-सुधार उनके जीवन के श्रंग थे। समाज-कान्ति और समाज-उत्थान की बात वे सदा सोचते थे। जैन-संस्कृति और धर्म में उनकी श्रद्ध श्रद्धा थी। मेरा उनसे २५ वर्ष भाई का सम्बन्ध रहा है। वे श्रप्त केठट के समय भी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। उनके अभाव में जैन समाज ने एक कर्मठ नेता खोया है श्रीर कई संस्थाओं ने तो अपना संहारा ही लो दिया है।

#### प्रेरणा के स्रोत

श्री मिश्रीलाल गंगदाल योजना तथा विकासमन्त्री, सध्यप्रदेश

स्वर्गीय ला॰ तत्तमुखरायजी की जीवनी धौर उनके कार्यों को लेखनीबद्ध कर संकलन करने का विचार वास्तव में एक सराहतीय धौर उपयोगी पहल है। स्व॰ लाला तत्तमुखरायजी का मेरे पर क्रवाय स्तेष्ट धौर ममस्व था। वे न केवल जैन समाज के प्रेरणा के लोत रहे बरण् सेख के कमंठ समाजदेवनी कार्य सदेव उनकी विनती थी। उनके उत्पर हमें गर्व था। उनके द्वारा किए गए समाजदेवनी कार्य सदेव उनकी पिवन स्नृति की उज्जवत रखेंगे। वे एक तरे हुए कांग्रेस-जन भी थे। उनमें राष्ट्रीयता और देशप्रेम कूट-कूट कर भरा हुधा था। जिन्हें भी उनके सामीच्य में रहते का प्रवत्तर मिला वह उनके गुणों धौर कांग्रेशी से प्रभावित हुए विना न रह सका। उनका सीम्य धौर सरन रजन-सहन सबके लिए प्रेरणादायी था। उनके विषय में जितना भी सिखा-कहा जाय कम ही होगा। उनके निषय से समाज की महान श्रति हुई।

में ब्रापके इस प्रयास की हृदय से सफलता की कामना करता हूँ। मेरी ब्रापके इस शुभ प्रयस्त के साथ संपूर्ण सद्भावना और सहानुभूति है।



#### उनका नाम ऋमर रहेगा

श्री तस्तमल जैन मृतपूर्व मुख्यमंत्री मध्यभारत

लाला तनसुखरायजी से मेरा एक सार्वजनिक कार्यकर्ती के नाते काफी सम्पर्क रहा है। विवादों में प्रिष्क न उठफ कर उन्होंने समाज की काफी सेवा की है। समाज-सुणारकों के इनिहास में उनका नाम समर रहेगा। जीवन पर्यम्त उन्होंने प्रपने समाण के सक्य की प्राप्त करते हेतु हमेवा प्रयत्न किया है। ऐसे महान समाज-सेवक की स्मृति में आप अंग का सम्मादम कर रहे हैं, इसकी पुस्ते बड़ी लुगी है। मुक्ते प्राप्ता है कि उनके जीवन से नई पीडी लाभ उठाकर उनके पद-चिक्कों पुर्व बतने का प्रयत्न करेगी।



#### विचारवान व्यक्तियों में ऋग्रगराय

सेठ प्रचलसिंहजी सरस्य लोकसभा

में स्वर्गीय श्री तनमुलरायजी जैन को गत तीत वर्षों से बातता हूं। प्राप्के हृदय में कमाज-सेवा के लिए बड़ी तथन व भावना थी। एक समय जब प्राप एक बीमा कम्पनी के खंबालक थे या मुख्य कार्यकर्ता है, उस समय आपने मुक्ते मागरे में दर्शन दिये ये तब से उनके सिचारों की मेरे उत्तर छाप पड़ी घीर उसके बाद समय-समय पर जैन-संनार की जागृति के कम्बन्य में विवारों से अवतत होता रहता वा। अभी चन्द वर्ष पूर्व धापने भारत जैन-संकल के श्री चिरंजीलालजी की प्रेरणा पर दिस्ती में एक भारतीय जैन कामकेस करने का कार्यक्रम बनाया। पर कुछ लोगों के मुखालकत के कारण उन्होंने बन्द कर दिया। इसी प्रकार घ० भा० महाबीर अयनती कमेटी को भी जैन कन्देशन करने का विचार स्वितित करना पड़ा, कारण हमारे जैन-समाज में कुछ व्यक्ति धपने पुराने विचारों से ओतोशोत है, वे समयानुसार सुधारों से परे रहना चाहते थे।

स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी की तेवाये समाज के लिए श्रक्थनीय थीं। वे बड़े विचारवान श्रीर समाज के लिए हमदर्द व्यक्तियों में अध्यय्य की पृष्टित में थे। उनकी समाव-सेवाये कभी भी नहीं मुलाई जा सकती हैं।

मैं उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजिल अपित करता हूं।



## जन-कल्यारा हितैषी

साह श्री श्रेयांस प्रसादजी जैन

भूतपूर्वं ब्रध्यक्ष, भा० दि० जन परिषद् तथा ग्र० भा० व्यापार संघ, बम्बई

यह जानकर प्रसन्तता हुई कि प्राप लोग लाला तनसुखरायजी जैन की स्मृति में एक स्मृति-मन्य प्रकाशित करने जा रहे हैं। समाजनीयियों की सेवाओं के मूल्यांकन के लिए ऐसे ग्रन्थ बहुत ही मच्चे माध्यम सिद्ध हुए है। 'श्री तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ समिति' के तत्वावधान में यह संकलन वहत ही घच्छा मायोजन है।

लाला तनसुखरावजी की सामाजिक सेवाओं और जन-कत्याण-हित में किये गये प्रयक्तों की सम्मान देना एक बड़ा सामाजिक उत्तरवायित्व है, जिसके निर्वाह के लिए आप लोगों के साथ भेरा पूरा-पूरा सहयोग है।

इस सद्प्रयास में मेरी शुभ कामनाएँ प्राप के साथ है। कृपया इस पवित्र कार्य में मेरी भी अञ्चालनि स्वीकार करें।

#### व्यापक कार्यदृष्टि ऋौर निर्मल भावना

श्रो ब्रजलाल बियाणी सबस्य विधान परिषद महाराष्ट्र प्रदेश

श्रीमुत तनसुकरायजी जैन की स्मृति के साथ उनके घपने प्रति मगत्व का धौर उनकी कियासीतता का मुफे स्माण हो घाता है। मेरा उनका घनेक वयों तक सम्बय रहा। मैं, दिल्ली जब कार्जिल झाफ स्टेट के मेम्बर के नाते जाने लगा, तब वे मेरा उनका घरेक बहुत ही तथा। व्यक्तियात और कोट्टीबक तरीके से भी उनका सम्बय्ध घाते गया। उनके कार्य की दृष्टि से उनकी ब्यायक और संदेशिक वार्य में घवलोक्त कर सका। वे जिस काम को करते थे, प्रत्यक्त तगन से करते थे धौर प्रपंत प्रति का मैं घवलोक्त कर सका। वे जिस काम को करते थे, प्रत्यक्त तगन से करते थे धौर प्रपंत प्रति संस कामों को करते हुए भी मैंने उनमें घहलार का अभाव पाया। वही निमंत्र भावना से वे यपने सब कामों को स्पादित करते थे। उनके मित्रों का परिवार भी काफी बड़ा था। घाषिक क्षेत्र में पूर्वत्वा स्वावलम्बी होते हुए भी उनके जीवन में सादिती भी शीर साथ ही जीवन व्यवस्था समयानुक्त भी थी।

श्रीयुत तनसुखरायजी जैन की स्मृति में अंध-निर्माण किया जा रहा है, यह जानकर पुक्ते सरवंत प्रसन्तता है। सम्बे स्थायी अंध का निर्माण उनके प्रति कर्तव्ययासन होगा। इस संघ के लिए मैं सपनी इन पश्चियों के साथ श्रीयुत तनसुखरायजी जैन की स्मृति में अपनी अंजनी प्रेयित करता हैं।

0000

#### कर्मठ एवं लगनशील व्यक्ति

बानबीर सेठ गजराजजी गंगवाल कलकता

यह झात कर परम हर्ष हुमा कि श्री लाला तनमुखरायजी जैन के विषय में स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। श्री लालाजी जैन समाज के सुयोग्य, कर्मठ एवं लगनशील व्यक्ति रहे हैं और पुक्ते उनके निकटतम सम्पर्क में रहने का मुजवबर प्राप्त रहा है। श्राशा है यह स्मृति ग्रंथ समाज के नवयुवकों को समाज एवं धर्म सेवा के लिए स्कृति एवं प्रेरणाप्रद होगा। धापका सहं प्रवास कर्वेषा प्रशंसनीय है।

**x** x x x

#### दिलेर ऋौर ऋदम्य साहसी

श्री लालचम्द जैन एडवोकेट, रोहतक मृतपूर्व प्रध्यक्ष मा० दि० वैन परिवद्

न्वर्गीय तनसुखरायकी एक साहसी फ्रीर वैयंवान व्यक्ति थे। पहले-पहल मुफे उनके साहस का परिचय प्रसहयोग प्रान्दोलन के समय हुमा, जब वे गिरफ्तार किए जाकर प्रदासत में लाये गये, और उनके रिस्तेदार इस सबस में मुफे प्रदासत के से गये।

उनके भाई गनपतरायजी का कुकाव तो जैन-समाज की कुगीतियाँ दूर करने के सिथे बहुत वा भौर उनसे काफी बातचीत होती थी। तनसुखराय जी पहले-पहल हमारे रोहतक के साथियों के साथ परिषद् धथिवेशन सहारनपुर में गये और परिषद् के कार्य से बहुत प्रमावित हुए।

यह उनकी ही हिम्मत थी कि दिल्ली में परिषद् का अधिवेशन हुझा, तब उनका जोश, उत्साह, लगन और उनके काम करने की शक्ति पूरी तरह रोशनी में झाई।

उसी समय महनाव काड का भादोलन हुआ, तब तनसुखरायओं ने बहुत सहनशीलता भीर दिलेरों से काम निया। इस मौके पर भी उनका साहब मैंने एक बार किर दे**ता अब कि से** नीर वे प्तालियर योग भीर रियानत के उच्चतम अधिकारी में मिले, जिनके मुस्से का पार न पाया यहाँ तक कि उन्होंने गिरफ्तार करने की घमकी भी दी।

परिषद के मतना अधिवेदान में उन्होंने जिस हार्दिक लगन से काम किया धोर उसके बाद एक साल तक जिस तरह उन्होंने पुसे सहयोग दिया धोर मेरी इच्छानुसार परिषद दिवस मनाकर दस हजार से अधिक मेन्द्र दनाये, बीर सेदा सच जगह-जगह स्थापित किये, धोर मेरे माथ पूनकर मेरे लिए जो जो अवय उन्होंने किये, तो जो स्टूलियते मुझे दो इन सब का मेरे लिये जुना कित हो ही उन्होंने किये, सेता हो जो सह लिये हुए हो में दो इन सब का मेरे लिये मूलना कित है। में उनना धांत धामारी हूँ।

श्री वीर प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी ससीम क्रुपा से स्वर्गीय धातमा को सुगति, झांति, सुख धौर ग्रान्द प्राप्त हो ।



### वात्सल्य की मूर्ति

## सर्वथी विदुषी बहिन लेखवती जैन



विदुषी बहित लेखवतीओं जैन धाजकल पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं। देश और समाज सेवा के मांच उनमें हूट हट कर भरे हुए हैं। वास्तर का नैस्तिक माधुर्य, प्रस्म कुचलता भ्रीर नारी जाति में जागृति का भाव पैदा करनां इन कार्यों में उनकी स्वामांत्रिक हिले हैं। जेन परियद्द की एक कुछान कार्यकर्तुं होने के कारण उन्होंने समाज की उत्तम नेवा की है। भावू देशत विरोधी भ्रान्दोनन में लालाओं के साथ रहकर को प्रशंतनीय नेतृत्व दिखाया समाज उसे सदंव गोरव के साथ बाद रखेगी। देश और समाज को सापने मंबिष्य में वही आशाये हैं।

ष्रांकों में श्रीमू एवं हाय में लेखनी लेकर स्वर्गीय भाई तनमुखराय की स्मृति में प्रकाशित होने बाले, तनमुखराय जैन स्मृति-ग्रन्थ में कुछ तिस्वने का प्रयास कर रही हूं। (भाई तनमुखराय समाय-देवा तया देवा-चित्र के लिए जब निकलते, उनके साथ जीवन की एक तहर-सी दौर पढ़ती थी। उनके सभा सोमाइटियों में पहुचचे ही जनता में जाशृति की लहर टीड पड़ती थी। लेखनी क्लिक्ट्रिय विमुख बनी हुई सी सोच रही है कि उनके जीवन की कीन-कीन सी सेवाओं का वर्णन कई। भाई तनसुखरायवी ने प्रयोग जीवन-काल में देशसेवा के साथ साथ जो समाज-सेवाये की उनको वेदय जाति, जैन-समाज तया देव की जनता भूता नहीं सकती है। कुशल व्यवसायी होने पर भी भागने उद्योग को प्राथमिकता न देकर सामाजिकता को प्रथम स्थान प्रदान किया। इनके जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ स्थाग था।

उनके सामाजिक कार्यों में प्रापके साथ रहने का मुक्ते भी घवसर मिला । जैन समाज, जबबाल एवं वेश्य ममाज के लिए अनेक कार्य किये। इन सभी कार्यों में से यिव मैं अखिल मारसीय दिगम्बर जैन परियद की सफलता, उसके कार्य, सफल प्रियेबेशन, जैन जाति में आगृति तरपन्न करने वाले प्राप्योतनो आदि के विषय में ही कुछ लिखू या उनकी याद करूँ, वही मेरे लिए यपॉप्त होगा। सतना, लाव्या, मोती बोर दिल्ली के सम्मेनन मेरी अखि के सामने हुए।

जिनमें भाई तनसुखरायओं ने दिगम्बर जैन परिषद् के महा-मन्त्री होने के नाते वो कार्य किये, इन अधिकेशमों को जो सकतवा प्राप्त हुई श्वस्त्री पूम को में ही नमा समस्त भारन के जैन-समाज सहैद समरण करेंगे। दिगम्बर जैन परिषद् के जीवनराता गार ही है। आता में परिषद् के लिए जो कार्य किये बैसा आराने पूर्व किसी ने किया थान भापके पश्चात् ही प्रमीतक कोई कर सका और न मविष्य में होने की संभावना है।

प्रापके निषम से हमारी ये संस्थाये विधिल हो यह है। विशेषकर दिगम्बर औन परिषद् जिसके कि भ्राप बारमा थे। वह तो आपको लोकर निर्जीवनी भ्रतीत होती है। म्राप जिस्स में मान्य जिस का का को का प्राप्त के स्वाप्त कर के साम का कि अपकी भ्रतीत होती है। म्राप जिस भ्रतीत होता है। का साम भ्रतीत का आपकी भ्रतीक सेवा में सजीवता तथा साहस विद्यमान रहता था जिसकी माप मनता, बाधा कर्मणा तथा तन, मन एवं थन से सम्यन्त करते थे। आज जैन-समाज के कर्णवार साथी दिली एवं साहसी कर्मयीर के स्वाप्त तो प्रति क्यांपत हो दिल क्योट कर रह वाते हैं। वबिक वर्तमान नवपुक्त निर्माण के स्वाप्त का अपना करते था तथा करते के समाव ते स्वित क्यांपत हो दिल क्योट कर रह वाते हैं। वबिक वर्तमान नवपुक्त नवीन भागों के संवारक, कर्तव्य-परायक्ता का पाठ पढ़ाने वाल सदस्य उद्योगी मित्र के प्रमाय का अनुस्त कर रहे हैं। कही तक करहे वे बच्चे जो अभी आधका नाम ही मुन सके ये भी यह कर रहे हैं। कही तक करहे वे बच्चे जो अभी आधका नाम ही मुन सके ये भी यह कर रहे हैं। का प्रति करने वाला, समय में समाज की सेवा करने में साहस प्रदान करने वाला एक महान समायसेवी हसको छोड़ कर चला गया। समान्त्रीय का पाठ हम उससे प्रस्तक कर में का स्वीमाण प्रमान न कर सके।

भाई तनमुखरायजी के विषय में मैं कुछ भी निप्तुं वह भुभे बहुत थोड़ा ही प्रतीत होता है। में उनकी सभाव एवं देवानेवाओं ते ही प्रेरणा नहीं प्राप्त करती रही हूं विरूष्ट मुझे उनसे भाई का प्यार भी मिला। प्रयन्ने मन के हन उद्यारों के बीच उनके उद्युत कई बाक्य स्मरण आ रहे हैं। उनके निकान के लोभ का सम्बर्ग में नहीं कर सक रही हूं।

एक बार भाई तनमुख्याय आबू के मन्दिरों पर सिरोही रहेट्स डारा लगाये गये करों के बिक्ड आदोनन के फलस्कल खाबू पहुंचे । मार्ग में सदस्यों की देखरेख में ब्यारत रहे। पर पहुंच कर भी उन्हें अपने आराम की चिता उतनी न रही जितनी कि मेरी। उस समय उनके कहे गये के शब्द मुख्ते सर्देव नगरण रहेंगे जो कि उन्होंने घपनी पत्नी से कहे थे, 'देखना बहुन जी की कटन होने पारे 'इतना कहने से भी उन्हें सन्तीय न हुआ और स्वयं उठ कर मेरे खाने-भीने की क्यवस्था करने में ब्यारत हो से गी

देवगढ़ में हुए सम्मेलन में दिगम्बर जैन परिषद् के अधिवेदान के समय जब झावको पुनः महामन्त्री जुना गया उसी समय मंच से यह घ्वनि समस्त बातावरण में गूज गई, "इस सस्या में पुनः जान म्रा गई, मानो एक प्रस्वस्य को किसी वहे डाक्टर के हाथों में सीप दिया गया है।" यह डाक्टर भाई तनकुखराय और सस्वस्य ध्यनित दिगम्बर जैन सस्या जिसका कि आपने जीएों- बार ही नहीं किया बस्कि उसमें एक नवीन प्रारमा डाल दी। म्रापकी सफलता का एक मात्र कारण म्राजका उससाह तथा लगन थी।

रक्षाबन्धन के दिन की बात है; मैं घापके पास गई थी मुक्ते अपने कर्तस्थ का स्थान मी न था। वे ब्राचानक मुक्ते स्मरण दिलाते हुए बोल पहे, "बहुत, मेरे हाथ में राखी वीषी।" इतना कहुना था कि जेव से एक नोट बाहुर निकल बाया। मेरे ना करने पर लाह में न जाने क्या बोलते "बोले गों। मेरे स्वीकार करने पर ही बारत हुए। गह था उनका मेरे प्रति खगाय मेर।

एक दिन की बात है में आपके निवास-स्थान पर गई। आपकी सुपुत्री जिसका नाम स्वदेश है एक नया कोट वहने मेरे पास आ गई। में उचर देखने नगी। मेरा उचर देखना था कि बे बोल उठे—"कैंसा है स्वदेश का कोट ? अच्छा सिला है न। तुम्हें भी ऐसा हो कोट सिलवा कर देंगा।"

भाई तत्तमुखराय अनेक प्रकार से मेरे प्रेरक तथा सहयोगी थे। उनके सहयोग और उनकी सहायता की भावना से लोग मुक्त से ईच्या करते थे। सन् १९३३ ई० के चुनाव का क्या कहना। मेरे प्रतियोगी देवावधुकी थे। उना ममय प्रजान रूप में आप मेरा प्रचार करते रहें। इतिहासी की बोरियां की बोरियां आपके घायमी रातों-रान बाँट जाने। इतना ही नहीं भाई मानीसिंह उनका सह सन्देश भी लागे, "भाई तनमुजराय औं ने कहा "कि बहन किमी प्रकार की चिना न करों।"

यह तो रही रिश्ते चुनाव की बात। इस अस्तिम एम० एस० सी० के चुनाव में भी सावस्थता की स्थित में स्वयं अपने साथियों के साथ मेरे चुनाव-तेज में गरे। मेरे नाथी जो मेरे साथ ही निविचित हुए उन्होंने आपके सहयोग को देखकर कह दिया, ''बहन बी साथके छिए तो नई-मई कार्र जो रही हैं। इतना ही नहीं, जीन्यों के बड़े-बड़े नेता प्यार रहे हैं। आपको चुनाव की क्या चिन्ता? गाड़ियों लाने वाले जीन्यों के नेता धीर कोर्ड नहीं बहिक साई तनसुखराय ही थे। उनके पे कार्य मुक्ते उत समय कुरेरों जब में चुना निवीचन क्षेत्र में अस्तुत होकीं। किन्तु उस समय भी भाई तनसुखराय की आराम हमारी अध्यक्षण साम में में माई तनसुखराय की आराम हमारी अध्यक्षण स्वाम करेगी। ऐसे महान व्यक्ति चले जाते हैं किन्तु छोड़ जाते हैं अपनी एक आंग्रट छाए।

# नई-नई सूम के धनी

श्री लक्ष्मीनारायण स्रग्नवाल मंत्री वंश्य कोसीपरेटिव बंक, दिल्ली

ग्राप जैन समाज के एक ऐसे कर्जधार ये जो बेश्य जाति की उन्नति के लिए सतत प्रयत्नवील रहते थे। बेश्य मुक्कों में व्यापार की ओर विशेष हीच पैदा हो। इसलिए ग्राप सतत जागरूक रहते थे। बैंक के पुराने सहस्य थे। बैश्य कोशानरेटक कमशिशक बैंक लि० की कार्य-कारियों के सरस्य थे। में शापके प्रति अदांजील परित करता हैं।

## प्रगतिशील समाज सुधारक

माननीय श्री जगजीवनराम जी मृतपूर्व रेलवे मंत्री, भारत सरकार

स्वर्गीय श्री तमबुकराव से मेरा परिचय १६४१ में हुमा था। मेरत में प्रक्रिक्त भारतीय दिक्त-वर्ग सम्मेवन से होते हुए में दिस्ती भाया। सम्मेवन से लीटते हुए दूर-दूर के कुछ प्रतिनिधि भी मेरे साथ थे। दिस्ती में उनके भावान, मोजन का प्रवस्य करना था। एक मित्र के हारा तमकुक्तराय ने परिचय हुमा। तमकुक्तराय ने काफी दिनक्समी से सभी व्यक्तियां के निक् उचित प्रवस्य करा दिया। इसका मेरे ऊपर महरा भ्रवर पड़ा। तब से हम एक-दूवर के नजदीक भाते गए। भैने पाया कि तनमुक्तराय जी एक निवर हुए देशभक्त, समावसेवी भीर परहुक्त-कातर पूछव थे। राष्ट्र भीर समाज के लिए क्वा सोचा करते थे भीर कुछ न कुछ रचनास्मक काम भी किया करते थे। वे एक प्रगतिशीक समाज-सुधारक थे। जीन-समाज के लिए उच्छा भीर समाज की लिए उच्छा भीर सम्बन्ध भीर समाज की लिए उच्छा भीर समाज की लिए उच्छा भीर समाज भीर समाज की लिए उच्छा भीर समाज की लिए उच्छा भीर समाज भीर समाज भीर समाज भीर समाज भीर सम्बन्ध भीर समाज भीर समाज

भ्रतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य गिर गया था और आधिक कठिनाई में भी रहते थे। फिर भी समाजनेशा के कार्य से विश्वल नहीं हुए। समाज के उगेंक्षत भीरे पीड़ित समुदाय के लिए उनके दिन में इतना अगाव प्रेम था कि स्वय करट में रहते हुए भी वे इनके लिए कियासक रूप से सहानुपूर्ति दिलाने में भ्यो नहीं हिचकते थे। हम उनकी स्मृति को अञ्चल रखें। उनके जीवन से समाज को प्रेरएस मिले नो यह उनके लदर के प्रति भ्रम्बती होगी।



## कर्मठ कार्यकर्ता ऋौर निर्भीक नेता

प्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री महेन्द्रजी संवासक साहित्यरत्न भंडार, बागरा

साप महानुभावों ने थी तनमुखराय जैन की स्मृति में एक स्मृति-मंज प्रकाशित करने का निक्क्य किया है—यह जान कर हार्ष हुमा। लालाकी ने पर्म घीर समाज की वही सेवा सी थी। उनका लगभग सारा जीवन समाज की लेवा में ध्वतीत हुआ। उन जैसे कर्मठ कार्यकर्ती और निर्माक नेता थोड़े ही हांते हैं। समाज में उनके द्वारा ऐसे मनेक कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए हैं कि उनकी बाद सदा बनी रहेगी। उनके यहावी जीवन की चिर स्मृति भीर उनकी मारमा की शांति के लिए में जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ।



## सेवामूर्ति ला० तनसुखरायजी

श्री रिवभद्वास राँका बध्यक्ष भारत जैन महामण्डल, बम्बई

संसार में जो आता है वह तो जाने के लिए ही ग्राता है। लेकिन उनका जाना सफल है जो जाकर भी लोगों के हृदय में स्थान पाते हैं।

लाला तनमुखरायजी उन सोगो में से एक थे जिन्होंने अपने शील स्वभाव ग्रीर सेवा के द्वारा समाज ग्रीर राष्ट्र में ऐसा स्थान पाया था जो ग्राविस्मरणीय रहेगा।

जनकी सौम्य मुदा और विनम्नता इतनी आवर्षक थी कि उनके सम्पक्ष में ब्राने वाला उन्हें भुलाने की कोशिक्ष भी करें फिर भी उन्हें भुला नहीं पाता।

सेका चाहे परिवार की हो या समाज की, राष्ट्र की हो या मानव की, जो काम कन्ने जैसा दिखाई पड़ा उसमें वे तक्षतापूर्वक लग जाते थे। न रात देखांन दिन, न सुविधा देखी न अम्मविधा सम सेवा-कार्य में लीन हो जाते थे।

साना तनमुखरायजी का दृष्टिकोण व्यापक और उदार था। उन्होंने समाज की सेवा की लेकिन दृष्टिकाण सदा राष्ट्रीय ही रहा। उनकी सामाणिक देवाएँ राष्ट्रीयता की पोपक ही रही भीर दिनस्वर सम्प्रदाय में जन्म लेक्ट भी वे सम्पूर्ण जैन-समाज को गजर के सामने रखकर काम करते रहे।

सन् १६४० की बात है उन्होंने मुक्ते दिल्ली भारत जैन महामण्डल के कार्य के लिए बुलाया। उनकी यह रच्छा थी कि भारत जैन महामण्डल का सगरन दिल्ली, प्रवाद घीर उत्तर प्रदेश में हो। में उनके पर पर ठहुरा था, तब उनके हमेंह व कारामीयन पूर्ण धानिष्य का सीभाय भी मिला। हमारा यह स्नेह बढ़ता ही नथा। किर तो मिलने-बुलने और साथ काम करने के कई प्रमाण प्राप्त प्रवाद कर के कहें प्रमाण काम करने के कई प्रमाण प्राप्त प्रवाद कर के कहें प्रमाण के स्नात के प्रवाद कर के कहें प्रमाण करने के कई प्रमाण प्राप्त प्रवाद कर के स्वाद कर की स्वाद की स्वाद कर कर कर कर की स्वाद कर कर कर कर की स्वाद कर की स

लानाजी बाहते थे कि सम्पूर्ण जैन-समाज एकत्र धावे और ध्रपनी शक्ति, समाज व राष्ट्र व मानवता की भलाई के लिए ललावे। इसी वृद्धिकोश से उन्होंने भारत जैन महामण्डल के तत्वावधान में जैन समाज के सभी समझायों के प्रमुख कार्यकर्तीयों का कन्वेन्सन जुलाने का प्रधास किया या। नेपिन स्वास्थ एयं ग्रन्थ कारखों से उनकी देन्छा पूर्ण नहीं हो पाई पर इस कार्य के लिए उन्होंने समझ प्रयास किए वे।

यों सालाजी का जीवन मादगीमय होने पर भी वे ब्रागत-स्वागत में बड़े ही उदार थे। सेवा-कार्यों के लिए भी उन्होंने कभी मितक्ययता नहीं की बक्कि कई बार सामर्थ्य से ब्राधिक हो खर्च किया। सेवा-नगन उनमें बचपन से ही थी ग्रीर विविध सेवा-कार्यों मे वे सदा सहयोग वेते रहे।

जब राष्ट्रीय झान्दोलन ने देश के नौजवानों में देशमित की भावना पैदा को तो लालाजी भी उससे महत्वे नहीं रहे भीर सरकारों नौकरी त्याग कर राष्ट्रीय झान्दोलन में सोग देने लगे। एक बार तो जेल सात्रा भी कर झाए। राजनीतिक कार्य में उन्होंने लाला लाजपतराय के साथ कार्य किया और वे उनके प्रेग्नोगले रहे तो रामाजिक कार्यों में अरु शीतलप्रसादबी ने वैरिस्टर चम्पतरायजी से प्रेरणा पाई थी। दिगम्बर जैन परिषद के लिए उन्होंने सहस्वन परिश्रम किया था और समाज के नोजवानों के वे प्रेरणा-केंद्र थे।

यद्यपि उनका कार्य रचनात्मक ही घधिक या लेकिन वे जैन-समाज पर होने वाले किसी भी प्रकार के घ्रत्याय को बर्दास्त नहीं कर पाते ये और उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग धाए जाव उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा धीर महागंव काण्ड तथा आझू मंदिर पर सिरोही राज्य की क्षीर से विष्य जाने बाले देवस के खिलाफ धान्दोलन कर सफलता पाईं।

समाज, राष्ट्र और मानव तक ही उनकी सेवा का क्षेत्र नियमित हो सो बात नहीं। उनके हुदय में प्राणीमात्र के प्रति करुणा भाव या और उन्होंने शाकाहार के प्रसार में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ऐसं सामाजिक, राष्ट्रीय व मानवताप्रेमी लालाजी के प्रति मेरी ही नहीं जैन-समाज के सनेको बन्धुयों के हृदय में बड़ा धादर का स्थान था। उनकी सेवाएँ समाज के इतिहास में प्रविक्तगरणीय रहेगी। और मुक्त जैसे मित्र उनकी सीम्य और विनन्नता की मूर्ति को कदािप नहीं भुला सकते। सालाजी गए अब उनके मित्रा और चाहतेवाों का यही कर्सव्य सेय रह जाता है कि उनके कागो को कर उस कमी की पूर्ति करें वो लालाजी के चले जाने से समाज में हुई है। मुक्ते आरा है कि गुण्यूवक जैन-समाज अवस्य उनके मुणों का धीर कागों का रमरण कर उनका अनुगमन करेगा

जब किसेवाकाक्षेत्र प्रधिक व्यापक बनाहै तब लालाजी जैसे सेवा-मूर्तिकास्मरण सबको संवाकी प्रेरणादेने वालाहोगा।



#### अपने नाम को अन्तरवाः चरितार्थ किया

श्रो देशराज चौधरी

उपाध्यक्ष, देहली कार्पोरेशन, देहली

मक समाज-सेवक-

#### स्व० लाला तनस्खरायजी

जब भी कभी मुक्ते दरियागंज के निर्माण करने वाले सहयोगियों की याद माती है तो स्वर्णीय श्री माना तनसुक्तायजी सत्त प्रकृति, खादी की वेषापूर्णा, मधुर वाणी वानी सीजन्य की मूर्ति तरकाल मांखों के सामने सा जाती हैं। नालाजी दिल्ली नगर के प्रतिप्ठित नागरिकों में मपने प्रकार का अपना ही स्थान रखते थें।

सन् १६४२ में विश्ववन्ध पूज्य बाधूनी के 'भारत छोड़ो' के उद्घोष पर देशभवतों ने जान-माल की बाजी लगाकर जो कार्य किए वे समूतपूर्व थे। उन्हें दशाने के लिए विदेशी सरकार ने जो दमन की नीति प्रप्ताई, उससे जो विषय परिस्थित गंदा हुई उसका सामना करने के लिए दिल्ली में बनाई गई रिलीफ सोसायटी के निर्माण करने में मुक्ते बहुत वड़ा योग श्री लालाजी का मिसा था जिससे राजनैतिक बन्दियां पर चलाए अभियोगों और उनके पीड़ित परिवारों को जो सहायता इस सोसायटी के द्वारा की गई उससे देशभवतों को उत्साह मिना और वन मिला।

इसी प्रकार से बहुत से रचनात्मक कार्यों में लाला शी थांगे बड़कर सहयोग देते थे। प्रभु ने उन्हें पुष्कत धन भी दिया था धीर साथ ही विनम्न स्वभाव भी, जो कि संसार में बहुत कम व्यक्तियों की मिल पाता है। सचमुच बहु मकिय निस्टाबान् गांधीवादी मनोवृत्ति के महान् व्यक्ति थे।

किसी भी दु.सी को देखकर वह उसके दुख दूर करने में देर नहीं लगाते थे। जीवन के प्रतिनम बर्बों में रुग्ण होते हुए भी वह रचनात्मक कार्यों को सफल बनाने में पूर्ण मनोयोग से कार्य करते रहे।

जहाँ उन्हें दिस्ती तथा विशेषकर दिस्यागंत्र की जनता तथा रचनासक कार्य करने बाली सामाजिक संस्थाएं सदा याद करती रहेंगी वहीं ऐसे घनेक व्यक्ति जिनकी वह समय-समय पर सहायता करते ले, उन्हें बाद रखेंगे।

बहुत प्रच्छा हो यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता उनके शुभ गुणों को प्रपने जीवनों में धारण करके उनकी बाद मनाएं और उनके परिवार वाले उनकी उन परम्पराधों में रचनात्मक, धारीरिक, धार्मिक, सामाजिक मनोयोग देकर उनके धनुषत रहने का सत् प्रयत्न करते रहे।

उन्होंने सदैव प्रपने नाम को प्रस्तराः विरातार्थ किया। उन्होंने समाज को प्रपने तन सं मुख दिया घौर सदैव नेक राय दी। उनके निधन से समाज को जो व्यति हुई है वह पूरी नहीं हो सकती।



## महापुरुषों के जीवन का ब्यक्ति के चरित्र पर ऋद्भुत प्रभाव पड़ता है

जीवन को उन्तत बनाने निए उत्तव शिक्षा की तो बाबदवकता है ही, चरिचवान् सोकवेबी उदार तर-रत्यों के तम्यक्षें में रहना भी धाबदवक है। राष्ट्रियता गांधीजी के जीवन पर तीन स्वादित्यों की सनुपत्त छाप है जो उन्होंने अपने त्यों में स्वीकार की है। श्रीमद् राजचंद जात पर प्रक्रिया की से जीवन पर स्वादित्यों की सनुपत्त छाप है जो उन्होंने अपने तात्र प्रवाद निर्माण की जीवन पर पड़ा। जिसने उन्हें भीतिक ऐदवर्ष के शिखर पर चवने की प्रपेशा लोकवेबी के कण्टकाकीर्ण मार्ग की भीर तेरित किया जिदकी शहिता और सर्वत का पव विस्तृत हुया। धीर स्वतंत्र ता वेदी अनुस्त का पड़ित हुया। इसी प्रकार करनावक लोकिया महान् नेता वं व व्याहरणाच्या है के अने जीवन पर भी तीन व्यक्तिया की स्वाद का प्रवाद की स्वाद की

हमारे चरित्र नायक लालाओं के जीवन पर भी कितियय महान व्यक्तियों की ब्रापुथम खाप है। पंत्रावकेसरी ला॰ लाजपतरायकी से निर्मोकता और कर्तव्य-परायणता। विदव के लोकप्रिय नेता पं० जवाहरलालकी नेहरू से लोकनिया और शुक्र धवलमय खहर के वस्त्रों को पारण करना। इन दोनों नरररनों के चरित्र से न मानूम देश के कितने युक्त देश-सेवा के मार्ग में प्रयसर हुए। लानाओं को भी देश-सेवा का व्यसन दोनों महान पुल्यों के निर्मल चरित्र से ही प्राप्त हुए।

समाज-सेवा की प्रेरणा त्यागमूर्ति ब्र० सीतलप्रसादजी से श्रीर जैनधर्म प्रचार की धुन स्वनामधन्य विद्यावारिधी बैरिस्टर चस्पनरायजी से सीखी।

इनकी माता और वर्णीबी का प्रभाव भी ब्रापके जीवन पर श्रद्भृत पड़ा जिसके फलस्वरूप लालाजी देश श्रीर समाज-सेवा के लिए ग्रेरित हुए।

चरित्र चक्रवर्ती धाचार्य शान्तिसागरजी महाराज, आबू के योगी शान्ति विजयजी भ्रौर भ्रायंसमाजी विद्वान सत्यदेवजी का प्रभाव भी भ्रापके जीवन पर हुन्ना। फलस्वरूप लोकसेबी बन गए भ्रौर सदैव भावना रखने लगे।

> न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गनापवर्गवा, कामये दुःख तप्तानां, प्राणिनामातं संभवे।



# मैं किन-किन का कृतज्ञ हूँ

#### ग्रपनी कलम से



'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'

सबंग्रम में धपनी जननी माना भगवती देशे (जो कि मुश्रमिज दर्गम ना० मुग्रमिपाजी गोनीपत निवासी की इक्कीती हैं। बीते तो भेरी माताबी ने और पुत्र व पुत्रियों को जन्म दिया परन्तु उनको नेरे लिए तो गर्म-काल ने ही बहुत मोह या जहां धीर पुत्र-पुत्रियों ने उनके नी मासा गर्म में रहने के बाद जन्म निवा नहां भीने भननी माता ने गर्म में एक स्वास रहने के बाद जन्म निवा। वास्यकाल में धार्मिक शिक्ष होते हैं। या प्रत्यक्ति में स्वास कर से विवास ने स्वास प्रत्यक्ति के साम से प्रत्यक्ति में स्वास कर है। अभी में ११ साम का ही वा कि पुत्रच पिताओं का सामा तरा तर उन्हें ने सकता। माताबी की सब मार सामानना पत्र। उन्होंने न सकता।

स्रितिष-सत्कार, इत्तवता तथा देश व समाज के निए सेवा-माव का सबक पेडाया जिसके कारण में समाज व देश की कुछ सेवा कर पाया हूँ भीर गौरव के साथ वहने वा साहस रक्ता हूँ कि यि में ने पास सम नहीं है तो भी बहुत की अपियों से में वहा घनी हूँ निशीक जीवन में प्रतियों को मूंच पत्ती हों हो जीवन में प्रतियों को मूंच रचते हुं की प्रतियों को मूंच रचते हुं की प्रतियों को मूंच रचते हुं की प्रतियों को में प्रतियों को स्वाप्त के स्वाप्त में सेवा मांच प्रतियों को सेवा प्रतियों की स्वाप्त में सेवा मांच प्रतियों को सेवा हम सेवा मांच के सेवा मांच सेवा मांच की साथ मांच सेवा मांच स

स्रभिवादन श्रीलस्य, नित्य वृद्धोपसेविन. चत्वारि तस्य वर्धन्ते, स्रापृर्विद्यायशो बलम्।

जो सदैव प्रपने माता-पिता, गुरुजनों भीर वृद्धजनो की सेवा करता है टसकी आयु, विद्या, यश भीर बल की वृद्धि होती है।

मेरे पिताओं ध्यापारी थे धीर सारी उम्र उन्होंने बताबे धीर सरीके का धन्धा किया। वह हमेशा कहा करते थे कि वेटा खावड़ी वेच कर खाना ठीक है, नौकरी ठीक नहीं। वह १८८२-८३ के मैट्रिक पास थे। उन दिनों का मैट्रिक घ्राज के ग्रेजुएन्स से वेदरजा वेहतर था। उनको पड़ाने का वड़ा शौक या। मुलतान छावनी में अपना सराफे का काम करते हुए भी दो-तीन संग्रेस आफितरों को उर्दू -हिस्सी पढ़ाया करते थे। मुक्ते भी वह दुकान पर बँठा लिया करते थी। सुद्ध भी करते। मैंने कोई सार्टीफिकेट तो प्राप्त नहीं किया, उर्दू , संग्रेसी, हिस्सी का जो जान है वह सब प्रुप्य पिताजी के द्वारा मिला। तन् १६१६ में जब कि मेंने पवनेस्ट की सर्वस के लिए प्रार्थनायत्र दिया तो वहीं मेरा इस्तिहान लिया गया। सब उस्मीदवारों में में सर्वप्रयम रहा और मुक्ते नीकरी मिला गई। क्योंकि पिताजी का देहान तन् १५ में हो चुका या और हम स्वक्ष में पिताजी के घर्म को नहीं सम्मान सके भी ता लावार हो नैकरी की तर जाना पड़ा। पिताजी प्रदाकी का प्रदेश के स्वर्प वनाया जाता है, बताते रहते थे। मेरे पिताजी एक बहुत हो थामिक विचार के महानुभाव थे और वचपन से हो उन्होंने मेरी कि मी उपमार हो कराई। दुक्त है कि पूर्म पिताजी ४५ साल की प्राप्त में इसरां सकर गए और मेरे उनकी कुछ भी सेवा न कर पाया। सब भी उनके धाशीवींट का फल है कि जो मैं इसमा सुसी हैं। उनके वरणों में भी मेरा सारदर प्रयाप।

आते ही उपकार याद हे माता तेरा, हो जातामन मूम्ध, भक्तिभावों का प्रेरा।

मुक्ते अपनी माताजी के गर्भ में १२ मास हो गए थे इसलिए सब चितित थे कि क्या बात है। जन्म-दिन से पहली रात महात्मा साधु धौर मुनियो ने माताजी को स्वप्न में दर्शन दिए भौर कहा कि कल तुम्हारे प्रतापक्षाली पुत्र पैवा होगा, भौर हमारा आशीर्वाद है कि वह सदा सूखी रहेगा। श्रीर उसपर धनियो श्रीर मृनियों की विशेष कृपा रहेगी। जन्म-काल से अब तक त्यांगी महात्मा ग्रीर मुनियो की कृपा मुक्त पर बनी रही । अभी ७, ६ साल का ही था जबकि मुलतान छ।वनी में पुज्य ब्रह्मचारी जीतलप्रसादजी का ध्रागमन हम्रा धौर जब तक वह वहा ठहरे तब तक मै उनकी सेवा में रहा और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद जो भी मुनिगण आते ऐसे उनकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त होता रहा। सन् १६१४ में पिताजी ने मटिडा रियासत पटियाला में ग्रपना व्यापार गुरू किया। वहा दिगम्बर जैन मंदिर नही है। स्थानक में जो भी साधु-महात्मा स्राते थे उनके पास घटा डेढ घटा ब्यतीत करता था और उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। १६१६, १७ में सनातनधर्म के प्रकांड विद्वान स्वामी राम भटिडा पधारे। उनके पास भी मेरा आना-जाना गुरू हमा, वे मेरे सेवा-भाव से प्रसन्त हुए और बहुत प्यार करने लगे। जब तक वह भटिडा में रहे उनकी कृपा मूक्त पर बनी रही । इसके कूछ दिन बाद ही स्वामी **सतदेवजी भटिङा** पथारे । वे आर्यसमाजी उग्र विचार के ऊचे विद्वान थे । उनके श्रादेशों से नवयूवकों के हृदय में स्फूर्ति श्राती थीं । उन्होंने विदेशों में यात्रा की थी। मुक्ते उनके सत्सग से अच्छे विचार मिले। सन् २२ से ३३ तक विशेष-कर राजनैतिक क्षेत्र में जीवन बीता। इस बीच मे महात्मा और त्यागियों का सत्सग तो कम हुआ परन्तु देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताग्रों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन् ३४ से धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी रुचि हुई। सन् ३४ से ३८ तक अखिल भा० दि० जैन परिषद् समाज के सुधारक दल में बहुत जोरों से कार्य किया। इसी बीच में जैसे समाज के प्रायःकर बहुत से विद्वानो, त्यागियो, धनियो भ्रौर कार्यकर्त्तायो के सम्पर्कमें आया। सन् ३८ में श्रग्रसेन जयन्ती के शुरूपात करने में भी मेरा ही प्रयास था और बाद में ब्रग्नवाल महासभा के प्रधान मंत्री भीर

प्रधान रहने के कारण भारतवर्ष के बहुत से क्याति-प्राप्त अग्रवाल भाइयों से परिचय बढ़ा। सन ३६ में मारवाडी सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसके अध्यक्ष राजा सेठ रामदेवजी पोद्दार थे। मैंने भी उसमें कुछ भाग लिया और उसकी कार्यकारणी समिति के सदस्यों को अपने घर बुनाने का सौभाग्य प्राप्त हमा। उसमें कलकता, बम्बई, कानपूर प्रादि के सभी मारवाड़ी उद्योगपति उपस्थित थे। उनसे परिचय बढा। सन् ४० में दूब-बी-मन्खन मिलाबट निषेध कान्केंस विस्ली में की, उसके ग्रब्यक्ष (१) बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर सेठ शान्तिदास ग्रासकररणजी के। मेरी इन वृत्तियों से बहुत प्रसन्न हुए और जब तक वह जीवित रहे उनकी विशेष कृपा मुक्त पर बनी रही। बम्बई में उनके पास ही ठहरा करता था। (२) सर सेठ शान्तिदास आसकरण बस्बई बालों के सम्पक में बहुत रहा था। उनसे मालून हुआ कि आबु पहाड़ पर योगीराज **शान्तिविजयजी** महाराज रहते हैं, उनके दर्शनों से मनुख्य को बड़ी शान्ति प्राप्त होती हैं। मैं योगी-राज महाराज के दर्शनों के लिए ३-४ बार आबू गया और आबू मंदिर के टैक्स के आन्दोलन के लिए भी उन्हीं का संकेत या। ग्रान्दोलन को जोरों से चलाने ग्रीर सफल बनाने के कारण वह ग्रुक्त पर बहुत प्रसन्त हुए भीर ग्राखीर तक शुभ कामनाएं भेजते रहे। (३) सन् ४१ से ४३ तक राजनैतिक क्षेत्र में कार्य किया। सन ४६ में दसवा मानव-धर्म सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली में किया जिसकी ग्रध्यक्षा श्रीमती रूक्मणीदेवी अरुंगेल थी उनके साथ रहकर कुछ समय कार्य किया जिससे वह बहुत प्रभावित हुई । सन् ४७ में भारत स्वतुत्र होने के बाद भारतवर्ष का विधान बना जिसमें कि मनुष्य मात्र को मदिरों में जाने का समान अधिकार था। हरिजनो को मदिरों में प्रवेश करने का मान्दोलन जोरों पर चला। मैंने भी. हरिजनों को जैन मदिरों मे प्रवेश करने के लिए ग्रपने भाइयों से अपील की परन्तु रूढिवादी भाइयों ने इसका विरोध किया। उन्हीं दिनों मुनि महाराज ग्राचार्य नेमिसागरजी सन् ४६ में दिल्ली पत्रारे। मुनि महाराज ने मुक्ते बुलाया । एकान्त में उनसे २ घन्टे तक हरिजन मदिर प्रवेश पर वार्तालाप हथा । वह मेरी बातों से प्रभावित हुए। उन्होने कहा कि तुम ठीक कहते हो । ये ही सारी बातें परम पुज्य ग्राचार्य शान्तिसागर महाराज को बताने की हैं। उन्होंने तुरंत एक चिट्टी परम पूज्य शान्तिसागर महाराज के नाम लिखवाई और मुक्ते शान्तिसागर महाराज के पास जाने का भादेश हमा। उन दिनों मुनि महाराज शान्तिसागरजी नासिक के पास में विराजमान थे। मैं वहां पहुँचा। पूज्य नेमिसागरजी वहाँ थे । वह मुक्त को घाचार्य शान्तिसागर महाराज के पास ले गए । उनसे भेट हुई, उन्होंने बहुत आश्चर्य से कहा कि मैं तो समऋता था कि आप लोग परिषद वाले धर्म की जड़ो में कुलाहड़ा चला रहे हैं परन्तु आपके विचार तो बहत सन्दर विचार हैं। मै वहां एक-दो रोज के लिए गया था परन्तु उन्होने मुक्ते एक सप्ताह तक नहीं ग्राने दिया । यह उनकी विशेष कृपा थी । जब दिल्ली आया पूज्य नेमिसागर जी महाराज को वहां के सब हाल सुनाए । बहुत प्रसन्न हुए और कहा तुम भी बाहार लगाया करो । मेरा सौभाग्य है कि चार बार मृति नेमिसागर महाराज का आहार मेरे गरीबलाने पर हुन्ना भीर मतिम समय तक नीमसागर महाराज की कृपादृष्टि मुक्त पर रही ।



# प्रसिद्ध हेश्वभक्त, क्संबोर समाबसेवो श्रीमान् ला० तनसुखरायजी का जीवन चरित्र



श्री सुमेरचन्द जैन, शास्त्री साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ

किसी कवि ने कितनी सुन्दर उक्ति कही है कि है माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्त कर जो भत्त हो, दाता हो या घूरवीर हो। नहीं तो क्यों प्रपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट करती है। नि. सदेह संसार में उन्हीं पुल्यों का नाम अवध्य बना रहता है जो प्रपने कार्य और प्रभाव से मानव जाति का हिल संचय करते हैं। देश, धर्म और समाज की सेवा में प्रपने जीवन को लगाते हैं।

कमंबीर ला० तनसखरायजी

लालाजी के मन में भावना थी:— न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा, मुभे है इस्ट जन सेवा, सदा सच्ची भूवन सेवा।।

ला॰ तनमुखरायजी ऐसे ही सत्पुत्वय थे। लंबा कर, द्वरहरा बरन, वाल-डाल में मुतीं, हिन्दुस्तानी डंग की छोटी मुंखें, द्वर तक देवलंबाली घोंक घोर मुस्कराहट से हर समय भरा हुया मेहरा, दिल्ली जेसे विशाल नगर में इस हुलिए से घाप कहीं भी लाला तनमुखराय जैन को पहुंचान सकते थे घोर बिना किसी हिचकिचाहट से मिल सकते थे।

एक कुशन वैज्ञानिक व्यापारी, एक प्रभावशाली पुरूप, एक उत्साही कार्यकर्ता लाला तनसुखराय जैन यह सब कुछ है। पर उनके यह सब परिषय ध्रध्ने हैं। वे ध्रसल में एक निःस्वार्थी मिन हैं। उन्हें प्रकृतिदल नई-नई सुक्तों से भरा दिमाग भीर प्रभावशाली व्यक्तित्व दिया है। पर इससे भी बड़कर हमदर्शी भीर मुहस्वत से भरा दिल उनके पास है। वे जानते भीर समक्रते हैं कि नदी का पानी हमेशा एक ही रक्तार से नहीं बहुता। जीवन में उतार-चढ़ाव भाते रहते हैं। इसलिए न चढाव में फूलकर भन्धा होने की जरूरत है भ्रौर न उतार में घबराकर मैटान स्रोडने की।

उतार के मेंबर में धाने पर उन्होंने धपने मित्रों की ही नहीं, सापियों की ही नहीं सनमाने लोगों तक की ससय-समय पर स्वयं कष्ट मेलकर भी सहायता की हैं। श्रीर यही कारण है कि वे प्रयो विस्तृत सक्ति में एक मरोसे, विश्वास और सहारे की एतबार बनकर अटल भीर निश्चल खडे रहे।

ग्राज उनके चारों ब्रोर पुष्प कमें के उदय से सकतता खेल रही है। यह सब उनकी कुशायबुद्धि भीर परम पुरुषाय का चमत्कार है। ब्रीर चम्रकार की एक बहुत ही मर्मस्पर्धी कहानी है। इस दुःलभरी इनिया में जब उन्होंने भ्रांखें खीनों तो उनके चारों भ्रीर सुख ही सुख या। धनी मा-वाप की पाद में व जनमें, खेले ग्रीर एले-पुत्ते, बढ़े। ग्रीर पढ़-निलकर गवर्नमेंट सर्विस में चले गए।

#### परिवार परिचय-

सन १८४० ई० के लगभग जीद राज्यान्तर्गत होट ग्राम में एक समद्वशाली जैन-परिवार निवास करता था। उसी परिवार केएक दरदर्शी एवं उच्च इच्छाग्रों से फ्रोत प्रोत नवयूवक ने श्रपनी महत्त्वाकाक्षाओं को परा करने के उद्देश्य से रोहतक में आकर अपना कारोबार मारभ किया। इन्ही के वज में श्रीयुत ला० जज्जमलजी का जन्म हमा। महत्वाकाक्षा ग्रीर घामिक वृत्ति इस परिवार का पैतुक गुरा रहा है। ब्रत. श्रीयृत लाला जज्जूमलजी के सुयोग्य पुत्र ला० गणेशीलालजी ने रोहतक में ग्रपनी महत्वाकाक्षाओं को विशेष रूप से ग्रवरुद्ध होते देखा तो वे रोहतक से मुलतान चले गये और वहां भ्रपने पैतक व्यवसाय, लेन-देन और सर्राफे का काम भारम्भ किया। भापने अपने अध्यवसाय भौर व्यापार-कृशलना से इतना घन सम्रह किया कि मुलतान में बहुत बड़ी सम्पत्ति खरीद कर बहां के उच्चकोटि के समद्वशालियों में प्रापकी गणना होने लगी। परन्तु समय की गति और लक्ष्मी के चचल स्वभाव के कारण मिल्स के कार्य में धाकस्मिक श्रमहा हानि होने के कारण ग्रपनी सम्पूर्ण सचित सम्पत्ति खो बैठे । परन्तु सौभाग्य से चार पुत्र-रत्न प्राप्त हो चुके ये जिनमें होनहार पत्र ला० जौहरीमलजी दुरदर्शी ग्रौर ब्यापारकुशल व्यक्ति ये जिनका ब्यापारिक सम्बन्ध ग्रन्तर्राष्ट्रीय था। श्राप श्रपने बच्चो को व्यापारकृशल बनाने का भरसक यस्न करते थे। जहाँ बच्चो की शिक्षा की श्रोर विशेष ध्यान दिया वहाँ व्यापार की ओर बचपन से ही उनका रुमान पैदा करने के लिए उन्हें व्यापार की ग्रोर श्राकषित करते रहते थे।

ला॰ जौहरीमलबी को पांच पुत्र-रस्त प्राप्त हुए जिनके नाम कमश्चः सर्वश्री ला॰ नानकचंदकी, ला॰ गणपतरायकी, ला॰ तनसुक्तरायकी हमारे (चरित्रनासक), स्व॰ दौलतरामकी तथा राजारामजी है। ध्रपने व्यापारिक कार्यों में आकस्मिक हानि के कारण श्री जौहरीमलबी ने सन् ११२३ ई० से मुलतान छोड़ दिया और सटिण्डा आकर सत सर्वे। ला॰ जीहरीमलजी ने मटिडा में जनरत सर्वेष्ट और टेकेशारी का कार्य झारम्भ किया हुआ था। ला॰ जीहरीमलजी का केवल पैतालीस वर्ष की आयु में झाकरिमक बीमारी से स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के पदचात् ला॰ गणपतरावजी ने झपने पिता के कार्य-भार को सम्भाल लिया। परन्तु आकस्मिक व्यापार उलट-केर के कारण सन् १६२३ ई० में वे भटिडा से पुन: झपनी मातुभूमि रोहतक में लीट झाए।

#### बात्यकाल-

प्रश्येक मनुष्य का बात्यकाल उसके भावी जीवन का वर्षण है। यदि मनुष्य के स्वभाव स्रोर चरित्र का प्रध्ययन करना हो तो उसके वचनन के कार्यों के निरीक्षण से भनीभौति पता लग लाता है। जब हम इस तुना पर प्रश्ने चरित्रनायक का बाल्यकाल परस्तते हैं तो पता चलता है कि बचनन से ही उनमें विलक्षण सुम्म थी।



लाला तनमुखराय जैन का जन्म पत्नाव प्रांत के रोहतक नगर में स्व॰ श्रीमान् लाला जौहरीमतजी जैन की धर्मपरायणा पत्नी श्री भगवतीदेवी की कोख से सन् १८६६ ई॰ में हुमा

या यह महान आव्ययं को बात है कि आप अपनी माता की कोच में बारह महीने रहकर इस बराधाम में अबतीर्ण हुए। आपके जन्मदिन की पिछनी रात को इनकी माताजी को स्वप्न में एक नन दिगम्बर मुनिराज के दर्शन हुए; जिन्होंने कहा या कि आश्रकाल नुम्हारे उदर से एक पुश्चारमा, प्रतिभा-सम्मन, प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जो अपनी प्रवर बुद्धि से संवार में कई मोकोपकारी कार्य करके प्रपने कुल का नाम रोधन करेगा मीत ददा उसकी कीर्त बढ़ेगी। लाखा ननसकराय ने महिटा में रककर कियी, अंग्रेजी और उह की शिक्षा पार्ट।

बास्यकाल से ही उनकी बस्तुमों की सजायट तथा व्यवस्था का प्रधिक शौक रहा है तथा भवसर के अनुसार उनकी अनुपम कुम उनकी उन्नित का रहस्य है जिसका दिख्याँन हमें उनके बाल्यकाल के कार्यों से मिलता है। इस सम्बन्ध में चयपन की एक घटना प्रत्यंत प्राकर्षक है।

'होनहार विरवान के होत चीकने पात'

बालक तनमुखराय जब छोटे ही ये तो उन्होंने मेले के दिनों में कुछ लोगों को छोटी-छोटी वीसों को दुकाने लगाकर विकी करते देखते ही उनके मन में भी इसी प्रकार का कार्य करके छात्र उठाने की मुन्नी। मित्रमंडली को साथ लेकर मेले में बच्चों के खिलाने की दुकान लगा ली घीर उन्हों कर रूपये पैदा किये। इस घटना का पता धर वालों को उस समय लगा जब कि झामदती के रूपये उन्होंने घर जाकर दिये। इसी प्रकार की सामियक मुन्न भीर सगठन के बहुत से कार्यों का गरिचय उनके बाल्यकाल के छोट-छोट-कार्यों में नगता है।



#### कार्यक्षेत्र में प्रवेश-

बालक ततनुम्बराय भागने -पांची भाइयों में धायक व्यवहारकुवान और होनहार थे। हसिलए साता-पिता की इंग्लिट इन पर विशेष कप से रहती थी। पिताजी की हारिक इच्छा सी कि उन्हें उपकारीट की धिशा शी जावे। परन्तु १११६ ईन में पिता जी शाकिसक मृत्यु के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई साता करनी पड़ी। और अन्य भाइयों के लाग १६ वर्ष की आयु मे ही इन्हें अपनी पड़ाई साताल करनी पड़ी। और अन्य भाइयों के लाग १६ वर्ष की आयु मे ही इन्हें अपनी पाइयों के लाग पर का कार्य-भार सम्भालना पड़ा। सन् १११६ ईन में आपने N. W. R. रेलवे के D. T. S. के कार्यालय में लेखक (Clerk) का कार्य आरम कर दिया जी मन १६११ ईन वक सुवाह रूप हो चलता रहा।

कार्यालय के उच्च पदाधिकारी धायकी कार्यशैली, व्यवहारकुशास्त्रा, कर्तव्य-परायणता, भनुशासनप्रियता, सत्यनिस्ठा धीर विनम्न स्वभाय केकारण इनसे बहुत प्रसन्त थे। २४.ी. परन्तु यह सब कुछ होते हुए इन्हें कुछ ही समय में यह भलीभौति विदित होगयाथा, कि उनकी योग्यताके सदुपयोग के कारण यह क्षेत्र पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। भ्रतएवं समुचित भ्रवसर की प्रतीक्षाकरने लगे।

## राजनैतिक जीवन में प्रवेश--

१६१६ में जब प्रसहयोग प्रान्धोसन प्रारंभ हुआ, धौर सारे देश में आजारी की लहुर दौड़ी तो इनसे भीन रहा गया। धौर एकदम विदेशी वस्त्रों की होती जलाकर स्वदेशी वस्तुधों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उन दिनों घाप गवनेंगेंट की मुलावणत में एक अच्छे पद पर नियुक्त थे। परंतु केवल स्वदेशी वस्तुधों के प्रचार से ही इनकी तिषश्च नही बुभी। धापने सरकारी नौकरी से भी स्तीफा देने का निश्चय किया धौर लामोशी के साथ राजनेतिक क्षेत्र में कार्य करने लगे।

सन् १६२१ में भिवानी में पोलिटिकल कान्केस हुई। उसमें ला॰ तनसुखरायकी भी सम्मिलित हुए। इस कान्केंस का झापके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ग्रापने राजनैतिक जीवन में कार्य करने का निक्यम कर लिया।

देश के नेताओं की अधील पर झाप सत्याग्रह धान्दोलन में कूद पड़। परन्तु कुछ ही समय में महात्मा गांधीजी की झाज्ञा से जब यह झान्दोलन स्थगित कर दिया गया तो इन्हें भी पुनः ब्यापारिक कार्यक्षेत्र में नीटने का विचार करना पड़ा।

सन् १६२१ घोर २२ के दिन भारत के राष्ट्रीय उत्थान में चढ़ाव के दिन थे। ग्वाभिमानी नवयुवकों में उत्थाह की हिलोर्से उठ रही थी। भारत के नवयुवकों के कान और प्रांक्ष भारत माता की शार्तमरी पुकार सुनकर वेचेन थे। राष्ट्र की महान घारमा ने कतवा दिया था कि बरकारी गोंकरियों मारत की गुलामी को लोहे से भी ज्यादा सस्त बनाती है। घत: प्रत्येक भारतवासी को उन्हें त्याग देना चाहिए।

्सी तंजाव में दूवी हुई बात को सुनकर भारत के स्वाभिभानी व्यक्ति तक भी सह गए। फिर कमबोरों की क्या निनती थी? पर भाई तनसुखरायजी में एक जीती-जावती सारमा मौजूर थी। आपने बनाल के राष्ट्रीय जीवन के प्राण श्री सुभाषचढ़ बोस की तरह सोचा, दिमाग में घवन है। प्रारी में जीवन मौजूर है। फिर कमाकर लाना क्योंकर मुश्किल होगा? पिर पेट भरने के लिए यह दासता क्यों? तनसुखराय साली जेक और भरे दिमाग उस संभवपूर्ण सफलता और बातावरण में निकल कर जीवन के मैदान में कूद पहुं।

सन् १६२१ ने १६२७ तक काग्रेस स्मीर खासतौर से स्वदेशी का प्रचार करते रहे और ग्रपने सॅकडो मित्रों से स्वदेशी के प्रयोग करने का वचन लिया।

गवर्नभेंट सर्विस से स्तीफा देने के बाद झापके सामने झाजीविका के प्रश्न ने कठोर और विषम प्रहार करना शुरू किए, पर आप इंच मात्र भी नहीं घबराए और पर्वस के समान झटल भीर निहिच्छ सहे रहे। उनका विश्वास या कि अचलता और दृइता के सम्मुख धन और मान स्वयं ही भाकर धपना शीश भुकायेंगे। इसी विचार को सामने रखते हुए और स्वतंत्रा के रस में होने के कारण रे० करना को तोकरी करते में भी सकोच नहीं किया। नौकरी करते समा आप यह नहीं सोचले पे कि मैं १० ६० की नौकरी कर रहा हूं। विक्त सोचले कि मेरा कर्तथ्य समा है। इसी कारण इन्होंने नहीं, नहीं, रनके कार्य ने मिल-मिलिक पर एक प्रधिकार-का कर लिया। वह इन्हें भन्ने भाई की ही तरह समझने लगा। कुछ दिनों के बाद मिल-मालिक का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। और एक विश्वस्तीय तथा ईमानदार प्राथमी की आवश्यकता की इच्छा प्रकट की। फिर क्या था, बड़ी दुइता वाले विचार स्वयंता में परिणत होना प्रारंभ हो गए। और मिल-मालिक के स्वयं था, बड़ी दुइता वाले विचार स्वयंता में परिणत होना प्रारंभ हो गए। और मिल-मालिक के सकेत पर बहु मित्र लाला तनमुखराय जैन को ०० ६०

बहापर अचानक बीमार हो जाने के कारण ही आपको वाधिस प्राना पटा। सच्छा होने पर भी प्रापकी स्वतंत्र प्रवृत्ति न बदल सकी धीर आपने स्वतःतातुणं स्थान रखते हुए कमीसान का कार्य धारंभ कर दिया जिससे आएको लगभग १०० २० महीने की आमदनी होने लगी। इन सब बातों से लोगों को घाषकी दृढता, धचलता धीर स्वतंत्रता पर विशेष प्राकृषण हो गया।

तालाजी का कमान नौकरी की घोर न था। उनकी योग्यता का सतुपयोग व्यापारिक तालाम में हो हो कहता है। परन्तु व्यापार के लिए व्यापारिक सनुभव अवंशास्त्र की शिवा प्रपत्त करता आवश्यक समम्भवर आपने कई व्यापारिक कम्पनियों में रहुकर वन्त्रेवर, एकाउन्टेंट, वेकेटरी घोर मैनेवर घारि मिन-भिन्न पदों पर रहुकर व्यापारिक क्षेत्रों का गहुन प्रव्यवन किया और प्रमुख्य प्राप्त किया। यह धण्यमन कार्य सन् १६२६ ईं ७ तक चलता रहा। तालाजी को प्रभाववाली मूर्ति प्रत्येक व्यापारी के लिए घारवंक को घोर प्ररंक उनके देवर-रस प्रभाववाली अम्बावता मूर्ति करते वाले व्यापारी के लिए घारवंक को घोर प्ररंक उनके देवर-रस प्रभाववाली अम्बित्त के लाभ उठाना चाहता था। इस प्रकार कर्याक्रवों का सबने व्यक्ति सहस करते वाले वाले हैं वाले हैं उन ते ताले वाले के साथ कई बार ऐसा हुया भी। अपनी-पनपती बीमा वन्दनियों का आकर्षण दिवाकर इन्हें कई कम्पनियों ने घपनी और लीचना चाहा। परन्तु बीमा व्यवसाय भी नालाजी को चिककर प्रतिक ते हा असते के दालते रहें।

परन्तु १६२४ ई० में लालाजी के ज्यंट बहुनाई श्रीपुत ला० महंत्रहंसनजी जैन ने जो कस समय भारत सीमा कम्मनी दिल्ली बास के मैनेजर से, इन्हें बलपूर्वक इस कार्य की घोर आक्रियत किया। प्राप भी उनका धायह नहीं टाल मके, और धानकाश होते हुए कार्य शरम किया। प्रारम ने अनेतु ला० महंत्रहंसनी ने शायको बहुत प्रांत्साहन दिया घोर कुछ ही समय मैं महंत्र कहें हैं हस है तहीं कसी घोर धापका उत्साह कुने लगा। पुण्योदय से धोई ही समय में मायके कार्य की पून मच पई। धोर प्रायंक कर्यने लगा। पुण्योदय से धोई ही समय में मायके कार्य की पून मच पई। धोर प्रायंक कर्यने स्थान के स्थान करा स्थान के स्थान के स्थान के स्थान क्ष्य स्थान के स्थान के स्थान के स्थान स्य



यी मानकचदती (ज्यारश्चाता)

चारों भ्राता



र्या गनपतरायशी



थी दौजनगम जी



श्री सञ्जासम्जी



श्री विद्यादेवी जैन (सानाजी की बडी पुत्री)



बहिन लक्ष्मी देवी



नालाजी, छोटी पुत्री **धौर** घपनी धर्मपरनी के साथ

एकेल्सी सायको मिल गई। बपनी कार्यकुशलता भीर परिश्रम के बल पर बापने कश्पनी को इतना कार्य दिया कि बीझ ही भाप एक एवेण्ट से डिस्टिक्ट झार्येनाइवर बन गये।

क्षापके मन में विश्वास पैदा हो गया या कि बीमा एक ऐसा कार्य है जहाँ स्वतन्त्र रहता हुमा मादमी राष्ट्र की गुस्तर सेवा कर सकता है। और यदि परिश्रम से इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया तो लक्ष्मी पैर पूजती है। साला तनसुखराय जैन के पीक्ष्य और प्रतिमा से बीमे का आपार इसिनं चमक उठा चृंकि इनके सादा रहन-सहन एवं छलछिद्र रहित जीवन की महरी छाप दूसरों पर पड़ी।

शुरू से ही इनकी प्रवृत्ति दूसरों से भिन्न रही है जब कि दूसरे बीमा एजेण्ट धान, सिगरेट और जाय के उध्यसन को प्रपने उध्यागर की सफ्सता की कुंगी मानते हैं। तब उसके विपरीत तनमुखरायणी का यह विचार रहा है कि पान, सिगरेट, चाय चैंसी नशीनी चीचों के बजाय स्थानमय जीवन का स्वस्ट दूसरों पर अधिक पहुंता है। इसिनए प्राप्त पान, सिगरेट, चाय प्रारि से दुर रहे। फलस्वरूप प्राप्त के पर की दिनोदित उन्नति होती रही।

#### लक्ष्मी श्रीमा कम्पनी में प्रवेश-

उन्ही दिनो देश के कर्णधार प० मोतीलालजी नेहरू धीर पंजाबकेसरी ला॰ लाजपनरायजी ने के॰ सन्तानम् के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यकरांको की बेरोजगारी के प्रकत को हल करने के लिए लक्ष्मी इर्थोरेस कम्पनी को जन्म दिया।

प्राग बस्वों की कितनी ही तहों में भी छिप नहीं सकती। लक्ष्मी इन्क्योरेन्स के कार्य-कर्तामों की दृष्टि भी एक कोने में बैठे हुए लाला तनमुखरायजी पर पड़ी।

राष्ट्र-सेवा की भावना से आकृष्ट होकर आगप भारत बीमा कम्पनी को छोड़कर लक्ष्मी वीमा कम्पनी में चले गये। आपनी पूर्व सफलता का अनुमान स्सीसे लगाया जा सकता है कि एव वर्ष के धन्दर ही लक्ष्मी को देहती जेंसी वड़ी झांच पास होते हुए भी धापके लिए रोहतक में अलग झांच लोलनी पढ़ी।

दो वर्ष कार्य करने के बाद ही रोहतक बाच का कार्य इतना सतोधजनक हुमा कि प्रापको देहली बांच का सेक्टरी बनाकर भेज दिया। लेकिन बाह रे तनसुकारत दीन वर्ष के म्रस्य काल में ही देहली बांच ने इतना कार्य किया जितना एक छोटी-मोटी कम्पनी करती है। भीर उनका भीरत चीमुने विजनेक का हो गया। तनसुकाराय का नाम बीमें के व्यापार में मूर्य की तरह चमक उठा। मौर लक्ष्मी का नाम तनसुकाराय के नाम के साथ नसी होगया।

बीमें के काम के साथ राष्ट्र का काम न किया हो, यह बात नहीं है। प्रापने प्रपने बीमे क्षवताय को चालू रखते हुए सन् १६२६ में जिला रोहतक में जबकि प्रान्तीय मजदूर-किसान कान्केंस हुई उस समय प्राप उसकी स्वागतकारियों के जनरल सेक्टरी बनाये गये। जिस पर को प्रापने बहुत ही खूबी के साथ निमाया। कीन जानता या कि एक खामीश काम करने वाला धादभी देश का इतना उपयोगी सिपाही होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकी शक्ति को जाना, समभा धौर इसलिए प्रत्येक मीटिंग, जलूस धौर प्रत्येक मीके पर इनका पूरा उपयोग उठाने लगे।

लाहीर में माल इंडिया कांबेस का इनलास था। धाएको वहां के तिए डेलीगेट चुना गया। यह धांधियेवान नवपुत्क हुवय-साम्राट पं॰ ववाहरलालसी नेहरू के सम्पादित्व में हुन जिसमें जिला रोहत्क से ला॰ तनमुखराय मितिनिधि होकर गये। वह १९२६ में मानने रोहत्क में सुबा किसान कार्क्स करने का विचार किया भीर इसके सम्बन्ध के लिए बीझ ही एक स्वागत-कारिणी समिति का निर्माध किया विकास धार जनराल सेक्टरी थे। सन् १९२६ में यह कार्क्स वस के प्रसिद्ध नेता श्री अर्जु-सतालजी सेटी के सामापतित्व में धपूर्व सफलता के साथ संपन्न हुई। इस कार्क्स के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बहुत ही बाहाति हुई।

रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई कि जिले में कैंसे काम किया जाय। ग्रापने कहा कि मैं तो एक लामोद्या सिपाही की तरह वाम कर सकता हूं, ओ भी जिम्मेदारी मुझे देना चाहें देसकते हैं। इस पर इनकी ग्रान्टोकन में ठहरने का प्रवस्य, भोजन, वालटिक्यरों के जुलूस व वालटिक्यरों का तैयार करना, मीटिंग ग्रीर जुलूसों का प्रवस्य करने की जिम्मेदारी ती ग्रामी।

म्रान्दोलन जोरों के साथ भारम्भ हुआ। रोहतक जिले में गिरफ्तारिया होना गुरू हुई। रोहतक जिले में मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार होने सने । सैकड़ों वालन्टियमें गिरफ्तार हुए। गवनीम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में पूरी शिक्त लगाई। परन्तु कांग्रेस का काम जारी रहा; जरा विधिलता नहीं आई। प्ररेक्त प्रतिकारी ध्वसनल में या कि कांग्रेस की काम जारी रहा; जरा विधिलता नहीं आई। प्ररेक्त निर्माण कर लिए। मत्न में सूक्ती कि इस काम की बाग्रेस की किस तरह भूम रही है। ध्युआ सब गिरफ्तार कर लिए। मत्न में सूक्ती कि इस काम की बाग्रेस कि के हिए कोई कांग्रन लागू नहीं हो सकता था। तो भी दक्षा १०६ में गिरफ्तार कर लिए गए।

यह दक्षा झामतीर पर भाषण देने वालो पर लगा करती है। लाला तनमुखराय जैसे खामोच कार्यकर्ताओं पर नहीं। उस झान्दोलन में प्लेटझामें पर एक शब्द भी न बोलने की झायथ ली हुई थी। और, ऐसे समय पूछता कौन है? इधर इनको भी कुछ जेल का डर नहीं था। नी महीने चेल काटकर मार्चसन् १६३१ में घर वापिस लीटे। जेल से झाते ही झायसे चुप चंटतेन रहा गया।

### हरिजन ग्राश्रम की स्थापना-

भारत में सबसे पहले अपने नगर में हरिजन उद्धार का बीणा उठाया। आपने अपने ही विश्वास पर हरिजन विद्यार्थी आश्रम की रोहतक में स्थापना की। आश्रम का सारा खर्च आप अपनी तरफ से ही करते थे। आपके दिन-रात परिश्रम से अस्पकाल में आश्रम ने सम्ब्री उन्मति की बीर पंचाव प्रांत में वह एक बादर्श संस्था मानी वाने समी। इस संस्था द्वारा हरियतों बीर उनके वे बच्चे जिनको सरकार ने कभी भी विश्वित बनाने की चिन्ता नहीं की, उस संस्था द्वारा शिक्षा नेकर प्यना बड़ोभाग्य समभते ये। बायके इस परमार्थ एवं लोकोपकारी कार्य के दूसरों पर बच्छा असर पड़ा। पंजाव प्रांत के सोगों ने इस कार्य की ब्रांति सराहना की बीर तभी से हरियानोदार का कार्य भारत में प्रचित्त हवा।

निःस्वार्थभाव से माध्यम की सेवा करते हुए उन दिनों कई ऐसे देशहित के कार्य किये जिससे आप जनता के प्रद्वा पात्र बन गये। यही जबह हुई कि सन् १६३२ में आपकी पंजाब प्रान्तीय कांचस कमेटी का मेम्बर जुना गया था। रोहनक में इतना कार्य करने के पश्चान् माप देसती नक्षत्री के बांच मानिस में सामे।

## रोहतक बाढ़ में हरिजनों की सेवा-

सन् (१२३२ रोहतक में एक भयंकर बाढ़ आगई। उच्च आतियों के सहायतार्व पर्याप्त धन-धाय एकत करके सहायता-कार्य जनता की ओर से चन रहा था। परन्तु हरिजनों को जो बास्तव में सहायता के प्रधिकारी थे, पर्याप्त सहायता न पहुंच रही थी। धत: आपने हरिजन रिसीफ फड की स्थापना करके अयमग १४००० २० की एक प्रच्छी राशि से हरिजनों को समित सहायता थी।

## स्थान परिवर्तन-

बीमा व्यवसाय में आप लक्षी बीमा कम्पनी के प्रीक्षकारियों के ऊपर अपनी योग्यता की छाप डाल चुके ये। कस्पनी ने प्राप्की योग्यता से चौरी लाभ उठाने के लिए सन् १६३३ ई. में प्राप्को रोहतक से देहली बांच का सेक्टरी बनाकर भेजा। सन् १६३४ ई. में भारत के हृदय-सब्राट पंजवाहरलाल नेहरू ने रोहतक में दौरा प्रारम्भ किया। इस इसाके के दौरे में लाला तनसुखरायथी। नके साथ दौरे पर रहे धौर इस दौरे में देश-कार्य के लिए उन्हें बड़ा उस्साह प्राप्त हुआ।

सन् १९३६ में वे दिन राष्ट्रीय भारत प्रपने जीवन में एक नया प्रध्याय आरम्भ करना या। उसने निष्यय किया कि बिटिश सरकार को अपने बनाये हुए जाल में फांस ले। साथ ही जो सन् १९३५ का विधान राष्ट्र के लिए चैंतें या उस चैंत्रें ज को स्वीकार करके उसने विवान वातों को बता दें कि आज राष्ट्र जान चुका है धीर वह भी सममता है कि उसके दिन राष्ट्र के सेवकों के लिए मजबूत हायों में सुरक्षित है, निक पूजीपति चायपुलों के। इसके लिए सारे भारतवर्ष में उन योग्य व्यक्तियों की तलाश धारम्भ हुई, जिन्होंने धपने इसाके में जनता-जनार्दन की निःस्वाधं सेवा की है, उनके लिए कुछ स्थाप क्या है। रोहतक जिसके के जनता-जनार्दन की निःस्वाधं सेवा की है, उनके लिए कुछ स्थाप क्या है। रोहतक जिसके के एक प्रस्ताव पास किया कि लक्ष्मी के कोई भी वैतिनिक कार्यकर्ता इस चुनाव में भाग न कें। वास्तव में इस चुनाव में लाक्षाजी का स्वयं आहे होते का कोई इरादा न था। परन्तु उनको सक्ष्मी के संचातकमंद्रल का यह प्रस्ताव नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेत्र मालूम हुआ। इसलिए लालावी की आगृहत प्रारामा इस मनाचार एवं भरयाचार को वरदाक्त नही कर सकी और वह स्वस्वाधिकार के लिए विद्योह कर बेटी।

उधर जैन समाज का नवयुक्क वर्ग आपसे यह मांग कर रहा या कि अब जैन समाज का धनिक वर्ग समाज को बेकारी से हसेवा से उदासीन है तो आप कोई कार्य बहा कीजिए। वस सालाओं ने एक मिनट की देर किए बिना एक बहायुर समाजनेवक की तरह एक हजार पर पर महीने के असमम की शाय को सात मार कर एक बार किर सफनता के बातावरण से बाहर प्राक्तर खड़े हो गए। स्तीका देने के लक्ष्मी की ओर से नालाओं को वापिस मुनाने के बहुतेरे प्रत्योग मिले कोर बहुतेरे दबान भी पड़े। परन्तु आप धपने निक्चय से इच्चाज भी नहीं किये। प्रापक मित्र वहते से ही इसके लिए तैयार थे। फीरन ही तिसक बीमा कम्पनी की नींब डाल ही गई।

#### लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्यागपत्र-

सन् १६३६ में कांग्रेस ने प्रसेम्बनी के निर्वाचनों में भाग लेने का निरुच्य किया। 
पंजाब प्रोविश्यायल कांग्रेस कमेटी ने श्रीयुल लालाओं को पंजाब प्रसेम्बनी के लिए एक क्षेत्र से 
ब्रह्म करना चाहती थी। परन्तु नस्सी इत्यारेस करमनी के कार्यकर्ताओं ने प्रतिबन्ध क्लाकर 
रोजना चाहा। स्वर्षित लालाओं ने प्रतिबन्ध के चुनाब मे कड़े होने का निरुच्य किया था और वे 
स्वर्के लिए तैयार भी न ये नथापि लालाओं जैसे निर्भोक, देशप्रेमी धीर स्वाम्मानो व्यक्ति के 
विये इस प्रकार का प्रतिवन्ध प्रधानवनक और उनकी भावनाधों को देस पहुंचाने वाला था, अत 
उन्होंने जिन परिस्थितियों में प्रधान त्यागपत्र दिया वे निम्नतिथित त्यागपत्र की प्रतिलिधि से 
प्रयाद होती हैं:—

१० भक्तूबर, १९३६

मैनेजिंग एजेण्ट्स, लक्ष्मी इंस्थोरेंस कम्पनी लिमिटेड, लाहौर।

से पापकी सेवा में निम्नांकित कुछ पंकितया इंगित करना पाहता हूं कि किस प्रकार सबसी दस्योरंत करनती, जिसकी स्थापना लाठ लाजपतराय और पंठ मोतीलाल नेहरू प्रेसे देख-भवतों हारा हुई है वह उस बात की न केवल प्रयहेलना ही कर रही है किन्तु जात-मुस्कर उनके ध्येय को पीछे पटक रही है। धी: इस प्रकार इसके कार्यकर्ताधों के उत्साह को शीम किया है जिन्होंने इसमें इसी याशा से प्रवेश किया था कि इसके सस्थापकों की सद्दब्छाओं की पूर्ति सर्देश होर से प्रवास के प्रकार करने प्रवेश कीर जिससे कि से सपनी मानुसूत्रि के प्रति सपनी सर्वावनाओं के बाह्य प्रदर्शन का प्रवास पाते होते।

असहयोग मान्दोलन के समय सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का चौर व्यापारिक संस्या (भारत इन्ह्योरेंस क०) में प्रविष्ट होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुझे प्रपते आगामी जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक कांग्रेस के साथ देशसेवा के कार्य को पूर्णरूपेण कियात्मक रूप देने के लिए पर्याप्त क्षेत्र भीर स्वतंत्रता मिलेगी । इससे भी भ्रधिक वह विचार जिसने मभ्रे भीर भी लक्ष्मी बीमा कम्पनी की स्रोर सार्कावत किया वह यह था कि यह कम्पनी कांग्रेस के गणमान्य नेता ला॰ लाजपतरायजी तथा पं॰ मोतीलाल नेहरू द्वारा संस्थापित हुई थी जिसका सुचारू प्रबन्ध पं के के सन्तानम के हाथ में है जिन्होंने कि ग्रसहयोग धान्योलन के समय अमल्य सेवाए धीर त्याग ग्राप्ति किया था ग्रवहय ही ग्रपने कार्यकर्ताओं को वह स्वतंत्रता प्रदान करेगी कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर कार्यकर सकेगी। साथ ही हर प्रकार से उन्हें सहायता देगी। भारत कम्पनी को छोडकर ग्रपनी कम्पनी में ग्राने से सक्ते ग्रत्यधिक हानि हुई थी किन्त ग्रव में ग्रनभव कर रहा ह कि मैंने ग्रवनी भावनाओं के प्रति न्याय नहीं किया क्यों कि अब मैं स्पष्ट देख रहा हं कि लक्ष्मी कम्पनी ग्राब वह नहीं रही है जो कि कुछ समय पूर्वथी और जो लक्ष्य इसके सहायकों ने उदधोषित किया था। कम्पनी के प्रबन्धकों का यह निरुचय कम्पनी की इच्छा प्रगट करता है भीर इसके ऊपर यह प्रतिबन्ध कि वे सामाजिक भीर देश की राष्ट-निर्माण व्यवस्था में भाग न ले सकेंगे मक्ते इससे भाष होता है कि ग्रव वह समय दर नहीं है जबकि जो प्रतिबन्ध गवर्नमेंट नै ग्रपने कार्यकर्ताओं पर लगाये हैं यह कम्पनी भी उनसे पीछे न रहेगी।

प्रापके बोर्ड का यह निर्णय सीघा उस चेतावनी का खोतक है कि मेरी राष्ट्रीय भावनाओं की प्रीमन्यांक के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं पौर इस प्रकार धापकी कम्पनी में मेरे बाने का प्येय कस्त-स्थरत हो जाता है, अतः पुफे खेद हैं कि में आपके इस निर्णय से सहमन नहीं हूं। धौर न में इस प्रतिवस्य से यपने धापकां घविष्य के लिए बाधित करता हूं। में, इसीलिए प्रयना त्यान-यत दे रहा हूं। इसे मेरा एक माह का नोटिस सम्मा बाएसा। मुक्ते आधा है कि मैंने प्रयनी स्थित स्थय्कर दी है चीर मेरा स्थान-यत्र तुरन्त स्वीकार किया बाए।

उत्तर की प्रतीक्षामें।

भवदीय, तनसूखराय जैन

सन् १६३६ ई० के धक्तूबर मास में लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्याग-पत्र देने के उपरान्त ला० तनसुबराधनी ने तिलक सीमा कम्पनी की स्थापना की घीर उसके मैनेजिंग हमायेवटर निवुश्त हुए। तन् १६४२ ई० तक तिलक बीमा कम्पनी ने छोड़ने से पूर्व ही उन्नति पत्र पर प्रसन्त कर दिया घीर यह भारतवर्ष की उच्चकोटि की कम्पनी वन गई।

तिसक बीमा कम्पनी के मैनेजिय डायरेक्टर रहते हुए भी लालाजी ने कम्पनी की उन्ति के लिये प्राप्ते व्यक्तिकत रावार्धों की एक घोर रखकर इसकी उन्ति के लिए घरने पास ते इड़ाशो रेपने लगाकर कम्पनी के घन की रक्षा की थी। यदि लालाजी कुछ समय घीर भी इस कम्पनी की सेवा कर सकते तो तिलक बीमा कम्पनी के लिये सीमाण को बात होती परस्तु सन् १६३६ ई० में एक नया बीमा कानून बना जिसके घनुसार एक व्यक्ति तीन साल तक ही किसी बीमा कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता था। लालाजी की यह घविष सन् १६४२ ई० में समाप्त होती थी। घतः घापने लक्षी बीमा कम्पनी से त्याप-पत्र दे दिया।

#### तिलक बीमा कम्पनी की स्थापना-

जिन लोगों का तिलक से सम्बन्ध रहा है भीर बैसे भी सारा समाज जानता है कि तिलक ने क्या-क्या किया। जहां दसों भीर बीसों वर्षों की सड़ी हुई कम्पनियों के नाम तक लोग नहीं जानते, वहां दो वर्ष में ही तिलक का नाम बच्चे-बच्चे की खबान पर हो गया था।

नये बीमा कानून की घोट में जहाँ नई कम्पनियों का प्रस्तित्व खतरे में पड़ गया था और बहुतेरी कम्पनियों किस्त न देने की दशा में सरकार द्वारा बन्द कर दी गई थीं। तिलक ने समय से पहले ही अपनी जमानत की रकम पूरी कर दी थी।

आज भी जब विकट परिस्थितियों में सभी बैंकिंग संस्थाओं पर संकट के बादल मेंडरा रहे हैं और विषकांश सस्थाएं बंद हो गई है जिलक सीना निकाल बढ़िश खड़ी हुई है। इस सब का श्रेय केवल इसी एक महान व्यक्ति साला तनसुखराय जैन को है। ताराय यह है कि सफलता लाला तनसुखराय केन के पीछे-पीछ दोड़ती है, और क्यांगरी जगत् में यह निश्चित समझा जाता कि ला॰ तनसुखराय के साथ सफलता की गारटी रही।

आम तौर पर यह देसा गया है कि जो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है वह सार्वजिक क्षेत्र से दूर रहता है। लाला तनसुखराय जैन इसके अपवार रहे हैं। प्राप्त न केवल कार्यस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता है। रहे बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी नाम बहुत जैंचा पाया। जैन समाज में यो साला तनसुखराय जैसे कार्यकर्ती जैशनियों पर गिनने लायक है।

## धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश-

सन् १९३५ ई० में देख में जानित स्वापित हुई। काधेन का कार्यक्रम सरकार के साथ सहयोग रूप में चल पड़ा, सतः इस प्रोर से श्री लालाजी का कार्यकार हलका हो गया था। श्रीमुन लालाजी की मताजी की यह हार्दिक इच्छा थी कि जापको धार्मक क्षेत्र में प्रविष्ट किया श्रीमुन लालाजी की मताजी की यह हार्दिक इच्छा थी कि जापको धार्मक क्षेत्र में प्रविष्ट किया कर ए परन्तु जो देश के धार्योतन की धीर धार्कायत हो चुका हो उसके निए लातियाँ, धर्म के बंपन तुच्छ दील पहले ही एक सी धार्मक की ने तृक सम्पति रही है। इस भीर भी भाषकी अभिक्षित धीम ही जापृत हो उठी। सन् १९३५ ई० में घाप पृत्य साताजी के धायह एर धाप हस्तामापुर के उत्पन्न पर ग । धार्मक की जोर धापका यह प्रयम रूपना था। प्रयनी सुक्त से आपते हस्तनागपुर में ६०, ७० व्यक्तियों के हस्तरे योग्य कैया कमाण पर प्रवस्त पर सिक्त भारतीय जैन बाग्य भीर उनका प्रवस्त प्रवस्त पर सिक्त भारतीय जैन परिवर्ष की सोर्यकारिय से निर्देश की स्वर्थकारिया की वैठक हस्तनागपुर में रखी गई थी। धोभाग्य से परिवर्ष की मीरिय

का स्वान भी भ्रापके पंडाल में ही रलागया। इससे आपको बड़ी प्रसन्तता हुई। भ्रापने परिषद् की मीटिंग के लिए हर प्रकार का समुचित प्रबन्ध कर दिया।

परिषद में ग्रनेकों ग्रावश्यक विषयों पर विचार होने के साथ ही आगामी प्रधिवेशन के स्थान का भी प्रश्न उपस्थित हुन्ना। कोई किसी स्थान का निर्णय होने में नहीं न्ना रहा था। उस समय ला । तनसखरायजी ने विचार प्रगट किया कि यदि परिषद का अधिवेशन दिल्ली में हो तो ठीक है। उस समय जैन समाज में परिषद् की म्रोर से कुछ भ्रम फैला हुमा था। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया परन्त परिषद की कार्यकारिणी ने लाला तनसखरायजी से ब्राग्रह किया कि वे दिल्ली जाकर परिस्थिति का ग्रम्थयन करके पनः इस विषय में लिखें। श्रीयत लालाजी के चित्त पर द्रस्तनागपर उत्सव का बहुत ग्रन्छा प्रभाव पढ़ा था और अनेकों जाति-बन्धओं के घनिष्ठ सम्पक्त में भाने के कारण उनकी समाज-सेवा की सुष्टत भावना एक दम जाग उठी, भौर इसी भावना से भापने परिषद को दिल्ली के लिए निमन्त्रण भी दे दिया। कुछ साथियों ने इस कार्य को बहुत कठिन बताया परन्त ग्रापने इस्तनागपर से लौटते ही लोगों से मिलना-जलना ग्रारम्भ कर दिया भीर श्रपना विचार लोगों को बताया। फिर लाल मन्दिर में एक मीटिंग बुलाई गई। प्रथम तो उपस्थित ही बहुत कम थी। फिर बिना किसी निश्चय के ही यह अपूर्ण मीटिंग भी समाप्त हो गई। इससे आपको हार्दिक दख हथा। अगले दिन आपने अपने मकान पर ही कुछ मित्रों की एक बैठक बलाई भीर उसमें जिला परिषद की स्थापना करके श्रस्तिल भारतीय जैन परिषद का भागामी अधिवेशन दिल्ली रखने का निमंत्रण दे दिया। एक मित्र ने आर्थिक कठिनाई का जिल्ल किया तो इन्होंने तत्काल ग्रपनी स्वीकृति प्रदान की ग्रीर कहा इस सम्बन्धी ग्राने वाली कठिनाइयों का मैं स्वयं सामना कर लुगा। द्याप सब परिषद के कार्यको बढाइये। यह बात सुनकर सर्वसम्मति से आप जैन परिषद के मन्त्री चुने गये।

महागेव कांड का सफल संवालन घ० भा० जैन परिवर् के दिस्सी घषिवेशन को समान हुए पूरा १ मास भी न बीता या कि जैन समाज में महागेव कांड का प्रवल झान्दोवन खिड़ गया। यहां कुछ अत्याचारियों ने मन्दिर की मृतियों को चुरा लिया धौर मन्दिर स्व प्रविचान के स्व प्रवास कांच्य दिवस मानते की घपनी कार्यदेशता और प्रवस्य से स्व दिवस को इतनी सफलता से मनाया गया कि लगभग सम्प्र की प्रवास के स्व दिवस की सफलता का यह प्रवस्य प्रमाण है कि एक दिन में खातियर राज्य के पॉलिटिकल विभाग में हवारों तार पहुँचे वे तथा प्रतेकों स्वीइत प्रस्ताव-पत्रों का देर लग गया था। यह दिवस दिस्सी में तो इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के पास मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता को साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास में इतनी सफलता के साम मनाया गया कि जैन-इतिहास के साम का एक सिंक समान परिया के स्व में स्व स्व प्रसास के सिंक को मनाया।

धापको इस काण्डको जाँच के लिए कई बार ग्वालियर राज्य जाना पड़ा और राज्याधिकारियों से मिल कर घपना दृष्टिकोएा रखकर न्याय की प्रार्थना की। यह धान्दोलन सापके परिश्रम और कार्यकुशकता के कारण इतना बृहत् रूप धारण कर गया था। इस बार तो धापकी गिरन्तारी का भव हो चला वा परस्तु आपने राज्य को चेतावनी देदी वी कि यदि उन्हें राज्य से ज्याय न मिला तो सराबाह किया आएमा। इसके सिए पूरी दियारी आरम्भ कर दी गई बी। इस मामले को सन्त में राज्याधिकारियों ने घदातत में देदिया जहीं पूरी धनित से आपन इसे बैड़ वर्षत कर लड़ते रूप हो पर्यंत कर सरका की ऊंचा किया।

#### समाज संगठन का वत

१६ जनवरी सन् १९६६ ई० के महनौब काण्ड दिवस ने आपकी समाज-संगठन की मानना को धीर भी जागृत कर दिया धीर तन-मन-धन से समाज-सेवा में जुट गये। महनौब काण्ड के कारण समय का प्रभाव होते हुए भी आपने जैन परिषद का सारा विधान नए रूप से बनाया धीर परिषद का कायाकरूप हो गया।

सन् ११६७ में परिषद का सालाना घषिषेद्यान घावकं परिश्वम में ही इतना सफल हुमा कि इसमें जैन सत्ताय के रे० हजार व्यक्तियों के प्रतिरक्षत सहाराजा रीवा धोर योगी नरेश भी लागो में हा मक्षतर पर समान की कुरीतियों को जब से उलाइ फैनने का परतान पाता हुआ। हजारों व्यक्तियों ने सरण-भोजन जैसी हानिकारक पृणित कुष्टाया को नष्ट करते, र मास में परिषद के १००० सदस्य बनाने की प्रतिज्ञा के साम के सैकड़ों नवदुवकों ने भिन्त-भिन्न भागों में परिषद की शावधार लोगने का बत्त किए। श्रीवृत लागाजी गई-तृत की भयकर गर्मी, यूर पी०, सी० पी०, प्रति प्राप्तों के दौर पर निकल पड़ और मामा में एक नविता पंडा कर दी। घापके कार्य से प्रत्या कार्य परिषद के महामधी देशभवत त्यायपूर्ति श्री रत्नलालओं ग्रम- एन० ए० दतने प्रमावित हुए कि घ० आ० जैन परिषद का मणूर्ण कार्य उन्होंने घापके उत्तर हो छोड़ दिया थीर अन्त में बहुत समय तक घ० आ० जैन परिषद का मणूर्ण कार्य उन्होंने घापके उत्तर हो छोड़ दिया थीर अन्त में बहुत समय तक घ० आ० जैन परिषद का मणूर्ण कार्य जन्न श्री खाद स्वा

#### जेन रथ-यात्रा पर पाबन्दी

सन् १९४० हैं ० में जब कि घाप अखिल भारतीय जैन परिषद के मंत्री ये, दिल्ली के ध्रिक्ता किया मान्य कि जुनुस पर पाबन्दी लगा ही थी। उल तस्य साथने पत्रातों जैन पत्राते प्रमाप्त कर प्रमाप्त आपने प्रमाप्त कर प्रमाप्त आपने प्रमाप्त कर प्रमाप्त आपने प्रमाप्त कर प्रमाप्त क

साहस तथा बस्साह से अब्भाव जैन परिषद का दिल्ली धिषवेदान इतना सफल हुबा धीर धपूर्व समारोह के साथ समान्त हुधा कि यह घव माव जैन परिषद के इतिहास में समर रहेगा। इस सबसर पर आप पावन्दी के साथ अनुस निकालने को तैयार नहीं ये सन्त में स्थानीय धिषकारियों को मुक्ता पड़ा धीर दिल्ली में अलयात्रा का सानदार जुनूस निकला। सायद भारतवर्ष में यह पहला जुनूस या जिसमें स्वेतास्वरी धीर दिगम्बरी आदि सभी सम्मिलित होकर जुनुस में निकले धीर यह सब सायके प्रयत्नों का ही फल था।

रथयात्रा पर लगाई गई पाबन्दीको सफलतापूर्वक हटवानेके बाद जो निम्नांकित वक्तव्य लालाजीकी ग्रीर से प्रकाशित हुआ। उससे इनकी निर्भोकताका भलीभौति ज्ञान होता है:---

भ्रन्त में जैन समाज की घोर ने सब सज्जनों ग्रीर व्यक्तियों को जिन्होंने कि इस मामले में सहयोग दिया नया इन भ्रन्याय के प्रति सहानुभूति प्रकट की है. धन्यवाद देता हूँ।"

## श्री ग्रग्रसेन जयन्ती का वहत ग्रायोजन

दिल्ली में पिछले कई वयों से अपसेन जयन्ती मनाई जानी रही थी। परन्तु बहुत समय तक अप्रवाल भाई दिल्ली के भिनन-भिन्न मुहल्लों में ही जयन्ती मना रहे थे। ताला तनसुन्तरायजी जैन औं कि इस नमय तिलक बीमा कम्पनी के मैनीनन डायरेक्टर थे, ला जलभीनारायजी अप्रवाल य बालकुक्त्याची एम० ए० की प्रेरणा से इस बात का बीझा उठाया कि दिल्ली के समस्त येव भाई समिटिन क्य में एक ही स्थान पर जयन्ती मनायें।

इससे पूर्व दिल्ली के बैरय भाई जयन्ती के भ्रव १२ पर जुलूस निकालने से हिचकिचाते थे। परन्तु आपने साहस धौर भ्रात्मविश्वास से काम लेकर जुलूस का श्रायोजन किया जिसके फलस्वरूप ऐसा जुलून निकालाओं दिल्लीकेवैदय जातिकेइतिहास में एक अद्वितीय प्रकरण रिक्रेगा।

### खट्टा प्रत्याचार विरोध प्रयत्न —

सन् २० में लट्टे में जब कि वहां के जैन भाइयों पर फर्जनों ने हर तरह के झरयाचार करना प्रारम्भ किये धोर जैन मन्दिर न बनाने दिया तब भागने वहां पहुँच कर उन प्राप्तिप्रतित जैन बन्धुमों को प्रपने गर्ज लगाकर उनके प्रधिकारों की रक्षा के निमित्त प्रपनी जान पर लेत प्रयो । लाता तनमुख्यायजी जैन के प्रयक श्रम का यह कत है कि श्रांच भी लट्टे के जैन भाई धोर उनके धर्माधिकार सुरक्षित हैं।

#### सिकन्दराबाद ग्रत्याचार विरोध प्रयत्न :

सन् १८ में सिकन्दराबाद यू० पी० में जब कि वहां के जैन जुनुनो पर किसी जैनेतर ने जूता केंक कर जैनियों को महाअपमानित किया था भीर वहां भनेत्यता बढ़ गई थी भीर वहं भारी भारे होने को उम्भीद थी तब ऐन मीके पर भ्रष्यने कई साथियों को नेकर ला॰ तनसुखराय भी अन वहां पहुँचे भीर जैन रव चलवाया तथा शुजरिमों को कड़ी सजा दिलवाकर सरकार का पीका स्त्रोद्या

## मित्रमंडल जुलूस का प्रारंभः

जैन निजमंडल धर्मपुरा दिल्ली समामा २३ वर्षों से बीर जबन्ती का उत्सव मनाया करता था, पर सन् ३६ में आपके सद्वयल से काम शहर में जुन्त निकान की योजना बनी मीर उसी वर्ष से बह कार्यक्ष में परिलान भी कर दी गई। प्रथम वर्ष में ही जुन्न को इस में स्माप्त क्षेत्र में ही जुन्न को इस स्माप्त क्षेत्र के स्माप्त क्षेत्र के स्माप्त के

## मनोरजन हिंसाका विरोध:

नई दिल्ली के भ्रमेन्यली हाल पर प्रतिवर्ध की गई निश्चित तानील को यहां के सरकारी भ्रम्भतर कबूतरों को अपनी गोभी का निशाना बनाकर प्रतेक तन्द्र का रवानिया मनाते और उन तक्क्मते कबूतरों से लिन्याई किया करते थे। सन् १६ में उम निरंथ पूर्णोध्या को गोकन के लिए दिल्ली में आपन जोरदार धान्दोलन चलाकर प्रति वर्ध होने वाली हजारों निर्पराध कबूतरों की हिसा को कब्बाया।

## भीलों में सुघार

इसी सन् में नीमलेडा स्टेट में एक भीतों के बच्चों को मुशिक्षित बनाने का ध्येय सामने एकहर सामने बढ़ा एक साध्यम की नीय डाली धीर उस समय १० हजार भीतों ने प्रापके उपदेश से झाबनम मांस लाने का त्याग किया। उस माध्यम की नीव डालते समय प्रापने एक अच्छी रकम दान में दी।

# सम्मिलित जलूस

सन् ४० में दिस्ती में भादकें के महीने में जब कि जैन रवोस्तव सरेशाम निकलता है उस पर महिवद के पाते वाजे न बजाने की रोक सरकार ने कमा दी तब आपने घषक सरिश्रम द्वारा उस पाबनी को हटवाबा और तब से इस प्रकार की पाबनी किर सरकार को कभी भी लगाने की हिस्मत न हुई। आपके सद्यवन से पाबनी तो हट गई पर उस समय आपने एक कार्य और भी बड़े मार्क का किया और वह यह है कि पहले कभी दिगस्वर तथा व्येतास्त्र माई पायस में थामिक सामलों में इक्ट्टेन नही होते थे, आपने दो बिखड़े हुए भाइयों के मिलाने का और उन्हें एक साथ थामिक कार्य करने का प्रयश्न किया और वे उसमें पूर्ण सफल भी हुए।

सन् ४२ मे जब कि विश्वयुद्ध की ज्वालाएँ भारत के सिंह द्वार की छूकर लोगों में भय उत्पन्न करने लार्गि भीर राजपूताने के मारवाड़ी भाई कलकत्ता, मद्रास मादि व्याणारिक केन्द्रों को छोड़कर प्रपनी जन्म-भूमि की बीर भागने लगे तब म्रापने दिल्ली जंकचन पर उन मुसीबतज्वरा मुसाफिरों की हर तरह की मुखिया के लिए रेलवे के म्राफ्सिटरों से मिन कर भीर लिखा-पढ़ी करके उनका स्थायी प्रवस्थ करवाया।

दिल्ली की मुप्रसिद्ध साहित्यिक सत्था जैन मित्रमङल घर्मपुरा के झाप कई वर्ष तक सफन महामजी रह नुके हैं। इसके झलावा झाप दिल्ली की बहुत सी सामाजिक सत्याघों के समापति, मत्री, सत्थापक धीर सरकार है। दिंठ जैन समाज का एक मात्र साहित्यक पत्र 'धनेकान्त' जो कि प्रधीमाल से सिर्फ एक वर्ष चलकर बन्द हो ग्या था धीर जिसके पुन. प्रकाशन की आवश्यकता को समाज के बिद्धान जोरों से महसूस कर रहे थे। धापके ही हर तरह के त्याग से उसका पुन: प्रकाशन प्रारंभ हुआ जो धाज तक हो रहा है धीर उसके घण्छी साहित्यिक सेवा हो रही है। जैन समाज का कार्य करते हुए भी धापने राष्ट्र को भुजा नहीं स्वार भी पितृ धाज भी नई दिल्ली कांग्रेस कमेटी के धाप प्रधान हैं। तात्यर्थ यह है कि लाला तनमुखरायजी जैन स्वयं एक महान् सस्था है धीर उनके मजबूत हाथों में जैन समाज के हित सुरिशत हैं।

दिगम्बर स्वेताम्बर तथा स्थानकवासियों को एक प्लेटफार्म पर लाने की स्कीम आपके दिमाग में बहुत दिनों ने चक्कर काट रही थी कि स्वयानक सापको साड़ माउट बाने का सुवक्तर प्राप्त हुआ भीर वहां पर साबू पर्वत पर बने सपने पूर्वजों के करोड़ों की लागत के जैन तथा हिन्दू मन्दिरों की क्याकृति को देखने तथा सपने बाराज्य देव के दर्शनार्थ साने वाले याजियों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए प्रति भयानक धर्मधातक कलंकी टैक्स को देख कर धापकी बात्मा स्ट्यटा उठी भीर वहांसे भाते ही जापने भावू टैक्स के लगने से होने वाले जातीय प्रपत्तान का बदला जेने की गरज से हिन्दू तथा जैन समाज को साथ लेकर सिरोही राज्य से मिडने की प्रस्तुत हुए।

जैती कि लालाजी को हर एक ब्रान्दोजनों में उन्हें पूरी-पूरी कामवाबी हासिल होती रही है। इस ब्रान्दोलन में भी सकलता का सेहरा ब्रापके उनन मस्तक को सुलोभित करेगा। विद इस ब्राष्ट्र ब्रान्दोलन से जैना कि लालाजी का स्वात है, समस्त जैन 'दुकडे मिल कर एक हो आप सी फिर स्वतंत्र भारत में जैनों को ब्रथमिन करने का होसला किसी भी कोम को न हो चकेगा।'

जन समाज के इस चमकते मितारे पर जैन समाज जितना भी अभिमान करे, थोडा होगा। उन्होंने समाज का कार्य सेवा-भाव से करने में कभी मृह नहीं मोडा।

## ग्राब् मंदिर ग्रान्दोलन

धर्मेल सन् १९४१ ई० की बात है जब कि ला० तत्रमुलरायती मुस्देव थी विजयप्रान्ति भी महाराज के दर्शनार्थ भाव गये । मुस्देव के दर्शन करते के पश्चात् वे विजयप्राह्म ता बत्युपाल हारा निर्माणिल देववाहा के मुश्देव के दर्शन करते के पश्चात् वे विजयप्राह्म तामाण नाए नाए त्रम्य प्राच्या के साठ उन्हें भी सिरोही स्टेट हारा लगाए नाए देवस का विकार होना पड़ा परमु जैसे ही वे दिल्ली धाए इन टेक्स के विशेष में उन्होंने समाचार पत्र देवस का विकार होना पड़ा परमु जैसे ही वे दिल्ली धाए इन टेक्स के विशोध में उन्होंने समाचार पत्र में ध्रयने विचार प्रगट किए। लालाशी के दन विचारों में सहमत व्यवित्यों की सस्या बढ़ने लगी धीर छु: महीने कक मित्रों से इसी विषय में पत्र-व्यवहार होता रहा। त्रम्बर ११६४ ई.के सम्यादक श्री विमानिवाली लोडा का व्यावर से एक पत्र विचार कार में मृत्य वे पिरियति पर विचार करने के लिए कार्यकर्ती मस्मेनन बुनाने का पराम्यां दिया गया था। प्रगत में स्थिति का भारतीय खालू मन्दिर टैक्स विरोधी कार्कन कर व्यावर से करने का निरुच्य किया। धीर लाला तमसुकरायत्री को उसका प्रथम जुना गया। लालाशी के सभारतिव्य से यह कार्कन बहुत सकत हुई। इस धान्योलन की भावस्यकता इस कार्यक्ष के अवसर पर देश के कोने-कोने से प्राप्त कुछ संदेश-पत्रों से भनी-भाति विदित है। इन मितिवास यह भी सह भी सनुमान लगाया जा सकता है कि लालाली ने विकने गम्भीर विषय को प्रपत्र हुंग के विद्या था।

बाबू मन्दिर बाग्दोलन सन् १६४३ ई० तक बहुत उग्र रूप में चनता रहा। कई बार डेपुटेशन सिरोही राज्य के अधिकारियां से मिला और समाचारपत्रों में बहुत समग्र तक यह चर्चा का विषय बना रहा, परन्तु देशव्याणी असन्त-सान्दोलन के कारण देश की परिस्थित एकदम विनक् गई धीर घाबू मन्दिर यान्दोलन के प्रयानमंत्री चिमनतिहत्री लोखा राज्यवन्दी बनाए सए प्रतः यह बान्दोलन देश की विकट परिस्थितवाँ के कारण इस बाधा से कि ज्योंही देश का बातावरण सुधरेशा दुन: आरम्भ कर दिया जाएणा। इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों से राष्ट्रीय धौर क्रीमलिक नेताओं धौर कार्य-कर्ताओं के जो उत्साहवर्षक पत्र घाए जिनमें इस कार्य की मुक्तकृष्ठ से प्रशंसा की थी धौर सभी प्रकार सहयोग देने का वचन दिया या उनमें से कृतियय इस प्रकार है :—

श्री एस. सत्यमूर्ति त्यागराज, मद्रास

मुभे यह जानकर हुये हुम्रा कि समस्त जैनों की कार्क्स व्यावर में होने जा रही है। मैं मापकी प्रधानता में कार्क्रस्य की हर प्रकार से सफलता की कामना करता है।

श्री बजलालजी वियाणी, सदस्य कौंसिल आफ स्टेट, अकोला (बरार)-

मैंने ब्राबू के जैन मदिरों के सम्बन्ध में सामग्री पढ़ी। इस बारे में मैं आपकी कौनसी सेवा कर सकता हूँ लिखिये। मेरे योग्य जो कार्य होगा, आज्ञानुसार उसे पालन करने का प्रयस्त करूँगा।

श्री सेठ गोविंददास, एम. एल. ए. सेन्ट्रल जबलपूर-

प्राबू के जैन मेदिरों के टैक्स का हाल मुफ्ते भलीभौति मालूम है श्रीर मेरा स्पाट मत है कि यह यात्रियों पर निरयंक भार है। इस दिशा में आपका प्रयत्न सफल हो, यही मेरी हार्दिक कामना है।

श्री श्रीप्रकाशजी, एम. एल. ए., बनारस-

मुक्ते आबू के मंदिरों के दर्शनाधियों की कठिनाइयों का हाल जानकर हार्दिक खेद हुआ। मैं फ्राजा करता हूँ कि इस दशा में फ्रापका प्रयत्न उच्च प्रथिकारियों पर बांछनीय प्रभाव डालेगा। इस दशा में मैं आपकी नया सेवा कर सकता हूँ ?

श्री के. एम मुंशी भु० पु० मिनिस्टर, बम्बई सरकार-

म्राबूके दर्शनायियों के टेक्सो को दूर कराने की दशा में मैं ध्रापकी क्या सहायता कर सकता हैं, लिखिये।

श्री डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी, गृहमंत्री बंगाल सरकार-

मेरी उन सभी प्रांदोलनो के साथ गहरी सहानुभूति है जो निरंकुशता के विरोध मे किये जाते है ग्रीर विजेष रूप से घामिक विधियों की स्वतंत्रता की दिशा में किये गये ग्रांदोलनों का मैं पूर्ण समर्थक हूं। मुक्ते विश्वास है कि आपकी प्रधानता में कान्क्रेस को सफलता मिलेगी।

श्रीमान् सेठ जुगलिकशोरजी विडला का हिन्दू धर्म सेवा संघ द्वारा प्राप्त संदेश-

सेठजी के विचारानुकूल इस झांदोलन की ओर हिन्दू महासभा तथा उपगुक्त हिन्दू संन्याओं को इस म्रोर म्रोटोलन करने के लिए संघ द्वारा लिखा जा रहा है, संघ म्रायकी कान्यनेस की पूर्ण सफलता चाहता है। हिन्दू भावना की सुरक्षा और उसके विरुद्ध विवेकहीन कार्यों का विरोध करना वास्तव में उचित भीर न्यायपूर्ण है। संघ आपके इस म्रांटोलन मे भ्रोचित्य भनुसव करता है। क्रवर चांदकरणजी शारदा अजमेर-

बास्तव में बाबू स्थित मंदिरों पर सिरोही स्टेट ने जो टंक्स लगाया है वह हमारी धार्मिक स्वाधीनता में क्लक रूप है मौर इसके विरोध में जितना मांदोलन किया जाय थोड़ा है। इस मांदोलन में भाप कोरे प्रस्तावों से सफलीपूत नहीं होंगे, व्हिक आपको सत्याग्रह की पल्टन तैयार करनी होगी तब कही इन निरहुत राजामों के होश टिकाने मांवेंगे। समस्त हिन्दू जनता लापके साथ इस मांदोलन में सहापुरी लगर करेगी ऐसी मुख्ये पूर्ण झाशा है। में आपके सुम प्रयन्त की हृदय में सफलता बाहता हैं।

रायबहादूर मेहरचंद जी खन्ना, पेशावर-

आयकी कान्फ्रेन्स की पूर्णसफलता चाहता हूँ।

श्री कन्हैयालां नजी वैद्य, मंत्री मध्यभारत देशी राज्य लोकपरिषद, बम्बई-

यह दु.स की बात है कि सिरोही राज्य हिन्दू गज्य होते हुए, वहाँ पर हिन्दू पर्म की बीकीदारी का टैसस बसूस होता है। हमारे वे गड़े-महाराजे केवल धन सीचना जानते हैं, नीति धीर धनीति की उन्हें चिन्दा नहीं है। सिरोही राज्य की टैस्स तेने की नीति नृट की नीति ही कही जाएगी स्थोकि वह इस टैस्स को भिरिशे के जिए सर्चन करते हुए धनने स्वच्छद शासन में कचे लेता है। ऐसी नृट का जितना भी दिरोध किया जाय थोड़ा है। सिरोही के निरंकुक शासन में जाभी भी हो। ही ही ही ही। धार कियारमक सरवाधह की सीजना की जिये। राजस्थान धीर अर्थे भी भारत से धारको जहां मिले हो।

श्री हीरालालजी शास्त्री, जयपूर राज्य प्रजामडल-

अगर कोई राज सस्या किन्हीं लोगों ने कर बसून करती है तो उसे उस आगदनी को उन लोगों की राय से उन्हीं लोगों के हितार्थ लचंकरना चाहिए। चाहे जिस बहाने से कर लगा देना और उने पनमाने तरीके से लचंकरना प्रन्याय है जिसका सम्बन्धित जनता को अबस्य विरोध करना चाहिए। में आज्ञा करता हूँ कि आप लोग स्थाय की दूष्टि से एक मामले को हाथ में के रहे हैं तो उस पर पूरे आपह के साथ अडे रहेंने और उसे अपने अनुकूल तय करवाकर छोड़ेंगे।

श्री गोकलभाई भट्ट सिरोही राज्य प्रजामडल-

में मानता हूँ कि बाबू मदिर प्रदेश टैनस कतई हटना चाहिए ताकि यात्रियों को ईस्वर दर्शन के लिए कोई टिक्टन लेना पड़े। प्रगतिशील जमाने में यह टैनस करूक है। प्रापकी कार्यक्रेस के साथ हमारी पूरी हमरदीं है। कार्यक्रेस धराने उद्देश की पूर्ति के लिए स्यावत्रास्क क समरकारक योजना बनायेगी ऐसी धाशा है। कार्यक्रेस को ला० तनमुखरायजी का नेतृस्व मिलने से कार्य सुचार कर से चलेगा ऐसी धाशा है।

श्रीमान् सेठ पदमपतजी सिहानिया-

वस्तुत: यह बात बड़ी प्रधामिक है कि भगवान के दर्धन की कोई फीस ली बावे, चाहे वह किसी भी रूप में हो । सिरोही में तो इस प्रयाका और भी उग्र रूप प्रतीत होता है । चोर- डाकुमो से रक्षा करना राज्यधर्म है, प्रजा धर्म नहीं। इसके झलावा चढ़ाने वाली वस्तुमों पर भी टैक्स लगाना धर्म को व्यवसाय बना देना है, मेरी सहानुभूति घापके साथ है।

श्री नवलिकशोर भरतिया, कानपुर-

में सम्मेनन की सफतता हुदय से चाहता हूं भीर भाशा करता हूं कि इस सम्मेलन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताद स्वीकृत होगे जिनसे भविष्य में दर्शनार्थियों की अधुविषायें दूर हो सकें। देवद आपको तथा भागने सहयोगियों को पूर्ण सफतता दे। इस कार्य में हमारी भागके साथ पूर्ण तहानुमुद्दी है।

श्री जार्ज ग्रहण्डेल ग्र. टायर मटास-

आड़ के मंदिरों पर टेक्सों की समस्या वास्तव में जैन समाज के सामने गम्भीर प्रका होना वाहिए। मैं माधा करता हूँ कि मंदिर दर्शन की धार्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वे कोई प्रयप्त वाकी न रखेंगे। मै ब्राप्ते सम्मेलन की पूर्व सकता वाहता हूँ बीर माशा करता हूँ कि आइ इस मन्याय को इर करने में जीवत प्रभाव डाल सकेंगे।

रायसाहिब खुशीराम छारिया, रोहतक-

मुभे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि द्वाप एक ऐसे कांग्रं के लिए प्राणे बढ़ रहे है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक नामरिक और उसके मीलिक प्रियंक्षरों के साथ है, मरिर में पूजा, अर्चा पर सरकारी देवस लगाना एक ऐसा कार्य है जिसका किसी भी न्याय से समर्थन नहीं हो सकता। मैं इस पुष्प कार्य में प्रापकी और प्रापके सदयोगियों की पूर्व सकताता चाहता हूँ।

मुनि श्री वल्लभसूरजी महाराज, गुजरॉनवाला-

मै और पजाब का श्रीसघ इस पवित्र कार्य में ग्रापकी सफलता चाहते है।

आनरेबिल सर शान्तिदास ग्रासकरन एम. एस. जे. पी. बम्बई-

मैं इस पिन आन्दोलन के प्रति घपना सहयोग तथा पूर्ण सहानुभूति प्रगट करता हूँ। मंग विश्वस है कि सम्भेतन का सगाठित धान्दोलन सिरोही राज्य के अधिकारियों की आंखें सोल देया, तथा उनको इस बात पर बाध्य करेगा कि वे बीध्र ही इत कठिनाइयों तथा सिकायतों की दूर करने के लिए उथित उपाय हुँहै।

सर श्री मानिकलाल नानावतीजी बम्बई-

मैं कान्फ्रोस की सफलता चाहता हूँ।

दानवीर साह शान्तिप्रसादजी, डालमियानगर-

दिलवाड़ा बाबू मन्दिर के विषय में आपका कार्यवास्तव में सराहतीय है धौर इसमें मेरा धापसे पूर्णसहयोग है, मैं ब्यावर के सम्मेलन की पूर्णसफलता चाहता हूँ। इस विषय में प्राप भेरे सहयोग पर विश्वास कर सकते हैं। रायबहादुर राज्यभूषण दानवीर सेठ होरालालजी, इन्दौर-

मुक्ते कामके स्त के कार्य में पूर्णकर से सहानुमृति है और इस कारकेन्स की प्रीयक से मिक सफलता चाहता हूँ, आजकल संगठन की प्रावस्पकता है और व्यावर कारकेन्स पर तीनों सम्प्रदायों के संगठन का एक प्रपूर्व घवसर है जिसमें चुकना नहीं चाहिए।

श्री एन. के. ज्ञाह बी. ई. न्यायतीर्थ बम्बई-

धादू के विश्वविक्यात मन्दिर जैनियों की निजी सम्पत्ति है, उनके दर्शन की स्वतन्त्रता मैं ये कर बाधक है उनका विरोध होना है। चाहिए। हमे चाहिए कि मन्दिरों के दर्शन के लिए जाएं मेकिन कर न दें। सरकार घरवाचार करे तो घहिसक नीति से उसका प्रतिकार करें, ऐसी हममें शक्ति प्राप्त हो। बापके प्रदलों की पूर्व सफलता चाहता हैं।

सेठ गजराजजी, कलकत्ता-

सम्मेलन की शानदार सफलता चाहते है।

मिस एलिजाबेथ फ्रेजर, कराची-

मैं एक यूरोपियन जैन के नाते इन टैक्सो का सक्त विरोध करती हूँ। मैं पूछता चाहती हूँ कि चब किरिययन और यूरोपियन को दर्शन पर कोई टैक्स नहीं है तब जैनो को अपने देश मैं अपने हो मदिरों के ति-युक्त दर्शन की क्यो आजा नहीं है। बिटिश नीति के अनुसार देव-दर्शन पर कोई कर नहीं सिया जाना चाहिए।

राज्यभूषण राजरत्न दानवीर सर सेठ हुकुमचन्दजी, इन्दौर-

इस पत्र द्वारा हम भगना लिखित विरोध भेजते हैं कि सिरोही राज्य की ओर से म्रावृ पर्वत पर स्थित मुप्रमिद्ध जैन मन्दिरों पर ओ टैक्स लगाया है वह साधारण धार्मिक स्वतन्त्रता मे बाथक है भीर एक कल्क है इसका हटवाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

मेठ राजमल लखीचन्द्र, जामनेर-

मेरी हादिक इच्छा है कि कान्क्रोन्स के प्रयत्न सफल हो ।

श्री पी. सी. मोघा, जम्मु-काश्मीर-

कान्स्र ने के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मेरी हार्दिक सहानुभूति है, मुक्ते प्राक्षा है कि प्राप्के नेतृस्व में कान्स्रेन्स जैन समाज के उरवान भीर सगठन के लिए वाम्तदिक योजना बना सकेगी, साथ ही साथ देलवाडा मदिरों के दर्शनाथियों पर से कर हटवाने में मकल प्रयत्न होगी।

सेठ गूलाबचन्द सॉगिया बैकर, इन्दौर-

मै समभ्यता हूँ कि कान्केन्स ने महत्वपूर्ण समस्या के योग्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को नेतृत्व के लिए चुना है, मुक्ते आशा है कि आप स्वय को इस दशा में अवस्य ही सफल और विद्यसनीय सिद्ध करेंगे। मेरी गुभ कामनाएँ आपके साथ है। श्री विजयेन्द्र सूरी ग्वालियर-

देव — दर्शनों पर यह टैक्स मनुष्यतं है शाय ही साथ हिन्दुमों और जैनों के लिए सन्यायपुर्व । से आशा करता हूं कि महाराजा निराही बुद्धिनसमूर्वक मौष्यतः की वृद्धि से स्वयं अधुक्रोण हुती, प्राय, पो, रह, मार्गिक ट्रैक्ट से न मरेंचे । मैं कुस्केन्स की वृद्धिक स्क्रकता चाहता है मीर जाते वाईमा उसके लिए सक्त भीर सर्वयं कर्डमा ।

श्री मुनीबल्लभ विजयजी महाराज वरकाना तीर्च-

- अध्यवर में ह्रोने, बाती, कालू प्रतिर टैम्स विरोधी कान्कोन्य का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ घीर उबकी हार्षिक कम्मता चाहता हूँ। बास्तव में अबू टैम्स और समाधा-के निय कसके क्रम है भीर इसके निटाने का पूर्ण प्रयस्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध, में में अबनी, सेबाएँ हैंने को तैयार हुँ।

श्री विजयसिंह नाहर, कलकत्ता

कान्फीन्स द्वारा टैक्सों के विरोध में युवरवस्त विश्वय की माशा,करता हूँ, सुभ कामनाम्रो के साथ।

श्री सुगनचन्दजी जुणावत, धामनगाँव, बरार-

प्रापक सभापतित्व में कान्केन्स अकल क्षेकर सपने बहेश्य को प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कान्केन्स की पूर्ण सकलता, बाहता हूँ।

त्रां० हीरावाल जैन ग्रमरावती, मध्यप्रान्त-

भ्रावू मन्दिर टैन्स के विरोध में मैं पूर्णक्य से भ्रायक साथ हूँ और इन भ्रत्नित टैन्सों को जैन स्थानायिकों पर से हटाने के लिए हर प्रकार के उचित प्रयस्त्री से काम निया जाना जाहिए।

डाक्टर बुलचंद जैन, पी. एच. डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी-

जिस उद्देश से बापने कान्क्रेस का धायोजन किया है, उस प्रधन का उटाया जाना धरपन्त बावस्थक है। सिरोही द्वारा दर्शनार्थियों पर नगाये जाने वीले -टैक्स प्रन्यायपूर्ण भार ही नहीं वरन-अवितिक्षनक हैं।

. वीरपुत्र आनन्द सागरजी महाराज, किशनगढ़ राजपूताना—

पान मिदर टैक्स विरोधी कान्फ्रेंस का हम स्वागत करते है। एक दीवें हरूरा की तरह विवेकपूर्ण कान्फ्रेंस कदम भरेगी, ऐसा विश्वास है। हस्तगत कार्य सक्त हो, यह हमारा मुभागीवाद है।

सेठ रुघनाथमलजी बैंकर, हैदराबाद-

कॅल्फिन्स की सफलता चाहता हूं। सिरोही राज्य द्वारी लगाया गया कर शूपमान-पूर्ण हैं। स्पेन मौतिक अधिकार के लिए जैनों को विरोध करता चाहिए। सेठ इन्दरमलजी हैदराबाद-

कान्फ्रेन्स की हार्दिक सफलता चाहते हैं।

श्री मोतीलालजी सिकन्दराबाद-

सिरोही राज्य द्वारा सगाये गये टैनस घन्यायपूर्ण है। वैनियो को अरसक विरोध करना वाहिए, सफलता की कामनाधी के साथ।

श्रीमान् राजा दीनदयाल सिकन्दराबाद-

े दिसवाडा के मन्दिरों के टैक्सा का डोरटार विरोध कीजिये। समापति के समर्थ ननुस्य से हर प्रकार की सफलता की घाशा करता हूँ।

सैठ परमानन्द के. कापडिया, बम्बई-

इस प्रवसर पर जैनो के सगठन को समूत्य धावश्यकता है। मैं प्रापके कान्केन्स के प्रयस्ता की सफलता के लिए प्रार्थी हूँ।

सेठ गुलाबचन्दजी टोग्या, आनरेरी मजिस्ट्रेट, मथुरा-

कान्नेत्स द्वारा प्रापने वा प्रकन उठाया है वह प्रत्यन्त महत्वपूष है। एक ऐस समय में जब कि भारत सरकार की यह स्पष्ट घोषणा है कि प्रत्येक भारतीय अपने प्रपने घरने हमारे कार्य कर सकता है भीर उन्नेत्र प्रत्येन तीर्थस्थान पर जाने वा कुंच प्रिषकार है। ऐसी प्रवस्थान सिंदिरोही राज्य १६वी हाताब्दी के स्वयन देवता हुया उन स्थानो पर जैन यात्रियों से टैक्स वसूत्र करता है, जो जैनियों के ही बनाये हुए है और जैनियों की ही सम्पत्ति है। ऐसे सार्य-जिनक और वर्षनीय स्थानो पर किसी सरकार द्वारा टैक्स जारी करना तब उचित समभा जाता है जब कि वह टैक्स उन स्थानों की उन्तीत एव प्रवस्थाप नगाया गया हो। केवल सार्यज्ञनिक हितों भे सर्च किया जाता हो। किन्तु हम देसते है कि सिरोही सरकार यह कार्य केवत अपना कोष भरते के लिए कर रही है। सिरोही सरकार जा करतेब्य है कि इस टैक्स से यात्रियों को सर्वथा मुक्त कर दं।

हीराचन्दजी मन्त्री महावीर, परिषद, विश्वनगढ-

महाबीर जैन परिषद की धोर से हम ग्राबू के टैक्सी के प्रयत्न के लिए कान्केन्स के सबोजक भीर स्मापित लासा तनमुखरायत्री को बचाई भेजते हैं। हम हर दशा में सपरिषद् कान्क्रेन्स के निजयों ने साथ है।

ला० फतेहचदजी सेठी और हेमचदजी, ग्रजमेर-

कान्द्रेस की सफलता के लिए हादिक कामना करते है।

श्री सत्यभक्त पडित दरबारीलालजी वर्घा० सी० पी०--

में काग्फ्रेस की सफलता चाहता हूँ। इस प्रकार का मन्यायपूर्ण टैक्स देशी राज्यो की नीति का कलव है। ईस्ट इडियन कम्पनी की नुटेरी नीति के इतिहास में भी ऐसा कलक नहीं विकाता । ये देशी राजा होते हुए मी पूरी सूट मचाते हैं। किसी वर्मस्थान के डेकेसार व्यवस्य संबुक्त के कंबूस पत्नों को भी सात कर पहे हैं। उनकी यह मीति ऋष्टता और स्वित्यस्य के विषय होने में वर्षाभ्रयता स्थापना निन्दतीय है। इन्हें याचना कहते हुए सर्म गासूम होती है। साप इनके सिए पूरी कोशिया करें।

सेठ पोषराजजी, सिकन्द्राबाद---कान्फेंस की हर प्रकार से सफलता चाहता है।

श्री बहाद्रर्सिहजी सिंघी, कलकत्ता---

मुझे यह बानकर प्रस्तना हुई कि स्थावर में जैनो की कान्केंस्र सिरोही राज्य हारा देववारा के जैन मन्दिरो पर तथाए गए टेन्सों को हटवाने के लिए प्रस्तक करने वा रही है। यह मेरी भी प्रस्तना का विषय है कि यांच उस कान्केंद्र का समारितान करने जा रहे हैं। मैं कान्केंस की हारिक सकता बाहता हूँ। इस सम्बन्ध में पोजिटिकल एकेट पर प्रमान कान्य नाम पीर उन्हें रुन टेन्सो के जीविषय के सम्बन्ध में विषयक कराया जाय तो मेरी राम में समस्या ध्यातानी से कुक्त सकती है। में सामा करता है कि इस स्वस्तर पर समस्त जैन समाज स्वरिद्ध होकर सकती है। में साथा करता है कि इस स्वस्तर पर समस्त जैन समाज स्वरिद्ध होकर समुद्र कर से मोर्च बनाएस।

श्री एस० आर० ढड्डा सेकेटरी चैम्बर आफ कामसं कलकता---प्रापने बादू के मदिर के टैक्सी को उचित दय से उठाया है।

ला० अमोलकचदजी जैन, खडवा सी० पी०--

सिरोही राज्य के प्रत्याव के विवद झाएका झान्योचन स्तुरव व सराहनीय है। इस प्रान्दोतन को बोरदार बनाने की जो भी योचना भेजे उसे मैं समिव रूप देने को तैयार हूँ। सेठ सुखदेव तुलाराम लाडनु---

कान्फेंस के साथ हमारी पूर्ण सहानुमूति है।

श्री एम० बी० महाजन एडवोकेट जनरल सेकेटरी, आल इंडिया जैन एसोसिएशन अकोला---

मैं जैन समाज को पन्यवाद देना चाहुका कि उसने मानू के परिरो के टैक्सों के प्रान्दोलन के लिए भाग जैसा नेता प्रान्त किया। जैकिन में माशा करता हूँ कि जब यह मामला एक बार उठाया गया है तो उसे बीच ही मेन छोडा जाएगा क्योंकि इससे पपने उद्देश्य की सफलता में चक्का ही नहीं लगता, वरन् मेरी बृटिट से जैन समाख ही इस देश में जो भी घोडी बहुत प्रतिष्ठा है यह भी जतरे में पड सकती है। माला है झाग इस दिशा में गम्भीर और प्रमावशानी करम उठाएँगे।

श्री अमरचन्द कोचर म्यु० सेम्बर फलौदी---कान्फेंस की पूर्व सफलता चाहता हैं। श्री जगन्नायंजी, नाहरपट्टी पजाह---

कान्स्मीत की मफलता चाहता हूँ। धापके निर्णय के धमुतार हरे प्रकीर की संविधान के लिए प्रस्तुत हैं।

श्री कपूरचदजी पाटनी, जयपुर-

प्राचा करता हूँ झापके ततृश्व मे कान्येस निश्चित प्रोधाम बनाकर अर्थने उद्देश्य को प्राप्त करने मे सफल होगी।

श्री उग्रसेनजी, एम० ए० एल-एल० बी० मयुरा-

प्रापुनिक युग में जब गकता का राग जनाया जा रहा है हम एक बीरे प्रश्रुं के प्रतुपार्द होते हुए एकता के मूत्र में क्यों न बेंचें। ऐसी काल्केंग ही एकता का एक पात्र साथन धीर उपीय है। प्रमादवयक भेदभाव की मिटाएँ। भगवान बीर घाषको धपने कार्य के लिए वल प्रदान करें। श्री नन्द्रमालकी. बीना सिथर्ड-

सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए ब्राबू मन्दिरों के टैन्सों के सम्बन्ध में जीवत उपाय दतलाकर हमें ब्रादेश दीजिए। हमारा सहयोग प्रापने हाथ में हैं।

श्री भगवानदासजी सर्राफ, ललितपूर-

यह कार्य प्रति सराहनीय हैं, ग्राप अनुचित टैक्स हटवाने का पूर्व प्रयस्त श्रवस्य ही कीजिए और मेरे योग्य सेवा कार्य भेजें।

श्री रामचन्द्रजी खिन्दका, जयपर सिटी-

मेरी भापनी कान्क्रेस के साथ पूर्ण सहानुत्रृति है। श्रीर मैं इसकी हृदव से सफलसान चाहता हैं।

श्री प० खुशालदासजी, बम्बई-

कान्केंस का उद्देश्यन केवल प्रश्चसनीय है वरन् सहयोग्य भी है। टैक्स का विरोध प्रस्थेक जैन को करनाचाहिए। प्रापके प्रयस्तों की मैंहर तरह से सफलताचाहता हूँ।

श्री व्जभूषणजी वकील, मधुरा-

मेरी हार्दिक इच्छा है कि जैन समाज मात्र मिलकर आगे ऐसे ही धर्मवर्धक कार्यकर्ता रहे । मैं अपनी सेवाएँ आपको भेट करता हूँ ।

श्री रोशनलालजी जैन, मत्री जैनमण्डल, मथुरा-

सिरोही राज्य की घोर से जैन मन्दिरों के दर्शनाधियों पर जो टेक्स लगा हुआ है बहु याजियों पर निरफ्क प्रहार हैं। यह हम सब के लिए खेद का विषय है। इस टैक्स के बिरोध कें लिए सम्मेलन की नो आयोजना की जा सकती है वह सरवान शुभ है। घार घपने उद्देश्यों को अग्ल करने में सकत हो, यहीं हमारी शॉक्स श्वाकामना है। श्रीः अक्षप्रकृमास् जैनः, बीव ए०--

मेरी-कुम कामगाः काल्बेत के साथ है। इस समय श्रीलक्षेत को विश्वेता वेगां धाहिएँ कि यैन समाय जीवित है धौर हमें हर प्रकार के संकटों हे मुकाबिकों के लिए सीमार रहेंगाँ वाहिए। साथ सरायह हा उदाहरण हमारे सामने हैं का कि निवास बहादुर को मुकता पढ़ा मा। इस दिशा में हमें पहले प्रविद्या से में मुकता पढ़ा मा। इस दिशा में हमें पहले प्रविद्या से स्वास कर मामता तथ करना चाहिए और प्रमार इस्मिं जुड़ेकी लिक्कि में हों में में में में सुत्रों क्यार उदाहरण हमारे सामता तथ करना चाहिए और प्रमार इस्मिं जुड़ेकी लिक्कि में हों तो हों हमें संबंध सुत्रों कर्म उदाहरण चाहिए।

सेठ सागरमल जैन, कलकेत्ता-

कान्फोंस के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए हर प्रकार की सेवा करने की तैयार हूँ।

मुनि श्री ज्ञानस्दरजी महाराज-

प्रावृ मिन्दिरों के टेक्स के विरोध में प्रापको प्रयास स्तुष्य है और में हृदय से सफसता बाहता हूँ। इतना ध्यान प्रवस्य रिखर कि जैन समाज में धारम्य में 'पूरा' वाली कहाबत प्रमस परितायं होती देखी गई है। यहले तो हम लोग बहुंत क्रोका दिखाते हैं। यर बाद में न्यामी के, नुस्तुवे की तरह कैठ जाते हैं। यर पुत्रके प्राचा है कि प्राप्य लोग इस निवम के अपन्याद है भीर प्राहके प्रयत्न से गढ़ हमें एक होका:

श्री खेमचन्दजी सिंधी, श्रृठ पूठ रेवेन्यू किमईनर, सिरोही-

मैं मात्रा करता हूँ कि इस मामले को कार्न्सत द्वारा जिंचल देने से सकत बनायं जाएगा। इस समय मध्यन्त भावस्थकता है कि जैनों और हिन्दुमों पर समान रूप से प्रभाव डाकने बोला यह मंत्रीचल कर समान्य होना चाहिए। इस कार्न्सय द्वारा किए जाने बाला निष्क्य संभागित द्वारा महाराजां साहिब सिरोही के पास मेजा जाना चाहिए। भीर इस सम्बन्ध में प्रतिचिद्धत जैनों से हिन्दुओं का प्रतिनिधिमण्डत महाराजा साहिब से मिले। भाषकी हर प्रकार से सर्फ्सता चाहता हूँ।

श्री गुलाबचंदजी ढड्डा

ब्रापकी कान्क्रेंस की हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ। .

श्री गुलाबचंदजी जैन, दिल्ली-

सुप्रसिद्ध प्रावृ के जैन मन्दिरों पर लगे हुए अनुषित करो को हटाने के प्रापक पुनीत प्रयस्त-की हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ। धीर धाखा करता हूँ कि इस उद्देश्य को सफल बजाने के लिए सम्प्रके भारतक्ष के जैन संपठित होकर-मोबा लेंगे।

सेठ मोहनलाल हेमचंदजी, बम्बई-

मुक्ते धापके प्रयत्नों के साथ पूरी सहानुपूर्ति है। सिरोही दरबार के साथ प्रयत्न की जिए कि वह दर्शनाधियों की अमुविधा धीर किनाइयों की बढ़ाने वाले इस कर को हटालें।

श्री' फकीरचंदःजैन, सिरोही—

सिरोही राज्य ने बाबू देलवाड़ा के मन्दिरों के प्रति जी नीति अस्तियार की है जिल्हें

भारत के जैन बाति पर करू है भीर जैन बाति के प्रति प्रपमानवनक है। साप इसके लिए उमिल मार्ग क्रूडें सीर इसे सदा के लिए शेस्तनाबूद कराने में सहसोग दें। काण्केंत जो भी नीति सदस करेगी बससे मेरी सहसति हैं।

बाबूमल जी शाहजी, सिरोही-

भैं भ्राजा करता हूँ कि उचित भ्रापकारी भाषकी बातों को मान देकर प्रतिबन्ध हटाने मैं भ्रापनी जंदारता दिखलाएंगे। मैं सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूँ।

श्री बाब्रमलजी कालन्द्री---

आबू जैसे प्रक्यात मन्दिरों के लिए सिरोही सरकार ने यह कलकी टैक्स नगाया है। सह बड़े सम्में की बात है। मैं प्राधा करता हूँ कि कान्केंस इस टैक्स को हटाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। भीर कान्केंस की सफसता चाहता हूँ।

श्री चुन्नीलाल जे॰ शाह, बरलूट सिरोही स्टेट-

माबू मन्दिर के टैक्सों को हटबाने के लिए अवरचे कान्केस की राय में सरयाग्रह करना मनिवार्य समका जाए तो सरवाग्रहियों की नामावली में सर्वत्रयम मेरा नाम दर्ज कर अनुबहीत कींबिएमा। कान्केंस की हरएक कार्यवाही में मेरा हार्दिक सहयोग है।

श्री ताराचदजी दोसी, सिरोही-

सिरोही राज्य द्वारा प्राङ्ग मन्दिरों के दर्शनाधियों से जो नुष्टका कर निया जाता है वह प्रस्थन्त निष्टनीय है। प्रीर जिन मन्दिरी पर इनके सस्थापकों ने करोडो रुपये नलाए हैं प्रीर प्रस्वष्ट निष्ठि छोड़ पए हैं उसको पूर्णतया न सम्हान कर टैक्म नगा देना प्रथमानकत सता है। उसी को हटाने के लिए प्रापने जो कदम काल्केत के द्वारा बटाया है वह सरसन्त सराहनीय है। ससार के मुख से एक ही स्वर निकला है कि प्रामिक स्वतन्त्रता पर ऐसे कर कतक हैं।

श्री बिशनचदजी जैन, मत्री जैन मित्रमण्डल, दिल्ली-

इस कार्य को सफल बनाने के लिए तन मन धौर धन से कोशिश करनी चाहिए।

श्री देवराजजी सिंगवी, सोजत सिटी-

मैं स्वय इस समस्या पर सोचता रहा हूँ। घव आपकी कान्सेस इस दशा मे प्रयस्त करने जा रही हैं। यह जानकर मुक्ते प्रस्थन्त प्रसन्तता हुई, मैं घापकी हर प्रकार से सेवा करने के निष् तैयार हूँ।

श्री निवास जैन सघ नीबाज, मारवाड-

सच बाबू के जैन मन्दिरों पर सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए करो को घनुषित समक्षता है पीर प्रार्थना करता है कि सिरोही राज्य इन टैक्सो को अल्दी हटाकर यह करूक दूर करे। कार्यक्रेस के साथ सब का पूर्ण सहयोव है। श्री कस्तुरचन्दवी जैन, अकोला-

आबू के मन्दिरों का टैक्स विलकुत बन्द होना बाहिए। इसका पूरा घान्योसन ग्राप करेंगे। अगर इस दक्षा में सत्याग्रह हो तो मेरा नाम सबसे पहले लिखिए।

श्री प्रतापमलजी सेठिया, मदसौर-

धापकी कान्केस की सफलता चाहता हैं।

श्री धनराजजी तातेड, सिरोही-

साकू के मन्दिरों के ऊपर टैक्स घमें के ऊपर सारा-चार के समान है और यह सामतीर से हिन्दुस्तानों के सिए हैं। ऐसे टैक्स के विरोध में बढ़ा मारी धान्दोतन चनाना हम जैनो का हि सिर्फ वर्ष नहीं बस्कि हर एक हिन्दुस्तामी का फर्ज है। उम्मेद है कि कान्छेस धाम्दोतन के मजल नहते के कमान होगी।

श्री कृत्दनलालजी जैन, भरतपुर---

कान्फ्रोस की सफलता के लिए कामना करता हूँ और कान्फ्रोस द्वारा बतलाई गई किसी भी प्रकार की सेवा के निण प्रस्तुत हैं।

श्री पण्डित शोभाचन्द्रजी भारित्ल-

दुला है कि मैं का-फैस के समय वहा उपस्थित नहीं रह सक्या। का-फैस के प्रति मेरी हार्दिक सहापुत्रूति है। इस कार्यको ऐसे लोगों ने उठाबा है कि जिसकी सफलता में कोई सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। जैन समाज का प्रथम धर्म है कि वे इस कल को हटाने में ब्रयनी सम्पूर्ण जिलत लगा दे।

श्री चन्दनमलजी, **कोच**र ग्रा**स्टा**-

पुन्ते दुल है कि मैं कान्केंस में सम्मालत नहीं हो तक्या । सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए कलकित टैक्स को हटाने-पम्बन्धी हर धान्दोलन में समाज धापका पूरा साथ दे, यही प्रायंता है।

यादू टैस्सविरोधी झान्दोलन चलता रहा। फिर ११४२ मे राष्ट्रीय झान्दोलन के कारण बन्द करना पत्रा। देख के स्वतन होने पर महारानी विरोही ने बनता की धावाब पर ध्यान दिया और इस करक को सदा के लिए भी बाता। उन्होंने घोषणा की और सदा के लिए इसे हटा दिया। इसका विस्तृत विवेदण क्याने पुन्ठों में विस्तार से दिया है।

लालाओं अस्वस्य होने पर भी सामाजिक कार्यों में रुचि रखते रहे धौर शक्ति-मनुसार सामाजिक भीर राष्ट्रीय कार्यों में भवसर होते रहे।

शाकाहारी भान्योलन भीर भध्यात्म समाज की स्थापना इसी समय उन्होने की जिसका विवरण भगने पृथ्ठों पर दिया है। सन् ५२-१३ में यू॰ पी० में जोर की बाइ साई। बनाश्स के स्वाहाद महाविधालय, अभिक द्वास्त्र अपने अपने अपने कि स्वाहाद महाविधालय, अभिक द्वास्त्र अपने अपने कि स्वाह ते अवकी विक्लिय जारे में सा गई। मां राजकृत्यात्रों में ने ने नहां में के साम कि सा माई। मां राजकृत्यात्रों में ने ने नहां में है। नालां नी कृत्यरतेन जी से सिने । उन्होंने पूरी सहावता करने का विवस्त विकास प्रीर-उन्होंने एक विधिन्दी कि हम जोग उन दिन बनारस पहुंचे वह भी वहीं होंगे। पूज्य वर्णीजी को जब यह माजूम हुमा कि हम लोग उन दिन बनारस के निष् १ दनना प्रमान कर रहे हैं तो वह बहुत प्रसान हुए और आधीत्रों के पाने से लेश होंगे के वहां प्रसान हुए और आधीत्र विद्यास के निष् १ वर्णीजी के प्रमान के प्रसान के प्रसान हुए और अधीत के प्रमान के प्रमान कर कि परने की साहार भी दिया। पूजन वर्णीजी बहुत अधीत के से की से के को क्रमा हुए। अधीत को से की से की को सकता हुए। अधीत को से की से की से कि सो क्रमा हुए। अधीत को से की से की से की से की से की से के से स्वाह के प्रमान कर हुं परने हुए जीत की से की से की से से से से से से से साह रहते हैं। उनकी बही दया-इंप्टिट रही।

तत्परचात् तालाओं प्रस्वस्य हो गये भीर बीमार रहने लगे! परन्तु धस्त्री श्रीमारी की अवस्या में भी सामाजिक जागृति उत्पन्त करने के लिए वे लेख जिल्लाते रहते। अत समय तक उनकोने प्रनेक लेल लिले।

अत में ता० १४ जुलाई १६६२ को घर्मध्यानपूर्वक ६६ वर्ष की आयु के प्रापका स्वगंबास हो गया। ब्रापके क्षमाय से जैन काति का एक ज्योतिसंग्र अकावस्तम्म घस्त हो गया। उनके सम्बन्ध में जब संग निकालने का विचार हुआ तब सुमी तरक से सहस्रम का वचन सिवा सीर संग्र तैयार हो सका। ब्राप देखेंगे उनका कार्य-क्षेत्र कितना स्वापक था। यदि जनके इस अब से नहीं नी में उत्साह का तचना हुया तो हम घपना परिश्य सकल ममस्त्रेणे।



श्री प्रकाशसन्द टॉम्बा एम.ए., बी. कॉम., एत-एत. बी., इन्होर

स्य॰ लाला तनसुखराय जैन के निधन से समाज ने अनुमोल समाज ऋत हो दिया। मैं उनका नाम कई वर्षों से सुनता रहता था। वे सगनशील कार्यकर्ताथे।

मुक्ते याद घाता है कि घ० भा० दि० जैन परिषद् के प्रचार हेतु एक केप्यूटेक्सन लेकर वे इन्दौर बाए ये। उस समय उनके दर्शनों का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुया था। श्री घ० दि० जैन मिसन के कार्यों में उन्हें स्थि रहती थी → इसके प्रचार एवं प्रसार से वे प्रसंस्त थे।

माप उनकी स्मृति में स्मृति-प्रत्य प्रकाशित करने जा रहे हैं—यह स्मृति सन्य कार्य-कर्तामों के लिए प्रकाशस्त±भ का कार्यकरेगा। में इस स्मृति-प्रत्य के प्रकाशन की,सफलता की कामना के साथ साथ उन्हें मपनी हार्दिक श्रंदांजित मिपित करता हूँ।



ज्यांना विकित्यांने मुद्देश क्ष्मानी प्रवस्त श्रीत कामा ह विवास्त्रक कृत्यक वि अभिनेत्रक कृतिकारी भागमा अस्तर प्रवस्त





# धर्मपत्नी की दृष्टि में

## श्रीमती ग्रज्ञफों देवी, धर्मपत्नी कर्मवीर ला० तनसुखरायजी जैन

कुछ नतुष्यों के स्वभाव में इस प्रकार की धादत होती है कि जिन लोगों के साथ उन्हें रहना पहता है उनके प्रति दूबता चौर कर्केशता का अववहार करते हैं धौर दूबरों के साथ सहना पहता है उनके प्रति दूबता चौर कर्केशता का अववहार करते हैं धौर दूबरों के साथ घर लीर बाहर एकसा सद-अववहार दिखाते हैं, दूबरों के साथ-साथ, निज्य परिवार वालों के प्रति भी करूणा और वास्तक्ष्य का स्नोत बहाते हैं वे प्रश्नसनीय हैं। प्राय: देखा वाता है कि कुछ स्मित्तयों के साथ सीमित समय कच्छी तरह अवदीत हो बाता है परस्तु प्रधिक समय रहने के स्तुता वह जाती है। ते सिन अदेश पर-ररत वे हैं जिनके साथ प्रिक्त से भीषक समय रहने पर भी स्नेह को चतुणुंधी वृद्धि होती है। उनकी आध्योत्माता के कारण वास्तक्ष्य धौर सोहार्ड परस्पर बढता है। जाता है। उनका प्रायोभिता के कारण वास्तक्ष्य धौर ते साथ वहता है। जाता है। सहस्त्र पर स्वर वहता हो जाता है। उनका प्रायोभिता के कारण वास्तक्ष्य धौर वरस्पर बढता है। जाता है। उनका प्रायोभिता के कारण वास्तक्ष्य धौर वरस्पर वहता है। जाता है। उनका प्रदेश भीर तर्माण कर्माण करने प्रधानी क्षी कर के प्रधानी के हैं वह इस बात का प्रती के इस उनका गृहस्थ जीवन हन् तुन मुली भीर प्रायम्बदाय पा। उनके हृदय में दवा भीर परोपकार की नदी बहुती थी।

## पूजनीय प्राणनाय !

आपके चरणों में श्रद्धाजित अपित करती हूँ। आपकी परम पवित्र महान् श्रात्मा को उत्तम गति प्राप्त हो ऐसी श्री जिनेन्द्र भगवान् से मेरी विनम्न प्रार्थना है।

उन महान् सब्बन पुरुष की पर-उपकारी भावना का हुछ थोड़ा मा वर्णन करती हूँ।

यू तो उनका जीवन पर-उपकार में बीता कहां तक मिनती मिनाक। लेकिन कुछ मोटी-मोटी घटनाएँ
उनके जीवन में पटी है वे बूढ़े, वस्चे घोर स्त्री हन तीनों की रक्षा करना अपना परम कसंध्य सममति थे। जो भी सहायता बनती, कनते रहते। कभी बक्षों के द्वारा प्रकट नहीं करते थे। जब बच्चे पढ़-सिवकर अपने काम में लग जाते तब बच्चे घाकर प्रामार मानते तो लुख होते घोर कहते—भगवान् सबकी रक्षा करते हैं। में कीन करने बाला।

एक बार की बात है। एक लड़का भाषा। उसकी बहिन की शादी थी। उसे रुपयो की भावस्थय ता पड़ी। उसे उन्होंने तरकाल रुपये दे दिये लेकिन वाधिस लेने का भाव नहीं था। लेने बाता भी स्वाभिमानी था। उब उसके पास रुपये देने को हो गये तो एक विट्ठी के साथ ४०० कर लिक के में वर दे रूपये और के विट्ठी लालाओं को हो देना। आकर जब उन्होंने को लोगों ते रूपये देवे दो जुझ होकर बोले किसी का काम नहीं अटकता मैंने सो मना कि बेटा तुम देने की की शिक्ष मत करता।

एक बार किसी काम के बास्ते रुपयों की जरूरत पड़ी। ४००० रु० मशवाया। किसी अपने भाईने आ कर श्रपनी मजबुरी बतलाई कि ५०० रु० चाहिए। ग्रपने मन में क्यासोचते है हैं ५००० रुप्रानहीं होगा इसका तो भना करो तत्काल ५०० रुप्त दे दिये। उनके मन में हर समय यही विचार रहता या कि अपने देश की, धर्म की, जाति की सच्चे चरित्र की और सद्भावना की बृद्धि हो।

किसी समय पर कोई घायित धाती फिर तो घपनी जान पर खेलना घपना कर्तव्य समझते थे। तन, मन, धन से कुछ उठाकर नहीं रखते थे। घपनी ताकत से बाहर कोशिश करते थे। फिसी ने कहा मेरे पर में घाग लगा गई। घापने घपने पहनने के कपड़े घीर घर का जो सामान चाहिए जा सज उठाकर दे दिया। छात्रवृत्ति छोटी जाति वालों को दिया करते थे और कहा करते थे कि इनका उठाना परम घर्म है। उठे को क्या उठाना निरेको उठाना ही मनुष्य जन्म की सफलता है।

> दरिद्रान भर कौन्तेय। मा पृच्छेश्वरे धन, व्याधितंस्यौषध पथ्यं नीक्जस्य किमौषधैः।

हे कौल्तेय (युधिष्टिर) दरिटों की सेवा कर, घिनयों की सेवा करने से कुछ लाम नहीं, रोगियों को औषधि की ब्रावश्यकता है। निरोगी पुरुष को ब्रीविधि देने से कोई लाभ नहीं।

इस बात कामेरे हृदयंपर अद्भृत प्रभाव पड़ा। ऐसे परोपकारी पुरुष को बार-बार प्रणाम हो।

#### पारिवारिक परिचय

मेरे दो पुत्रिया हुई। बडी पुत्री विद्यावती श्री लालचदजी को करनाल ब्याही गई, जो ग्राजकल रक्षा मंत्रालय में कार्य करते हैं। दूसरी छोटी पुत्री स्वदेशरानी श्री श्ररिदमनकुमारजी को ब्याही गई जो एक्जोक्यूटिव इजीनियर है। इस प्रकार दोनो ही क्ल्याये मुखी है।

#### ग्रन्तिम समय

लडिक्यों के लिए बाप के बाद बाद क्या बाकी रह यथा ' पीहर में कभी जरा-सी तिबयत खराब होती तो लड़कों तिलमिला उठती थी। मगर उस बक्त तक मेवा में लगी रही हाय तक नहीं की। हम सब तो यही थे। लेकिन वह प्रभावशाली आरमा बदल चुकी थी। कक कभी तिबयत चबरा जाती तो उनके छोटे भाई की पत्नी जिसके पति को मेरे २० साल हो गए उसको अपनी लड़कियों के बराबर रखा। कभी किसी तरह कच्ट नहीं होने दिया। उनका भाव यह रहता था इसे मेरे मरते के बाद भी किसी प्रकार का दुःख न हो। बेबारी परदा करती थी किर भी पास बुलवाकर बिठला लेते। कहते यह मेरी तीवरी बेटी है। क्योंकि उसके कोई नहीं था।न पीहर में कोई था। बेबारी वहने नगी मेने पति का दुःख घाज जाना। सो उस समय तो ऐसे निर्मोही हो गए कि उसके लिए भी हुख नहीं कहा।

लालाजी के सबसे छोटे भाई की गुजरे १७ साल होगए। उन्होंने प्रपने पीछे तीन सहित्यां व एक लड़का जो ढाई साल का या, छोड़ा। लड़किया बड़ी थीं। उनकी झारी का भार दनके ही उत्तर था। उसको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। लड़कियों की स्रम्छे घर कादी की वे सब मुखी हैं। सब झाराम में है। मुक्ते तो वेफिक कर गए। मेरी भगवान से हाय आड़ कर प्रार्थना है कि उनकी महान आरमा को छान्ति दे।

समाधिमरण पूर्वक स्वर्गवास-

सन्तिम समय के ७ वजे थे। यमं पढ़ना गुरू किया। जब तक प्राण निकले पढ़ते ही रहे। योरों से कहते तुम भी पढ़ी। प्यान त्याए बैठे रहे। जब तीन बजे तो भीर भी वखेत है किर प्रासन त्याकर सामने महावीर स्वामी का कोटो था। उसपर दृष्टि लगा लो। पयासन लगाकर तें गए। जस्दी जस्दी गमोकार मंत्र पढ़े तमे जैसे समय कर हो जाय पूरा करना हो। प्राणान्त के समय हिनकी लाना, कंठ में कक बोलना, प्रांतों में मांनू प्राना, किसी से मोह, किसी से कहता-चुनना, प्रांति के समय के हुत हो जायान में मना ने चेहरे पर प्राप्त ने जम कर कर समय की किया कुछ भी नहीं हुई। मात्या के प्यान में मना ने चेहरे पर प्राप्त ने जेन कलक रहा था। ऐसी उत्तर द्वां वहाँ पुरुषों को होती है जिसके जीवन दूसरों के विष् होता है। यह उनके पुष्प का उदय कहिए या गुभ भावना का कल कहिए। स्त्री के लिए होता है। यह उनके पुष्प का उदय कहिए या गुभ भावना का कल कहिए। स्त्री के लिए पति का मन्त समय देखकर कितनी भी भीरज वानी स्त्री हो, पबरा उठती है। सेकिन उनकी पुष्प प्रकृति इतनी प्रवस्त पी किसी को हाय तक नहीं करने दूँ। रोने का समय बहुत है। क्यान इता लाव स्वार प्रवस्त हो करने हो करने दी।

श्रपना प्रन्तिम समय धर्मध्यान श्रीर मल्लेखनापूर्वक व्यतीत किया । श्राचार्य समन्तभद्र स्वामी ने कहा है कि —

> अन्तः कियाधिकरणं, तपः फर्लं सकलर्दाशनः स्तुवते, तस्माद्यावद्विभवं, समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ।

सर्वज्ञदेव सन्यास धारण करने को तप का फल कहते हैं। इसलिए जब तक धरीररूपी ऐदवर्य हो तब तक ययाशिक्त समाधिमरण में प्रकृष्ट यस्न करना चाहिए।

उनके जीवन को धन्य है जो उन्होंने समाधिपूर्वक स्वगं को प्राप्त किया है। मैं श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी म्रास्मा को सान्ति प्राप्त हो।

# सुलभ मार्गी

श्रीमती सुशीलादेवी

धर्मपत्नी रायबहादुर बा० सुलतानसिंहजी जैन कडमीरी गैट, बिल्ली

लाला तनसुखराधकी जैन समाज के एक ऐसे समाज-सेवक हुए जिनमें लोकसेवा की भावना कृट-मूटकर भरी हुई थी। देखांस्य से उनका हुदय लवालव भरा था। राष्ट्रीय धौर धार्मिक कार्यों में सदेव तत्पर रहते थे। जैन धर्म की सेवा के निए वे ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते थे विससे धर्म का मार्ग सबके सिसे सुस्त्र हो जाए। उन्होंने समाज की बड़ी सेवा की।

x x x

## उत्साही ऋौर सच्ची लगन के व्यक्ति

श्री लालचंदजी सेठी मालिक विनोद मित्स, उज्जैन

श्री तमसुवराय स्मृति-ग्रंय के सम्बन्ध में पत्र आपका मिला। यह जानकर वही प्रसन्तता हुई कि प्राप समाज-सेवी लाला तमसुवराय जैन की स्मृति में, एक स्मृति-ग्रंय प्रकाशित कर रहे हैं और इस कार्य में प्राप सिजय भाग ले रहे हैं। वास्तव में लाला तमसुवरायजी एक वहे ही उस्साही और सम्बन्ध लान के व्यवस्त थे। मेरा तमसे प्रमुख परिचय रहा है।

बुधारक, गणमान्य नेता थे। खेर है कि
उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने प्रस्वस्थ
प्रवस्था में ही लालाजी के सम्बर्ग्य में चार
पितन्यां त्विक्वर भिजवा थी। हम साधा
सगाये ये क्योंकि उन्होंने तिखा या तिबयत
ठीक होते ही विवक्तर प्रापके पास भिजवा
हुँगा। परन्तु खेर है ऐसे नेता का जसमय
में ही वियोग हो गया। हम जिनेन्द्रस्थ से
प्रार्थना करते है कि स्वर्गीय महान् धारमा
को सांति प्राप्त हो धीर कुटुन्वियो को इस
सक्त के समय में धीर्य धारण करने की

मानतीय सेठीजी जैन समाज के समाज-

मैं कोई खास सम्बन्धित विषय लेकर तो कुछ लिख नहीं सकता, किन्तु मेरा जो व्यक्तिगत सम्बन्ध उनसे रहा है उस सम्बन्ध में ध्यक्य ही कुछ लिखकर भेज सकता है।

एक मास से मेरा स्वास्थ्य ग्रन्छा न होने से मैं डाक्टरों के मशवरे के श्रनुसार विश्राम ने रहा हूँ, सो तबियत ठीक होते ही लिखकर श्राधके पास भिजवा दूँगा।

मैं श्रापके इस कार्य में पूर्ण सफलता चाहता हूं।



### दीपक के समान प्रकाशमय

श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट

हिसार

भाई साइव कुटुम्ब भीर समाज के प्रति कितना काम करते थे। कितने उनके सरल परिणाम थे। समाज-उद्धार की उनकी बड़ी लगन एक दीश्य के समान थी। उनका प्रम सदा सेवा के लिए तकरता रहता था। कभी देश-सोज तो कभी समाज सेवा। अब पूछी तो उनका जीवन सेवा के लिए निर्माण किया गया था। वे हमारे परिवार में एक प्रकाशयान ज्योति थे।



वे धन्य हैं

श्री जियालाल जैन प्रेसीडेन्ट दि० जैन कालिज सोसायटी, बडीत (मेरठ)

यही जीने का मकसद था, यही थी आरजू उनकी। किगर निकले तो, मुल्को-कौम की खिदमत में दम निकले।।

उपरोक्त शब्द अक्षरशः ला० तनसुखराय जैन के सम्बन्ध में घटित होते हैं। उन्होंने अपने जीवन को मुल्क और कौम की खिदमत में लगाया। लालाजी ने रोहतक से पंजाब प्रांत की कांग्रेस पार्टी में बडा पार्ट अदा किया। वे निडर, निर्भीक बनकर मैदान में ग्राये। राष्ट्र की स्वतन्त्रता की खातिर वे कारावास भी जाने से न धबराये। जनता ने उन्हें पर्ण सम्मान की दिध्य से देखा । राष्टीय-कांग्रेस में वे ऊचे से ऊचे पदो पर श्वासीन हए । देश की श्वाजादी के साथ-साथ लालाजी ने जैन समाज की महान सेवा की है। धर्म के प्रचार-प्रसार में उन्होंने जी-जान की बाजी लगायी । वे दि० जैन परिषद के प्रधान तथा प्रधान-मंत्री पद पर उम्र भर मुशोभित रहे । वे दि॰ जैन परिषद के महारथी थे, जिसके द्वारा उन्होंने बड़े-बड़े सम्मेलन बलाए। इन सम्मेलनों से समाज में नवीन जागृति का भ्रनूठा स्रोत उद्भुत हुआ। समयानुकुल नवीन तथा भ्रावश्यक परिवर्तनों की ग्रोर उनका ध्यान सतत रहा । उन्होंने हस्तनागपरजी ग्रादि तीर्थस्थानों पर विज्ञाल जैन-सम्मेलन बलाये, जिनमें छनेक सामयिक एवं परम उपदोगी प्रस्ताव समाज के सामने आये: जिनमें से विशेषकर--- १. स्त्री-पूजा-प्रक्षाल, २. मरण-भोज कृप्रथा का निषेश्व, ३. दस्सा पूजाधिकार, में बढ़ार-बन्दी, प्र. दहेज-दिखावा बन्द । उन्होंने मीणा-जाति को भी जैन-धर्म में दीक्षित कर लेने का प्रस्ताव समाज के सामने रखा था। दिगम्बर, व्वेताम्बर तथा स्थानकवासी साम्प्रदायिकता की भी वे जैन समाज तथा जैन-धर्म के विकास में हानिकर समभते रहे। इन तीनों सम्प्रदायों के एकीकरण का प्रस्ताव भी अनका उपयोगी प्रस्ताव था। उन्होंने महर्गांव-काण्ड तथा ग्राब-मदिर काण्ड को एक सेनानी की भाँति डटकर लडा । उसमें वे विजयी हए । निस्सन्देह इससे समाज की प्रतिष्ठा में महानता म्राई। उन्होने दि० जैन इण्टर कालेज, बढौत की स्राधार-शिला का शिलान्यास किया। बहुत सारे छात्र प्रति वर्ष इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसी उपयोगी संस्थाओं की समाज तथा देश को महान आवश्यकता है। मुक्ते याद है कि लालाजी ने जब भी हमें ग्रावदयकता पड़ी तभी हमारे कालिज की सहायता की। इस अवसर पर मैं उनकी सयोग्य सह-धर्मिणी श्रीमती ग्रजफींदेवीजी की उदारता की भी प्रशसा करू गा। उन्होंने ग्रपने को अपने दिवंगत पति के प्रति परम श्रद्धान्वित होने का एक प्रमाण सिद्ध कर दिया है। जहाँ लालाजी ने प्रपत्ने कर-कमलों से बहौत जैन इस्टर कालेज की आधारशिला की स्थापना की थी-ठीक, उसी के सामने बगल में इन्होने भी लालाजी के नाम को सदैव-सदैव ग्रमर रखने के लिए एक विशाल कमरे का निर्माण कॉलिज में करा दिया है। इसलिये:-- "हम तो उन्हें मानें कि भर देसागरे हर खासो ग्राम" वाली किवटन्ती इन लोगों पर घटित होती है। इन्होने जीवन का लक्ष्य मात्र सेवा-भाव बनाकर रखा है। वास्तव में ऐसे लोगो का जीवन-काल भावी पीढियों के लिए मार्ग-दर्शक बनकर रहता है। वे धन्य हैं। भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हं कि लालाजी की ग्रात्मा को शास्ति तथा उन्हें सदयति प्रदान करें।

# सहनशीलता ऋौर दूरद्शिता के ऋादर्श

श्री उग्रसेन जैन, एम.ए., एल-एल.बी. रेसवे रोड. रोहतक

प्रापका पत्र मिला, समाचार जाता, धाभारी हूं। मैं अस्वस्य रहता हूं, ग्रील की विनाई काम नही करती, धतः मैंने सद संस्थाओं से प्रायः सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है।

भाई तनमुखरायजी के सम्बन्ध में क्या निला जाए वे एक उत्साही, साहसी और कमंठ कार्यकर्ता थे। परिषद् की उन्नित के लिए उनमें वही लगन थी, वे सेवाभाषी कार्यकर्ता थे। महनाव कार्यकर्ता थे। महनाव कार्यकर्ता थे। महनाव कार्यकर्ता थे। महनाव कार्यकर्ता के साथ परिषद् के सामध्य प्राप्त के साथ परिषद् के सामध्य प्राप्त के साथ प्राप्त के साथ प्राप्त कराने में उनका प्राप्त कहांगे रहा है। कि प्राप्त सेवाभा प्राप्त कराने में वे पीछे नहीं हटे। प्रपनी सहनशीलता भीर गमीरता तथा दूरदीवात के कार्य उन्होंने जटिन में जटिन परिस्थित को समाब भीर परिषद के प्रिवेदानों को सक्त बनाया।

\* \* \* \*

# सच्चे देशभक्त

### बहुश्रुत विद्वान् श्री वासुदेवशरण

23

मुफे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि श्री तनमुखराय जैन की स्मृति में एक ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। मैं जब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सम्यक्ष का कार्य कर रहा या तब श्री तनमुखरायकी से नेरा परिष्य हुया। में उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व तो प्रभावित हुया। उनके हुदय में समाज-सेवा का बहुत अधिक उत्साह या। उनकी प्रतिचा बहुमुखी थी। वे जहा कही प्रभाव भीर दुःल देखते, उसके निवारण के लिए प्रयन्तवीत हो उठते । मुफे प्राज तक स्मरण है कि किस प्रकार उन्होंने अध्यात जाति के उत्थान सम्बन्धी धान्योतन के प्रमेक मुझे को परने व्यक्तित्व में समेद निवार था। उनका स्वष्न या कि प्रवृज्ञाति के प्राचीन स्थान प्रथोहा का पुनस्तार करें। इतके लिए उन्होंने अधिहा ने जिल्ला भारतीय स्थाहा सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन किया और उसमें देश के घनेक नेतायों को हुर-दूर से एकच किया। उन्हीं की प्रयास से मैं उस सम्यन्तन का समार्थात्व स्थार प्रवास के प्रयास की । प्रमोह का पुनस्तार की तनमुखरायजी का सच्चा कीति-स्तम्भ होगा। उनकी दृष्टि में देश-सेवा धीर समाज-नेवा परसर प्रवित्तिधारी थी। एक सच्चे जैत, सच्चे प्रवास धीर सच्चे देशसेवक भीर सान्यता प्रीम व्यक्ति का स्मरण सबदय ही सबके लिए कत्याणप्रद होगा। उनके स्मृति-ग्रंथ का यही सन्वेश-प्रश है।

n

ď

### ऋपना जमाना ऋाप बनाते हैं ऋहले-दिल

श्री देवेन्द्र कुमार जैन मैनेजर वि॰ जैन कालिज (बड़ौत) मेरठ

जैन समाचार-पत्रो द्वारा तथा प्रकाशित विज्ञानित से यह जानकर हथं हुमा कि लाठ तसुन्नरायजी के सस्त्रण में जैन समाज की भीर से महान् रमृति-मंध प्रकाशित किया जा रहा है। मेरे तथा तालाजी के सम्त्रण भी तीन हर हे हैं। यतः उनके थियथ में प्रधिक कुछ तिल्कुं, यह सोमनीय नहीं? तित पर भी तालाजी बास्तव में एक कमंत्र, तिवर तथा धिवा समाज-सेवी हुए हैं। मेने जो देखा, मुना उस पर प्रकाश दातता हूं। लाताजी का नाम जैन-समाज का बच्चा-बच्चा जानता है। वे समाज में एक चमत्कृत सितारे की भीति पाए भीर समाज की एक रोशानी केर चले गए। लालाजी ने एक साधारण परिश्वित से उठकर धपने जानवल, बाहुबस तथा धपनी व्यवहार-बुशस्ता के कारण विशेष उन्नित की। वे धुन के पचके, कासील प्रणीति वाण जीवट के दुव्य से। देश में गीपी पुन प्राथा। महान् परिवर्तन के साथ देश का काया-कस्प हुमा। तब-निर्माण हुमा। ऐसे कांति-काल में जैन-समाज में भी चेतना ग्राई। लाला तनमुखराय सरीखे महानुभावों ने जहा कायेत-पार्टी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, वहा वे इस काति-काल में जनन समाज को भी न भूले। वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामियक-प्रस्ताव लेकर प्राणः।

वे अकेले ही चले थे जानिबे-मज़िल मगर---लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया।

उन्होंने अ० भा० दि० जैन परिषद् का संहा उठाया। परिषद् के प्लेटकार्म पर अपने विचार के लोगों को एक्चित किया और एक जाग्रति समाज में पैरा कर दी। उन्होंने विचया-विवाह का चलन, दस्सा पूजा भ्रीभकार, मरण-भोज कुत्रया का निषेप, विचार-हारियों में बढ़ार की किजूलकार्यों का बन्द होना तथा प्रामिक क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार, छापबृतियों की देन, धार्मिक ट्रैक्टल छापना तथा पुरिसकाधों का वितरण धारिट उसम कार्य किए है।

भारत भर में क्यांति प्राप्त दि० जैन पोलिटेक्निक-इस्स्टीट्यूट बड़ीत की प्राधारणिका की स्थापना उन्होंके बरद्-इस्तों द्वारा हुई। पोलिटेक्निक-इस्स्टीट्यूट वह पीधा है जिसे लालाओं ने रोषा था। प्राप्टिक युन को इस ऐसी सत्या की कितनी प्रावस्वकता है। यहाँ से प्रति वर्ष भनेक जैन तथा जैनेतर प्रशिक्षाभी उद्योग-पंधी में प्रश्नीत होकर प्रयोग भरण-पोषण के लिए प्राप्त-निर्भर होते हैं। देश की सेवा करते हैं। ध्रवत में दि० जैन पोलिटेक्निक बड़ीत की उपायेखता के साथ जाता तनमुक्त्यय का नाम संब ध्रमर रहेगा। इस नवकर संसार में कोई सदा तो रहा नही—तिश पर भी हुछ लोग होते हैं। तालाजी के निथन से समाज को भारी क्षति पहुँची।

जाहिरा दुनिया जिसे महसूस कर सकती नहीं--आ गई हममें कुछ, ऐसी कमी, उनके बगैर।

भगवान् उनकी धारमा को सद्गति दें, शान्ति दें, धौर हमारी पीड़ी के लोग उनके उपयोगी पथ के राही बनें। उनकी स्मृति में निकलने वाले ग्रंथ की मैं सराहना करता हु।

#### A Man of Inspiration

Shri Bhikha Lal Kapasi Pandara Road, New Delhi.

When I came to New Delhi in August 1940 as Assistant Information Officer in the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, my first association with Lala Tansukhrai Jain was at a meeting of Jain Sabha New Delhi. Then I met him several times later on when he was incharge of Tilak Insurance Co. Ltd. and my association grew gradually and I must also give credit to him for making me insurance minded.

Afterwards he was instrumental in calling a meeting after some years for discussing the questions of establishing unity amongst fain community in Delhi and I had the good luck to preside at a meeting at the premises of Mahavir Jain Library when the question of Jain Unit was discussed and he was mainly instrumental in collecting all prominent Jains of Delhi and New Delhi for this purpose. I also associated myself with his various activities namely Jain Cooperative Bank, Jain Club, All India Humanitarian Conference, Bharat Vegetarian Society etc. He was a source of inspiration to many young Jains of Delhi and he always encouraged all activities relating to social, economic and cultural development of Jains in Delhi. I may also mention here that when I discussed the question of starting Jain Milan at Delhi in September 1960 he gave me the encouragement and took active part in its activities in the initial state, though because of his ill-health later on, he had to curtail all his activities.

The Jain Milan of Delhi is an informal organisation started in september 1960 and during this short career of four years it has gained popularity mainly because of its democratic atmosphere. This organisation has no president, no office bearers, no membership fee and no constitution. However, with the goodwill of

friends and sympathizers, this informal association is gaining strength day by day. After starting this organisation with the help of friends like Mr. Daulat Singh Jain, Mr. Deputy Mall Jain and other friends, this organisation is now being continued with the help of convener friends like Shri Daulat Singh Jain, Shri Lodha, Shri Mehtab Singh Jain, Shri R. C. Jain and Shri B. P. Jain and the present convenors of Jain Milan are Mr. Daulat Singh. Shri R. C. Jain, Shri Adishwar Prasad Jain, Shri Lodha and Shri Kapur Chand Jain. In this connection, it may not be out of place to mention here one unique achievement of this gathering of calling all the leaders of Jain community belonging to various sections, who had come here to give evidence before the Select Committee of the Religious Trust Bill and presenting a unanimous voice by selecting one spokesman for giving evidence and in this connection one cannot, but remember the services rendered by M.Ps., Shri Raspath Singh Dugger and Shri R. K. Malvia, through whose effort a meeting was called at the residence of Shri Rajinder Kumar lain to decide this question. It now rests with the members of the Jain community in Delhi to fulfill the high ideals and aspiration of late Lala Tansukhrai Jain for giving tangible shape for having a strong central organisation in Delhi which can coordinate the activities of various small and big organisations and which would, besides, improving the social economic, cultural and political status of the Jain community would also be useful for having its due share in the overall development of the capital of the country.

# \* \* \* \*

### महावीर वाणी कोहो पीइ पणासेइ, माणो हैविणय नासणो ।

काहा पाइ पणासइ, माणा ध्रुवणय नासणा । माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्ब विणासणो ॥

कोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है। माया मित्रता का नाश करती है भ्रीर लोभ सभी सद्युणो का नाश करता है।

### मानव-हृदय का ऋालोक

श्री मुलतानसिंह जैन, एम.ए. सत्री घ० भा० दि० जैन परिवद-शाला शामली (उ० घ०)

यद्यपि मैं कभी उनकं दर्शन न कर पाया था; किन्तु उनके कार्य-कलापों से परिचित होकर ही कृत-कृत्य हो गया। उनके बीर' में प्रकाशित लेखों से जो प्रेरणा मुने प्राप्त हुई, उसीके फल्फ्सब्बप मैं धार्मिक कार्यों में हिंच नेने नगा धीर तेवा-कार्य को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य सम्भक्तर समाज के प्रलाह में दूरकर समाज-केवा करने के लिए धनावास ही प्रवत्त शेठा हा मेरी कोई शालाक्षा नहीं कि में क्या बनु जीर क्या न बनु हो कन्तु प्रति-अण किसीन किसी संवा कार्य में रत रहना प्रपना प्रमुख कत्तंत्र्य समझता हु। धीर उसी में मुख का धनुभव करता हूं।

स्रत में मेरी हादिक कामना है कि लालाजी की दिवगत आत्मा को शान्ति प्राप्त हो प्रोर उसके संतप्त परिवार एव स्नेहीजन को वैयं तथा सास्त्वना मिले। यही नहीं, उनके किये गये कार्य मानव-मात्र के हृदय को सर्देव प्रालोक्ति करते रहें।

### लगनशील कार्यकर्ता

जैनरत्न सेठ श्री गुलाबचन्द टोंग्या

इन्दौर

स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी जैन एक लगनशील, कमंठ समाज-सेवक ये। उन्होंने न सिर्फ जैन समाज की ही सेवा की बरिक स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था।

तिलक इस्वोरेस क० १६३५ में स्थापित हुई थी। १६३६ में उसका इस्वोर से भी बांच प्राफिस लुन नया था। १६४० तक यहां उचका बांच प्राफ्ति रहा। इस बीच वे समझ्य १,९१४ बार इस्वोर झाये। जब भी घाये, मुझसे हमेशा मिसते रहे। समाज-सेवा के सस्वस्थ में ही उनकी चर्चीए होती रहती थी। भा० दिठ जैन परिचड् का कार्य उन दिनों बहुत जोरों पर या। परिचड् के घाप स्तम्भ थे। धायने ध्ययना पूरा जीवन धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक कार्यों में ही व्यतीत किया। ऐसे कर्मठ कार्यस्ता को में घपनी हार्यिक श्रद्धावित क्रांपित हु।

लालाजी की स्मृति में घाप स्मृति-ग्रथ प्रकाशित कर रहे है यह प्रसन्नता की श्रात है --- उसकी सकतता की कामना करता हूं।



### प्रेरसा। के स्रोत

डा॰ ताराचन्द जैन (बस्ती) M.Sc., LL.B., N.D.D.Y. जवपुर

लाना तनयुकरायकी निश्चय ही उन महान् विमूतियों में से थे, जिन्होंने विवा स्वायं के प्रयंत्रे प्रापको देश तथा समाज-तेवा के कार्य में मिला दिया, योल दिया। एकमात्र कर्त्तव्य को ही उन्होंने प्रपना प्रमं समझा। राष्ट्रीय-धान्योजन में उन्होंने प्रपना पूरा सहयोग दिया धोर के को सात्रात्व के जेल भी गये। लेकिन उनमें यर को लोकुपना नहीं थी। यदि वे चाहते हो मिनिस्टर भी वन सकते थे, लेकिन देश के स्वतत्र होने के बाद उन्होंने प्रपंत्रे भाषको समाज-तेवा के ठोत कार्य में लगा दिया। उन्होंने सैक्झों सेवामावी कार्यकर्ता पैरा किये—वे प्रेरणा के लोत थे। उनके सम्पर्क में जो भी अपनित एक वार प्राज्ञाता वा वह बदा के लिए उनका हो जाता था। उनका सीवन यवको के लिये भाषको है।

लालाजी से मेरा परिचय छन् १६५२ में हुमा, जबकि वे एक संस्थाका उद्घाटन करने द्यारे से— उनके बाद से वे जब भी जबपुर में पथारते वे हमारे यहां ही ठहरते थे। धीर मैं भी कई बार दिल्ली गया, तब उनके धवदय मिलकर द्याता था। उनके दर्शनों से ही गर्जव की प्रेरणा मिलती थी। उनकी प्रकृति व माकृति बहुत सौम्य थी।

समाज-सेवा के कार्यों में उनकी बेहद लगन थी। समाज का ऐता कोई कार्य नहीं है जिसमें उन्होंने प्रपत्ता सहयोग नहीं दिया हो। उनके कार्यों, त्याग भीर उदारता को देखकर सब लोग उनकी भूरि-भूरि प्रथासा किया करते थे। वे देश, समाज के उन कर्मठ, अनुभवी भीर कसंध्य-परायण कार्य-कार्यों में से थे, जिनका जीवन अनुकरियोग हो। याज उनकी सेवार्यों देश व समाज को प्रत्यन्त भावस्थकता थी। ऐते असमय में वे हमारे बीच से उठ गये, भभी उनकी आयु भी अधिक नहीं थी। किन्तु ऐसे योग्य व स्थापी महान् पुरुषों को परलोक में भी आवश्यकता रहती है। मैं दिवगत भारमा के प्रति अपनी हार्यिक श्रद्धावित अपित करता हूं।



### साहसी तेजस्वी नररत्न

रायबहादुर बा॰ दयाचन्दजी जैन एक्स चीफ इंजीनियर, दरियागंज, दिल्ली

मेवा का कार्य महान् है, सेवा करते वानों को कदय-कदम पर कठिनाइया उठानी पहुती हैं। यदि काम बिनह गया तो सब शी-मर के दुराई करते हैं और कदाचित काम वक्त ही गया तो उत्तका श्रेय उस व्यक्तिक को न देकर धन्य को देना चाहते हैं। स्वय तो करता नहीं माहते भीर यदि कोई कर रहा हो तो उसकी प्रथान न करके बुराई टरोनिने में सने रहते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां घच्छे समाजनेवक और उत्तम कार्यकर्ताची का प्रभाव है। परस्तु कुछ ऐके तेवल्वी नर-रत्त होते हैं जो इन वालों की चिता नहीं करते। प्रयान पर्म मानकर देश सीर समाज की सेवा करते हैं। ताला तनमुक्तरायनी मेही ये जिहनेन कार्य करते किसी की परसा नहीं की और विस्त काम को प्रचान समाज दुव संकल्प से कर ठाला।

मैं उनके प्रति श्रद्धांबलि ग्रापित करता हू ग्रीर भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाज में ग्रच्छे लोक-सेवक जन्म लें।



# सर्वतोमुखी प्रतिभा

सर्वश्री कान्ता जैशीराम मजिस्ट्रेट, प्रयम श्रेणी, दरियागंज, दिल्ली

प्राव देश में मांसाहार का प्रवार बड़ रहा है, अस्टाचार की प्रिपिकता है। बीजों में मिलावट का रोग इस तैनी में बढ़ता जाता है कि पूछ पदार्थ खाने तक को नहीं मिलती। धारीर को बिल्ट और शक्तिवारी बनाने के लिए गुढ़ थी, दूथ की धावस्वकता है। लालाजी की दृष्टि इस मोर नहीं; उनकी प्रतिभा सर्वतीमुखी थी। उन्होंने बम्बई के मेबर सेठ प्राप्त करतदासबी की प्रध्यक्षता में पी-दूथ मिलावट निषेष कारकेंस की धीर पूरे जोर-सोर के साय उसका प्रचार किया जिसका प्रच्छा कल हुया धौर शाकाहार के प्रचार के लिए Vegetarian Conference की धौर समिति बनाकर महत्वपूर्ण कार्य प्राप्त किया विकासी पाज वही प्रावस्कता है। में प्रवर्कों का ध्यान इस धीर धाकशित करना चाहती हु कि वे लालाजी के प्रधूरे कार्य को पूरा करें। शाकाहार के प्रचार के हैं। समावार्थ के प्रवार के स्वरूप के प्रचार के प्रचार के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के प्रचार के स्वरूप के स्वरूप में प्रचार के स्वरूप के सेता करती हूं।



## महान् परोपकारी

सेठ मिश्रीलाल पाटनी बेंकर्स डीडवाना बोली लक्कर (म॰ प्र॰)

जैन समाज में भी ऐसे महान् कार्यकर्ता, कमंठ व्यक्ति ये कि वाकई इनके कार्यों को पढ़ कर ऐसे महान् बीर, कमंठ कार्यकर्ता का जैन समाज से विखोह हो जाना महान् दुख की बात है जिसकी पूर्ति होना इस काल में बड़ी मुक्किल व समंभव-सी है।

श्री दानबीर साहू बान्तिप्रसादकी, श्री सक्षयकुमारजी एवं श्री सुनेरचन्दजी शास्त्री प्रादि साप माहूबान ने प्रभिद्ध देशस्त्रत, कमंत्रीर, समाज-सेवी, प्रभावशाली, विक्यात तेता, प्रनेक संस्यामों को प्राण देने वाले महान् यशस्त्री 9ुरुष के कार्यों को स्मृति हेतु एक स्मृति संय तैयार करने का प्रायोजन किया। यह संकलन उनके सेवा-कार्य विकारी हुई सामधी का संग्रह कर एक जगह एकत्रित कर जनता के सहुस्योगाणं रखने का विचार किया यह सार्थन सुन्तर है। मैं श्री तननुष्वरायबी के प्रति श्रद्धांजनि मेजता हूं भीर यह भी शुभ कामना भेज रहा हूं कि आपका यह प्रयास आपके उत्साह एव मावनानुकुत्त सीप्र ही निविध्न समूर्य हीकर यह लालाजी कास्मृति-यंच वहा ही लाभोषयोगी बने यह मेरी भावना है। भीर मैं इस समिति के समस्त सदस्यों का भी श्राभार प्रदक्षित करता है।



#### VERY GOOD WORKER

Shri Narendra Kumar Jain, B.A. Dehradun,

I just received a few papers relating to Shree Tansukh Rai Jee. This is really a very good adventure and this reminded me my association with him on so many occasions. He was really dynamic man and perhaps the only person who realised at one stage to bridge the rift among Jain Youth and the organisation of the Parishad. It was at that time I had an opportunity to come in contact with him and I was very much impressed by his method of dealing the things in the interest of the community I have also seen him working for the Congress and Congress Organisational matters. I can say he was a man who always took optimistic views and was always successful.

I wish the work taken up be successful and it will be a good contribution in the old memories.

x x x x

### सफल जीवन

श्री रूपचंद गार्गीय जैन

हर अंतर्थमं-भूषण ह० सीतमद्रसादती ने सपने जीवन-काल में जैन समाज के तम्बुद्धकों के दिनो में धर्म व सत्ताद-तेवा की एक नहति तमान पैदा की थी जिसके परिणान-स्वरूप माने मुंधार के दर्ध महत्वपूर्ण नामें हुए। वहत-भी नहीं श्रास्त संस्थाएं लुकीं। वसाव के नवयुवकों में समें स्थान के तान की वृद्धि हुंतिया उनके साचार-विचार में भी उन्ति हुई। हमारे सिमचर सब जाता तनबुक्तरावती को भी उन्हीं बहुआपारीवी की संगित वचपन से ही प्राप्त हुई जिसकी गहरी छाप उनके जीवन पर लगी, फनस्वक्य दिन पर दिन उनके हमा सम्मान-सेवा व देशोद्धार को तान बढ़ती ही गई। अपने जीवन के सन्दर जिस समाज-सेवा व देश-सेवा के कार्य में उन्होंने हाथ डाला उत्तीमें उनको सफलता मिली। इसका एक कारण यह भी मा कि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते के तिये उन्हों सुव्यविष्टत रूप से चलाने सौ कला वन्हें साती भी। वे बदा हममुल रहते थे, प्रतिधि-नीवा का पूरा प्राप्त रखते थे। १९३५ से दि॰ जैन परिषद् के हारा उन्होंने जैन समाज के मुशार-कार्यों में पपनी मेवा का क्षेत्र वहारा उन्होंने जैन समाज के मुशार-कार्यों में पपनी मेवा को की वहारा उन्होंने जैन समाज के मुशार-कार्यों में पपनी मेवा को की ने वहारा व्यविष्ट से स्थान से स्थान एक सम्बन्ध स्थान से स्थान के स्थान स्थान से स्थान के स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थ

### सबके प्रिय नेता

×

श्री हीराचंद जैन मांडला, राजस्थान

लालाजी का जीवन सादा और पवित्र था। वे जैन समाज के गौरव थे। भ० महाबीर के सिद्धांतों को सरल कर ते प्रचार करने में वे बड़ी रुचि रखते थे। महाबीर जमंती उसका मनवाकर उन्होंने एक मार्क्स कार्य किया। याज जब हिसा की प्रधिकता बढ़ रही है तब उसके दिरोध में धावाब उठाने वाले दृद्धातिक साहसी नेता की बड़ी प्रावश्यकता थी। सालाजी ऐसे ही समित्राली रुल थे जो सिद्धांतों की रक्षा के लिए निरन्तर तत्पर रहते थे। वे हमारे पुराने मित्र थे। में उनके प्रति अद्योजीन प्रधित करता हु।

# कर्मवीर श्री तनसुखरायजी

श्री गुणभद्र जैन,

जीवन के पश्चात् नाम उसका ही रहता, सत्य-सिद्धि के लिए कच्ट जो बहुधा सहता, वह मनुज-रत्न होता है, सब कुछ पावन, पर सेवा के लिए करे जो धर्पण तन-मन, श्रीयुत् तनसुखराय ने, की जो सेवा धर्म की, व्याप रही है ब्राज भी, यश गाया संस्क्रम की ।।१॥



भी महाजचंद ग्राथम ग्रागास (सौराष्ट्र)

सेवक मिलते जहाँ-तहाँ, स्वार्थी श्रभिमानी,

करते आग्रह विवश सर्वदा वे मनमानी. कहकर कलियुग दोव, सत्य को नहि अपनाते, करते स्वयं अनीति, ग्रन्य से और कराते, सेवक लालाजी सदश, है मिलना दूर्लभ महा, सेवा का प्रादशं ही, नस-नस में विसके रहा ॥२॥ सरल सरवता, न्याय नीति यी उनके मन में,
सादाई को ग्रहण किया था निज जीवन में,
हुए नहीं गूविष्ठ क्षणिक वैभव को पाकर,
सेवावों की यथा समय घर-घर भी जाकर,
हो निरीह निज देश की, सेवा वे करते रहे,
देकर के निज दृष्य भी, पर दृख वे हरते रहे।।३॥

सुन निन्दा के नहीं डिने वे अपने प्रण से,
या सुधार से प्रेन, नहीं नश्वर जीवन स.
परिषद् के वे प्रास्त, कमें के ये उत्साही,
करके पर-उपकार प्रशसा कभी न चाही.
देख धर्म के ह्यास को, दुस्तित या उनका हिया,
सत्य धर्म रक्षायों ही, सब कुछ था उनने किया।।४।।

कर्मवीर है वही न जो बाधा से टरता, बढता रहे सदेव नहीं पग पीछे, थरता, मिली सफतता उन्हें हाथ जिबबे भी डाला, पाला निज कर्तब्थ, कभी भी उपेन टाला, जाति सुधारक सर्वदा, लालातनसुखराय थे, दीन-हीन जन के लिए, सक्षे प्रवस सहाय थे।प्रा।

×

## बिरले महापुरुष

भी नरेन्द्र (कंप्टेन) सुपुत्र भी जमनाप्रसावजी वेरिस्टर, नागपर

लालाजी जैन समाज के महान् सुषारक थे। उनके भन में सर्देव देश श्रीर समाजन्सेवा की भावना जागृत रहती थी। हमारे पिता बैरिस्टर जमनामसादजी उनकी सर्देव प्रशंसा किया करते थे। ऐसे महायुक्य ससार में बिरले ही होते हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धावांठ प्रपंग करता हूं।

# ऋपने काल के संरद्धक

प्राच्य विद्यामहार्णव श्री जुगलिकशोरजी मुख्त्यार अधिकाता बीर सेवा मंदिर, विल्ली

हर्ष का विषय है कि बीर शासन जयन्ती के शुभ ग्रवसर पर श्रीमान् लाला तनस्खराय जैन (मैनेजिंग डाइरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी) दिल्ली का भाई अयोध्याप्रसादजी गोयलीय सहित. उत्सव के प्रधान की हैसियत से बीर सेवामन्दिर में प्रधारना हुआ। आपने बीर सेवामन्दिर के कार्यों को देखकर ग्रनेकान्त के पून प्रकाशन की भ्रायश्यकता को महसूस किया और गोयलीयजी को तो उसका बन्द होना पहले से ही खटक रहा था, वे उसके प्रकाशक थे ग्रीर उनकी देशहितार्थ यात्रा के बाद ही वह बन्द हुआ। अतः दोनों का अनुरोध हुआ कि "अनेकान्त" को अब शीध्र ही निकालना चाहिए । लालाजी ने घाटे के भार को अपने ऊपर लेकर मुक्के ग्राधिक चिन्ता से मक्स रहने का बचन दिया, और भी कितना ही ब्रास्वासन दिया साथ ही उदारतापुर्वक यह भी कहा कि यदि पत्र को लाभ होगातो उस सब का मालिक वीरंगवा मन्दिर होगा। श्रीर गोयलीयजी ने पुर्वतत प्रशासक के भार को ग्रापने ऊपर लेकर मेरी प्रकाशन तथा व्यवस्था सबस्थी जिल्लाओं का रास्ता साफ कर दिया। ऐसी हालत में दीपमालिका ने नये थीर निर्वाण गवल के प्रारम्भ होते ही अनकान्त को फिर से निकालने का विचार सनिध्वित हो गया। उसी के फलस्वरूप यह पहली किरण पाठकों के सामने उपस्थित है और इस तरह मुक्ते अपने पाठकों की पन सेवा का धवसर भाष्त हमा है। प्रसन्तता की बात है कि यह किरण बाठ बंधे पहले की सचना अनुसार विशेषाक केरूप में निकाली जा रही है। इसका सारा श्रेय लालाजी तथा गोयलीयजी को प्राप्त है— खासकर अनेकान्त के पन: प्रकाशन का सेहरा तो लालाजी के सर पर ही बँधना चाहिए जिस्होंने उस अर्गलाको हटाकर मुक्ते इस पत्र की गति देने के लिए प्रोत्साहित किया जो अब तक इसके मागं में बाधक बनी हुई थी।

इस प्रकार जब धनेकान के पुनः प्रकाशन का नेहरा ना० तनमुख्यायजी के सिर पर बेंधना था, तब इससे पहुले उसका प्रकाशन कैसे हा सकता था ? ऐसा विचार कर हुने सस्तीय धारण करना चाहिए धीर वर्तमान के साथ वर्तते हुए नेन्यकों, पाठको नथा दूसरे सहयोगियों को पत्र के सहयोग विषय में अपना-प्रवान कर्तव्य समझ लेना चाहिए तथा उसक पालन में रूड-सकरण होकर मेरा उस्ताह बढाना चाहिए।



### स्वजनों की ऋोर से श्रद्धाञ्जलियाँ

#### मेठ रामगोपालजी

mahm

लाजा तनमुखरायजी बड़े जीवट के व्यक्ति थे। जनमें साहस, तीर्य धीर नि.शंक वृत्ति थी। धर्म, समाज धीर देश की सेवा के कार्य में सदा उमगशील रहते थे। दीन-दुःखियों की सहायता करना कर्तव्य समक्षते थे।

#### ला० श्री शिखरचन्दजी जैन

विल्ली

नालाजी सभी प्रकार ने संबन्त थे। लक्ष्मी की उन पर कृता थी। परतु वे अपने भन का उपयोग प्रपते ऐश आराम में ही लर्च नहीं करते थे। परोपकार वृत्ति को प्रपता धर्म समभते थे। ग्रीर दिन शांनकर धार्मिक कार्यों में ब्यय करते थे।

### श्री खूबचन्दजी जैन, ग्रम्बालावाले

मोडलबस्ती, दिल्ली

मै उन्हें अपने बड़े भाई के समान मानता था। वे उत्तम मलाहकार थे। उधारना एव बास्सल्य को मूर्ति थे। उनकी स्मृति सर्दैव मेरे मन मै बनी रहेगी।

#### श्री गिरीलालजी

मेरठ

साताजी हमारे लिए पूज्य और आदरणीय है। उनकी समाज मुखार और जनसाधारण की सेना करने की भावना दननी अधिक थी कि घर के कार्यों की भी पत्रों नही करते थे। उनका जीवन मानो ऐसा था कि वे रोवा करने के लिए पैदा हुए हों।

#### श्री रणजीतसिंहजी जैन

बडौत

में उन्हें सदेव एक ऐमा तेजन्यों समाज का सच्चा सेवक समभता या जो नि स्वायं वृक्ति से ममाज-समटन क्षीर एकता के कार्य में समें रहते थे। उन्हें इस कार्य में बड़ा आनन्य आता था। जैन समाज को विभिन्न भागों में बेंटा देलकर उन्हें बड़ी तकली के होती थी। उनकी इच्छा रहती थी कि तमस्त जैन समाज कब भ० महाबीर के भड़े के तीचे एकत्रित हो जाय। बे मेरे साहु थे परतु में उन्हें बट्टे भाई के समान समता था।

x x x x

#### श्री किशनलालजी मोडलबस्ती, दिल्ली

लालाजी मेरे मामा थे। मुक्ते यह सौभाग्य प्राप्त हो सका कि में उनकी बीमारी की प्रवस्था में कुछ सेवा कर सका। इसे में घपना घड़ोभाग्य समझता हूँ। वे एक प्रतिभान्तंपन नमाज के नेता थे। जैन समाज प्रक्तियानी घौर गौरवतील बने वे इस बात का सदैव प्रयस्त करते थे।

#### श्रीभगवानदासजी जैन, मोडलबस्ती, दिल्ली श्री शान्तिप्रसादजी जैन, झरिया, बिहार

हम प्रपने को बड़ा भाष्यवाली समभते हैं कि लालात्री की छत्रछाया हमारे ऊपर रही। हमारे जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव है। उदारता, प्रेम घौर कर्तव्यपरायणता की भावना उनमें मृतुपन पी। उन जैसे गुण समाज के युवकों में आ जावें तो हमारा समाज शक्तिवाली बन जावे।

#### श्री कुलभूषणजी

#### रोहतक

मेरे पिनाजी का स्वर्गवास उस समय हुआ जब मै डाई वर्ष का था। मेरा पालन-भोषण ताऊजी ने किया। उनकी छत्रखाया में मेंने शिक्षा पार्ट भीर योग्य हुमा। में उनके ऋगा से कभी उन्हण नहीं हो सकता ताऊजी ने धर्म भीर समाज की को तेवा की ही उन्होंने परिवार की भी बहुत उत्तम रीति ने मेवा की। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में इस प्रकार के तेजस्वी नररण का जन्म हुमा।

#### श्रीकलियारामजी दरियागंज, दिल्ली

लानाजी को भैं प्रपने बें भाई के समान मानता हूँ वे मेर प्रत्यत निकट थे। मेरे दुख मुख के साथी थे। सदा मेरे मार्गदर्शक चौर मनाहमीर थे। उनके सभाव से में अपने को समहाय अनुभव करता हूँ। सामाजिक कार्यों के करने में उन्हें वडा उत्साह रहना था। किसी बदने की इच्छा के बिना परोपकार की भावना थी। उनका सिद्धात था 'नेकी कर दरिया में डाल'।

#### श्री विद्यावती, स्वदेशरानी (दोनों पृत्रियाँ)

पिताजी का हमारे ऊपर अपिरिमित स्नेह था। उन्होंने हमें सभी प्रकार से योग्य बनाया। वे हमारी उन्नित का सर्देव ब्यान रखते थे। अतित सत्कार, मेवा उदारता भीर वहाँ का सम्मान आदि गुण उनमें हट-कूट कर भरे थे। बाहर ते पथारे धार्मिक धीर राष्ट्रीय तेवाधी भीर कार्यक्रीयों का जब भी घर पर भाना होता उनके सत्कार के निष् बड़े ही उत्साहित होते और अपने को भन्य समभ्यते उन्होंने सेवा करके कभी भी बदने की इच्छा नहीं की। एंसे गुणों से ही घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे मुख्य रस्त को हमारा उनके चरणों में वारम्बार नमस्कार हो।

#### ब्रश्मादेवी, संतोषकुमारी, त्रिशलादेवी (तीनों छोटे भाई की पुत्रियाँ)

पूज्य ताऊजी, ही हमारे सब कुछ थे। हमने अपने पिता के दर्गन भी नहीं किए थे छोटी आयु में ही हम तब बालको को छोड़कर स्वयं मिश्वार गए। हमारी माता अपहाय थी। उसकी देखरेख और अ्थवस्था का कोई साधन न था। परतु ईस्वर की कुपा से हमें इस बात कम समी अपने वहीं हुया। कि हमारे ऊरा किसी की छत्र छाथा नहीं है। हमारा पालन पोधन, शिक्षा और विवाह का कार्य अर्थन उताम रीति से किया विसके कारण हम सब सुली हैं और सदैव जनकी पावन स्मृति हमारे हुदय में विद्यान रहेगी। हमारा उनके वरणों में बारम्बार नमकतार हो।

#### प्रसिद्ध समाजसेवी, श्रीमंत विद्वान् ला० राजकृष्णजी दरियागंज, दिल्ली

भाई तनसुलराय हमारे ऐसे माथियों में से वे जिन्हें देश, धर्म और समाजकी सेवा में बढ़ा मानंद आता या। यामिक कार्यों में नवीनता मावे समाज प्रभावशानी बने। रात दिन इस बात का ध्यान रखने थे। तीन वर्ष से हमारा उनका भाई जैवा सम्बन्ध या। पूज्य वर्षीची के ये मनस्माकन थे। देश पर्म और समाज के सच्चे नेवक थे। मुधार वादी दिष्टिकोण रखते थे। निर्भीक साहसी थोग स्पाट वादी समाज के कार्यकर्ती थे। उनके म्राभाव से समाज का एक तेजस्वी कार्यकर्ती खना गया जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति होनी कठिन है। मैं उनके प्रति



## स्नेहशील महापुरुष

श्री शांतिकुमार गोधा डिग्गी हाउस, जयपुर

नालाजी वडे सज्जन व स्नेहसील महानुमाव थे। धर्म ग्रीर देत सेवा करना उनका मनचाहा विषय था। मामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किए है वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रपित करता हू।



## पितृतुल्य स्नेहधारी

श्री नन्दनकुमार, हीरालाल मन्नूलाल समेती बाजार, मेरठ

लाला तनसुखरायजी को मैं घपने पिता के समान मानता था। सेवा का भाव मेरे हृदय में उनकी गतिविधियों को देखकर हुमा। वे जहां पहुंच जाते वही के पुतकों में उत्साह का संचार कर देते थे। उमंग भीर उत्साह की साक्षात मृति थे। जैन समाज के पश्चितीय रतन थे।

+ + + +

### सफल कार्यकर्ता

श्रीरतनलालजी

Ex. M.L.A.

उन्होंने परिषद् में कंधे मे कंधा मिलाकर बड़ाकार्य किया था। उनके प्रयास से परिषद लोकप्रिय बन गई थी।



### चमकते हुए हीरे

श्रीजगत प्रसादजी

बम्बई

भाई तनमुखरायजी के प्रति मेरे मन में भगाध प्रेम था। में किन शब्दों में उन्हें ब्यक्त करूं? वे जैन ममाज के ऐसे चमकने हुए होरे थे जिन पर मभी को गौरव होता था। राष्ट्रज्येस उनमें कुट-कुट कर भरा था। जब समाज से जाति के क्षेत्र में भाए तो उन्होंने आगातीत कार्य किया। परिषद् भीर वे एकार्यवाची हो गये थे। में उनके प्रति अव्वानिक भिवत करता हूं।



### कुशल कार्यकर्ता

रायबहादुर सेठ श्री हीरालाल जैन 'भैयासाहब

कल्याण भवन, इन्दौर

लाला तनमुखरायजी का सार्वजनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान था। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। जलता क्षीर दूखरे सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था करने में ने क्षयन्त पटुचे। दिल्ली में जो उन्होंने मेरा सार्वजनिक स्वागत कराया वह सुल्य स्मृति सदैव याद रहेगी।

x x x x

### ऋदितीय समाज सेवक

श्री दरबारीलाल जैन न्यायाचार्य, M.A.

उन जैसा समाज-सेवक और समाज के लिए टीस रखते वाला मुझे दूसरा कोई व्यक्ति रिखाई नहीं देता। उनकी कार्य-प्रणाली और ठोस कार्य करने की समित से में तब से परिचित हू जब ११३५ में भाव कोत्र पर यात्रियों के लिए गवर्नमेंट द्वारा लगाये टैक्स का उन्होंने उटकर विरोध किया था और हम जैसे युक्कों को आञ्चान किया था। अब तो उनका व्यक्तित्व, प्रभाव भीर सेवा का ठम केवल समरणीय रह गये है।

उनके स्थान की पूर्ति होना कठिन है। मै और मेरी श्रीमती उनकी घारमा की बांति के लिए कामना करते हैं तथा आपके प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। भगवान् श्री जिनेन्द्र से प्रार्थना है कि वे भाषको इस समझ कटट को सहन करने का बल प्रदान करे।

v

# सेवामावी, मधुरमाषी

श्री भगवतीप्रसाद खेतान खेतान भवन बम्बर्ट

×

स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी की स्मृति में आप एक ग्रंथ प्रकाशित कर रहे है जिसका सचना पत्र प्राप्त हम्रा। पढ कर बहत ही सबी हुई।

मेरा भी उनके माथ कुछ संपर्क दिल्ली में दो तीन बार हथा था। उनको सेवाभावी मिलनमार बृत्ति से मैं परिचित हूँ और उनके चतुगर्ध भरे मधुर शब्द सभी तक नहीं भूना गढ़ा हूँ। उनका सार्थजनिक स्पर्ध में संपर्क तो बहुत ही था और ऐसे सेवाभावी व्यक्ति के नित्त स्मृति सम्ब प्रकाशन करने का सायोजन सापने किया उसके नित्त समेक प्रस्ववाद। उनकी पुण्यस्मृति में मैं श्रद्धांजनी में करना है।



### बडे मेहवाननवाज़

श्री उग्रसेन जैन भंत्री भा० दि० जैन परीक्षाबोई, काशीपुर (नैनीताल)

भाई तनसुखरायत्री बडे उत्साही कार्यकर्ता थे। उनमें टक्कर लेने की शांकत थी। ग्रीर कुशल प्रबन्धक नया मेहमाननवाद थे। मेरा उनका ११ वर्ष से घषिक समय से सम्पर्क रहा। परिषद् के कार्यों में उनके सामने बड़ी-बडी कटिनाइया ग्राई परस्तु उन्होंने उसकी थोड़ी-सी भी चिता नहीं की भीर लगातार जीवन भर समाज भीर देखतेबा के कार्यों में तने रहे।

मैं ऐसे कमंबीर पूरुप के प्रति हादिक श्रद्धाजील खर्पित करना है।

### प्रेरशा प्राप्त करें

श्री भुवनेन्द्र 'विश्व' जवाहरगंज, जबसपुर

स्व॰ तनमुखरायजी का स्मृति-यन्य तैयार करने का ब्रायोजन किया जा रहा है। यह समाज के लिए गौरव का विषय है कि वह धपने कमंठ ब्यक्तियों का समुचित सम्मान करने के लिए प्रयत्नदील है।

मेरा उनका कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नही या फिर भी मैं उनकी समाज सेवाकी लगन से बहुत प्रभावित रहा हूँ।

मैंन जनको मासी और दिस्ती के परिषद्-प्रधिवेशन में देखा है। हर काम में उन्हीं को सक्रिय सहयोग देते हुए देखकर लगता था कि यदि परिपद का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी लगन से समाज सेवा में तरगर रहे तो परिषद प्रपने उद्देश्य में पूर्ण सकन हो सकेगी।

में प्रत्येक नवयुवक से ब्राग्रह करता। हैं कि वह भी ब्रपने ब्रापको स्व० तनसुवरायखी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करे और उनकी तरह से तन, मन, धन और मनसा वाचा कर्मणा जाति, समाज और देश की संवा में समर्पित कर दे।

# परिषद्ध का सपूत

¥

श्रीसलेकचंद अर्नेन बड़ौत (मेरठ)

Х

समाचार पत्रों में कई बार पढ़ने में झाया है कि जांक तनमुलराय जैन की स्मृति में एक प्रय निर्माण किया जा रहा है। उस बात से मुक्ते बहुन प्रसन्तता हुई। लालाजी की स्मृति में प्रय का प्रकारत नमाज की उदारता का गरिवायक है। वास्तव में तांक तनमुलरायजी, जैन सावा में प्रय का प्रकारत नमाज की उदारता का गरिवायक है। वास्तव में तांक तनमुलरायजी, जैन सावा में पत्र कर कर कार्ति प्रपाद में प्रय के एक फार्तिकरारी, समाज-मुजारक, तथा जैन समाज में सवा कि सेवा में प्रपत समय के एक हाते हैं सावा की सेवा में प्रपात समय लगाया थीर साव-साव ध्रपने तन, सन, धन को लगाया। जो भी करम उठाया वह फार्ति प्रपातमीय तथा सराहतीय रहा। परिषद् से लालाजी घरिक प्रकाश में धार्य किन्यु मुक्ते यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि परिपद् की नीव को सुद्ध कर तो तथा परिपद की स्थाति बनने-सनाने में लालाजी का सहयोग एक वर्दरान सिंद्ध हुया है। लाल तनमुजरायजी जैन ने परिपद् के स्वान में संव किया। मुझे यह कहने में कोई सकीच नहीं कि उनकी मृत्यु के परचान ध्रव परिपद् धानती होता है। साज की नवीनता दी। समाज में मब-चैतना का सवार किया। मुझे यह कहने में कोई सकीच नहीं कि उनकी मृत्यु के परचान ध्रव परिपद् धानती होता अवाजिक की प्रयो के सवा प्रवास की स्वाज की घरित सवा हमा प्रव स्वाप की स्वाप की स्वाप की स्मृति प्रवास करता है। स्वाप कर्मा घरित करता है। प्रत के साव अवाजिक स्वाप करता है। अन्त से नता की स्वाज करता है। अनर भारित वर्ष कर वर्ष है। इनार दिन"।

x x x x

### देशभक्त ऋौर प्रबल समाजस्थारक

#### माननीय भी चिरंजीलाल जी बड़जात्या



माननीय थी बहजात्याजी जैन समाज के पुरांन समाजनेवी धीर कहुर देशभनत है। पूज्य गाणीजी के पांचवे पुत्र स्वनाम ध्य्य वेट जसुनालास जी बजाज के यहा प्रमुख कार्य करने वाले कार्यकर्ती है। गाणीजी की शिक्षामां को प्रापंच प्रपंच जीवन में उतार कर मार्थिक रहन-सहत् धीर उच्च विचारों का महान घाट्यां प्रस्तुत किया। नाला ननमुखरायजी से ध्राप प्रत्यिक प्रभावित वे। आपके भावमयी उद्यार प्रशंसनीय धीर उनके प्रति ध्रमीय प्रेम प्रकट करने वाले है। खायने घट्यां प्रशंसनीय धीर उनके प्रति ध्रमीय प्रेम प्रकट करने वाले है। खायने घटन के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रवान किया है।

आदरसीय लाला तनमुखरायबी जैन समान में एक सम्माननीय व्यक्तियों में हो गए। स्व॰ लालाबी का नाम जैन समात्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। निःस्वार्य भाव से देश एवं समाज की उनके द्वारा प्रनेक सेवार्ण हुई है।

वे दिगस्वर जैन परिषद के मनी थे। समाज में जो अनेक जुटियां थी उनमें मुधार कर समाज के समेक पंथों को एक पूत्र में नाने का महान कार्य उनके उत्याह एवं सहयोग से ही पूरा हो सका है। प्रन्तर्जातीय दिवाह के वे बहुन-बहुत पक्षपत्ती थे जिस कारण प्रमेक प्रन्तर्जातीय विवाह सम्पन्न हुए। समाज के पढ़े-निल्ले और होनहार विद्याधियों पर उनका बहुत न्नेह या। इस निएए ऐसे विद्याधियों को जनह-जनह अच्छे काम पर लगा दिया करते थे। वह विद्याधियों को आप्रवृत्ति भी दिल्लाते थे और सुद के पास से स्वय देते भी थे।

स्व० लालाजी बड़ झान्त, नम्न और पैथंबाली व्यक्तियों में से ये। किसी बात का निषंय वह अल्दवाजी में न कर बहुत सीचकर ही उचित निषंय करते थे। इस कारण कितना भी दुःबी हुदय का व्यक्ति उनके पास जावे वह मुखी भीर समाभान कर ही उनके पास से लीटता या।

श्री तनसुलरायओं भारत जैन महामडल की विकिश कमेटो के भी एक सदस्य थे इस कारण उनके विचार कालाभ मंडल को हमेदामिलता रहा है। समग्र जैन समाज को एक सुत्र में लाना और समाज में भाईचारा बढ़ाना जैसे जटिल कार्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है।

उनका मुभ्र पर भी बड़ा स्नेह था। जब तीन साल पहले लक्क वे मैं बीमार हो गया था
तब उनके कई स्नेह भरेर पर मुफ्र को मिले जिससे मुभ्र बहुत शानि मिली और सतीय भी हुया।
साद में मेरे स्वास्थ्य में कुछ नुधार होने पर जब में दिस्ली गया तो उनसे निला था। हमारी
फ्रोनेक विषयों गर चर्चा हुई। यह मेरी उनसे सासितो मुताकात थी। पता नहीं था कि वह दतनी
जस्दी हम लोगों से बिनुष्ठ जायेगे। बाद में बहु स्वानक बीमार हो गए जिस कारण हमको
चिमता होता स्वामाविक था। दत बीच में उनके स्वास्थ में कुछ मुभार भी हुया सेकिन विषि का
विषान कुछ और हो था। ईस्वर की इच्छा। ग्रस्त में बहु हम लोगों को छोड़कर चले ही गए।
उनके स्वर्गावास में हमको बड़ा झायात पहुँचा बसीकि वह मेरे फ्रीमन मित्रों में से थे। जब भी
मैं उनसे मिनता था मेरे को बड़ी शानित मिल जाती थी। उनका हसमुल चेहरा और मभुर
स्वर्गाब हमेशा हमनो स्वर्गा में उनकी धमंदलीडी से भी दी-चीन बार मिला था
भीर कई बार उनके यहां भोजन का साथ भी मिला था। लालाओं जैसे बहुत कम व्यक्ति इस

श्रीमान लालाजी श्री तनसूत्ररायजी से मेरा परिचय करीवन ३५ सालो से था। दिल्ली निवासी श्री लालाजी जौहरीमलजी सर्याफ वडा दरीबा ने मेरी उनसे मुलाकात करवाई थी। मुक्त पर उनके व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने एक दम निश्चय कर लिया कि श्री लालाजी द्वारा देश व समाज की बहुत सेवा होगी तत्पश्चात कमशः खडवा, सतना, जबलपुर में हुई भारत दिगम्बर जैन परिपद् के अधिवेदान में उनसे मुलाकातें हुई । सभा का अधिवेदान व जिस उत्साह से, जिस लगन और सूचार रूप से करते थे वह तो में ताकता ही रह जाता था। मुक्ते उन पर गर्व था । समस्त जेनीवर्ग मे रोटी-बेटी व्यवहार चालू हो इस वात के लिए वे सदा ही प्रयत्नशील रहते थे। दस्सा-पूजा-अधिकार के ब्रान्दोलनों के वे समर्थक थे व इस ब्रान्दोलन में उन्होंने काम भी किया था । पुज्य भी महात्मा गांधीजी के सिद्धान्तानुसार वे सदा असहयोग आन्दोलन में भाग लिया करते थे व जेल जाने वालो की वेहर प्रकार से मदद करते थे। खादी ग्रान्दोलन की शरू ग्रात से ही वे लादी पहनने लगे और जोवनपर्यन्त पहनते ही रहे। दलित-जातियो व ग्रस्टती-द्वार के काम मंबे हमेद्यासलस्त रहाकरते थे। जब सन १९२६ में काग्रेस की सेवामें मेरी सम्पत्ति सत्म हो गई थी तब लालाजी ने ही सभे उत्साह हिम्मत बढाई थी । सभे जब लक्षवा मार गया था तब हमेरा उनके सारखना भरे पत्र झाते रहे थे और जब ठीक होने के बाद मैं उनके पास दिल्ली गयातो कुछ कमजोरी तथा प्रेमवद्य आयाजाने की वजह से मैं बहुत रोयातव उन्होंने मेरी हिम्मत को सुदढ बनाया । मुभे धेर्य प्रदान करते रहे । आयु जैन मन्दिर में यात्रियो पर सरकार ने टैक्स लगाया था उस ग्रान्दोलन में भी उन्होंने बहुत काम किया। मेरे मालिक श्री कमलनयनजी बजाज के सभापतिस्व में उन्होंने 'श्रग्रवाल महासभा' का श्रधिवेशन करवाया था। श्री कमलनयनजी उनके काम की बहत तारी फ करते थे।

मैं जब-जब भी दिस्सी जाता या तब-तब मैं रोज उनते मिसता या। जिस दिन उनसे नहीं मिसता या उस रात की नींद ही हराम हो जाती थी। सासाजी साक्षात करणा व दया की मूर्ति थे। मैं उनको एक तरह से देवता ही समभता था। वे चार बार वर्षा भाए ये भीर हर बार धरने चरणकमसों से मेरे चर को पतित्र किया था। दिगम्बर जैन परिषद् के तो वे प्राण ही दिगम्बर जैन परिषद् के तो वे प्राण ही दिशम्बर जैन परिषद् के तो वे प्राण ही सिसी में समाज जैन परिषद् का प्रथिकांत काम उन्होंने ही किया था। उनकी धरिनशाया थी कि दिसी में समाज जैनयों का एक कनवेन्दान किया जाय मगर बीमार हो जाने की यजह से उनकी सम्बर्ध प्राप्त जैन महामंत्र कर किया ने से मेम्बर थे।

सेरे तो वे लास मित्र थे। उनके स्वगंवास से मुझे बहुत दुःल पहुँचा। उनके निधन से समाज की व देश की बहुत बड़ी हानि हुई है। मै हृदय से उनको श्रद्धांजित अपित करता हूँ। साला तनसुखरायजी ने संकड़ों विवाधियों को पुरस्कार दिए धीर दिलाए। संकड़ों नीजवान (जैन अजैन) को नौकरों से लगाया। अपने बहुत रहा और दूसरी जगह भी रखवाए। जैन भारत-मंदल का २० वर्ष कार्य किया। उसमें उन्होंने हर प्रकार की मदद की, सहयोग दिया। तिलक बीमा कंपनी में कई नीजवानों को नौकरों से लगाया।



## प्रसिद्ध समाजसुधार त्र्यौर मूकसेवक

श्री रतनेश कुमार जैन, रांची (बिहार)

सक लाला श्री तनमुखरायशी की स्मृति में पाप स्मृति-प्रथ प्रकाशित करने जा रहे हैं। लालाओं की लेखाएं धर्म, समाज एवं राष्ट्र के शंज में तर्वत समरण होती रहेंगी। धापके कार्य की अवस्थमेख सराहना करूंगा कि कार्यकर्ताभां को उनके अनुरूप सम्मान इसी तरह दिया जाना चाहिये। औतिवानस्था में नहीं तो मरणोपरात हो नहीं।

मैंने लालाजी के कई दफा दर्शन किए है और परिषद् के देवगढ़ ग्रधिदेशन मे उनकी चिर कार्य-प्रणाली देखने का भवसर भी मिला है।

श्राक्षा है श्रापका प्रयास ऐसाठोस प्रयास होगा जिसे गुगों तक श्रनुकरणीय रूप में बे स्मृति रूप में संजो कर रखा जाएगा।



### काम करने की ऋद्रभुत शक्ति

श्री पन्नालाल जैन **प्रग्रवा**ल नई हिल्ली

ला॰ तनमुखरायत्री को मैं असे से जानता हूं। आप एक परिश्रमी, उद्योगी, धर्म-प्रेमी व्यक्ति थे। आप मे काम करने व तेने की प्रयुत्त ताबित थी। प्राप जिस काम को हाय में तेते, तूरा करते ही खोड़ते थे। धापने कई धान्योगनों का भी श्रीगयेश किया, कई सभा-सोसाइटियों में भी कार्य किया। सबका श्रेय धापको ही हैं। धापके जीवन से तबको सबक लेना चाहिए।

\* \* \* \*

पत्रकारों की दृष्टि में

श्री उमाशंकर शुक्ल

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भाग श्री तननुखरास स्मृतिभंग के प्रकाशन का भागोजन कर रहे हैं। उनसे मेरा परिचय तो नहीं मा किन्तु उनके बार में जो जानकारी प्राप्त हुई, उच्छी यह निश्चित कम से कहा जा सकता है कि भागरे मुझे महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया है, उनसे सैकहों, हवारों व्यक्तियों को स्व॰ तनसुखरामजी के जीवन से स्पूर्ति व प्रेरणा प्राप्त होगी। में भागके इस साहम की सराहना करता हूं तथा ईन्वर से प्राप्तेग करता हूं कि भागने यह जो पुष्प कार्य हाथ में लिया है, उसमें भागको सकनता प्राप्त हो। मैं लालाजी को अपनी भद्राजित

ग्रंथ यदि मुक्ते प्राप्त हुमातो मैं उस पर कुछ लिखूंगा।



पंजाब में जागृति का श्रेय

श्री गुलाबसिंह जैन एडवोकेट

हिसार (यंज्ञाव)

पूर्ण बड़े भाई साहब ने पंजाब प्रान्त के बड़े २ शहरों में धर्म जाशृति पैदा करने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। धन्य प्रान्तों की घरोड़ा इस प्रान्त में त्यागी विद्वानों का पदार्पण बहुत कम होता है। इसलिए धार्मिक जाशृति बहुत कम दिखाई देती है। परन्तु कार्य करने की लगन और घर्म बद्धा त्वनाय से इस प्रान्त में विशेष है। गोहाना, रोहतक, हिसार, घम्बाला धादि स्थानों पर जो समाज में विशेष उत्साह दिखाई देता है उसका श्रेष स्व० लाला तनसुखराय औ की है।

× × ×

# मार्ग दर्शक

#### श्री गिरिवर्रासह बडौत (मेरठ)

सन् ११४४-४५ में दिल्ली के परेड याउंड में दि० जैन परिषद् की घोर से एक महान्
सम्मेलन का घायोजन था। बहा पंडान, ऊर्क-उने शामियांने, बहा-सा मच या उसमें। सामयन में एक विशेष-प्रस्तावरेश किये जाने की चर्चा थी। जैन-जनता का सागर कुछ एक में, कुछ विषय में उसमु पढ़ा। प्रस्ताव समय पर घटित हुया। विरोधी पार्टी ने इतना घोर-पुत मचाया कि उसस्य का क्य भीषण संपर्ध में बरन गया। जनमें की व्यवस्था ध्रस्त-व्यस्त हो गयी। उपस्थित नेतायण, पहित बुद्द तथा धनेक बरना एवं सम्भ्रान्त शनिधि भाग-रौड में निकलने घोरे जान बचाने हा मार्ग लोजने लगे। ऐसे समय में नानाजी ने युक्ति से काम या उन्होंने पंडाल की पिछली घोर की कनातें नुद्धकार एक छोटा-सा हार बनाया घोर सम्य-जा को सम्मान उस उसम्बती भीड़ में से कुशनप्रंक निहानकर गृर्शित स्थान पर भेजा। उस समय की नालाजी की सुक्त घोर विरोधी पता का धावनणात्मक भयावना दृश्य मुझे धमी तक सूब बाट प्राना

लालाजी का हुस्ट-पुस्ट सारीर रोम से जबंदित हो सवा था। पुरनों में दर्द थीर धांकों में पीड़ा रहते लती थी। धांलों की शक्ति कम हो जाने में, वे अब बहुधा रोस-प्रत्या पर ही रहते लते थे। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए उनके पात गया मेंने जीने में से ही आवाज लगाई— लालाजी! धीर वे 'धांधो भाई धांधों' कहते हुए वे चडे होकर मुस्करोंने लगे। बैठने का मोंक करते हुए, मिलफकते से बोले— एं आप, थांप कीन माइब है। में चिकत-सा होकर बोला। लालाजी! क्या धांपने मुझे नहीं पिहचाना है। और उन्हें कुछ लेन-सी बाई। बोले, अहा! अरे भाई मिदिवर्सिक्ट्जी है। धपने पर वे परचानाप-सा करते हुए बोले, भाई! कम मुनने लगा है। कम से सार्व में सार्व कहते कहते वे घर में गरे, ४ केले, र सन्तर सार्व कुछ मिस्टान लाकर मेरे सार्वन न्या दिया। अब में उनकी खात्म-बस्मयता, ममस्य श्रीर निष्क्रल प्रेम पर विचार करते हुए उनमे अवैक दाति कर रहा था।

में मन् १९६३ में पुरनकालय-विज्ञान के प्रविधाणार्थ मुस्लिम यूनिवर्गिटी असीयड गया। मेरी आर्थिक स्थिति सीमिल थी। परिवार का भार बहुत करने में भी में अननन था। उन दिनों लांक नरहेमल जैन जिन्दा से बीर भी जे उन्हों की प्रेरणा से प्रेरित होकर बहु। जाने का सहस किया था। सूनीविद्धिते से स्वीकृति और उधर आर्थिक विध्यमता, में गैरोगान था। लालाओ के फंड से सासिक खान-वृत्ति का वचन मिलने से में ट्रेनिय पर चला गया। कुछ कालाल्तर परचाल, छात्रवृत्ति का मिलना बन्द हो जाने से में टुविया में पर गया। ट्रेनिय क्थी सरिता की मंभक्षार में मेरी तरणी डावा-डोल थी। इक्ते पार लगाने के सहायनार्थ एक पत्र मेरी लालाओं को स्वीका से तरणा होने तुरस्त करने भागते सी पुत्र-व्यव्य को जिनके पास छात्रों के लिये मासिक-छात्रवृत्ति का कोष था, एक पत्र मेरी के लिये मासिक-छात्रवृत्ति का कोष था, एक पत्र मेरी के तिये मुलने का सामिक-छात्रवृत्ति का कोष था, एक पत्र मेरी के लिये मुलने लिया। तुरस्त वहां से महायता चालू हो नयी मोर में शानित-पूर्वक शिक्षण प्राप्त कर बहा से चला आया।

### एकता के स्तंभ

सूरजभान जैन "प्रेम"

#### लालाजी की जीवन-यात्रा

समाज की एकता के लिए घ० भा० दि० जैन परिषद् में आपने तन, मन, घन से पूरा सहयोग दिया । भाज यह परिषद् का दक्ष भ्रापका सीचा हुआ ही है ।

लालाजी का जन्म सन् १८६६ में मुख्तान में हुमा। प्रापके पिता श्री जौहरीलालजी प्रप्रवाल जैन थे। सन् १६०६ में ब्र० शीतलप्रमादजी मुलतान पथारे। वह उनकी सेवा करते रहे। वचपन से ही लालाजी को धार्मिक प्रवत्ति और सामाजिक कार्यों में प्रनुराग रहा।

सन् १११४ में इनके पिता मुक्टुइब अटिडा बसे गए ं उन्होंने सन् १६१६ में सरकारी रेलवे विभाग में नौकरों की। सन् १६१६ में गांधीजों के समस्योग के कारण राजनीतिक क्षेत्र में सामित्र महायोग देने लगे धीर त्यायपत्र देकर नोकरी छोड़ दी। स्वदेशी वस्त्रों का सित्र महायोग देने लगे धीर त्यायपत्र देकर नोकरी छोड़ दी। स्वदेशी वस्त्रों का सहित में जोरों से काम किया। सन् १६२४ में प्राप्त प्रत्योग अपयोग का वृत ने तिया तथा सैक्टों व्यक्ति में जोरों से काम किया। सन् १६२४ में प्राप्त प्रत्योग जन्म स्थान रोहतक में धानए। सन् १६२६ में पंजाब की अभितकारी सस्थानीत्रवान भारत सभा के सदस्य बने। १६३३ तक आपने प्रस्तुयोग आन्दोगन में जोरों से क्यांय किया। स्वत्र ही। आपित की। सित्र में प्रत्या का स्थान प्रत्या का स्थान प्रत्या का स्थान स्थान स्थान का कारावास भी भोगना पढ़ा। वन् ११-२३ में हरिजन सुभार का भी कार्य किया। इस बीच में पंजाब कान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारणी के सदस्य चुने गए धीर कार्यस ने प्राप्त अपितिष्ठ चुन कर लाहीर धीर-वेगन में भेता। वसे तो राष्ट्रीसता से जीवन मर प्रेम रहा और दीन दुःखियों के प्रति करणा भाव स्वार हो जमहत्त रहा। सन् १६३३ में रोहतक में बाढ़ धाई धीर धानन वाढ़ पढ़ितों के लिए एक रिलीक कमेटी वनाई।

सन् १६३४ में आप लक्ष्मी बीना कंपनी के मैनेवर होकर दिस्ती चने खाए धीर इसी साल दिल्ली में धारने बेच आक दिगम्बर वैन परिषद् का सफल स्विचेयन कराया। उसमें आप स्वागत समिति के प्रधान मंत्री ये। यह स्विचेयन वड़ी सत्र थन के साथ दिसाल पैमाने पर हुआ।

ग्रापने सन् ३४ से ३८ तक ४ वर्ष तक परिषद् का कार्यबहुत जोरों से किया। देश भर में इसका प्रचार किया ग्रीर कई स्थानों पर परिषद् के सफल श्रीवेशन कराए। वास्तव में ग्राप परिषद के शाण थे।

सन् ३६ में घापने कोघापरेटिव बैक घीर जैन कब की स्वापना की । वीर सेवा मंदिर के बीर खासक जबली समारोह में सभापति बनाए गए । उसी वर्ष निवसेड़ा में भीजों की सभा के प्रधान बनाएं गए घीर घाप ने ४००० भीजों से मांस-भोजन का त्याग कराया ।

सन् ४० में जिला मंडन के प्रधान मंत्री और ४१ में नई दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गए। सन् ४६ ४३ में कांग्रेस के "भारत छोड़ी" घान्दोनन में तन, मन और घन से पूरा सहमोग दिया। सन् ४४-४६ में वनस्पति ची निषेष कमेटी के पद पर रहते हुए हजारो व्यक्तियों के हत्ताक्षर करा कर सरकार के पास भेत्रे।

सन् ४६ में प्र० भा० मानव पर्म सम्मेलन के प्रधान मत्री रहकर जोरों से कार्य किया।
सन् ४७ से ११ तक प्रवाल महा सभा झीर नारवाही सम्मेलन के कार्य को जूब बढ़ाया झीर
प्रधान मंत्री चुने गए। इसके दश्चाद प्रधान भी बनाए गए। सन् १४ में भारत के शासकार
का प्रचार किया। तन् ४६ से ४० तक जैन परियद् के लंडबा अधिवेतन में प्रधान मंत्री
चुने गए और दियागंज दिल्ली कांसेस मडल के सदस्य चुने गए। सन् १० से ६४ तक अस्वस्य
पहते हुए भी में यथाणित भाग लेते रहे। इतक्रकार खायका सारा जीवन सामाजिक, राष्ट्रीय
और धार्मिक कार्यों के ज्यतित हुमा। अन्त में १४ जुलाई ६४ को धयना व्यक्तित्व दिखा कर
संसार से विदाहो गए।

× × × ×

मनुष्य की उन्तर्ति के लिए जैन धर्म का चरित्र बहुत ही लाभकारी है। यह धर्म बहुत ही ठीक, स्वतन्त्र, सादा तथा मूल्यवान है। ब्राह्मणों के प्रचलित धर्मों से वह एकदम भिन्त है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म की तरह नास्त्वक भी नहीं है।

—मेगास्थनीज, ग्रीक इतिहासकार

# ऋदम्य साहसी

भी कौछल जी वकील

श्री लालाजी मेरे प्रारमीय मित्रों में से रहे। भेरा उनसे चनिष्ठ श्रेन रहा। मेरा उनसे सन् ।० में प्रधिवेद्यन काल से सम्बन्ध रहा । मेरा रहा । मेरा रहा । मेरा रहा भोर नेरे सभापतिस्व में जो परिषद् ने लेन समाज के एकी करण भीर साम्प्रवादिकता तथा जातिबाद को नष्ट करने में जो कार्य किया, भीर आर्थिक परिस्थित जब परिषद् की ठीक नहीं रही उस समय नुकानी बौरा करने तथा धावू के धर्म-विरोधी कर उन्नुतन करने रहे । साथ-ही साथ जैन ध्वेतास्वरी साधुवनं भीर कार्यकरीयों का

मध्य भारत के लक्य-प्रतिष्ठित बकी वों वं थी की छल जी का नाम विशेष क्य के स्मरणीय है जो समाज और देश सेवा के लिए सर्देश प्रस्तर रहते हैं। धापके समाज में सुधार करने का भाग प्रशंतनीय है। सालाजी के साथ धापने जाति में सुधार और कड़ियों के विरोध में ऐसी शक्तिशाली धावाउठाई जिसके काएण मध्य भारत में प्रमुखं वाण्ति दिलाई देती है। अलका लालाजी के प्रति धति धनूराय था।

धनम्य सहयोग प्राप्त कर विजयश्री परिषद् को प्रदान की। कितना परिश्रम ग्रीध्म-काल में राजपूताना का दौरा कर उठाया कितनी सहिल्णुता भीर त्याग लालाजी ने किया। यह उनके अदम्य साहस का पिनय है। मेरा उनसे इतना भाईचारा रहा है कि जो ग्रन्त समय तक बना रहा। सन् ६२ में मेरी उनसे श्रास्तिरी मुलाकात हुई जब वे रोग में प्रसित थे, मगर फिर नी उनके प्रेम में बही श्रास्त्रीयता रही।

# मानवता के महान् पूत

श्री ग्यानवती जैन जैनयात्रा संघ, दिल्ली

हे घरती के प्रिय सपूत ।
जन मत के तनसुखराय प्रिय ।।
विश्ववानित के अडिंग प्रणेता ।
अमर बीर सेनानी हिय ॥
धन्य-धन्य तन श्रम निर्माता ।
शान्त कालत के अग्निम दूत ॥
सादर श्रद्धा पुष्प समर्पित ।
मानवता के महान पूत ॥
× × × ×

# मेरे सामाजिक गुरु

श्री भगतरामजैन बहादुरगढ रोड, दिल्ली

मैं सासा तनसुकरायओं को सन १६३२-१३ से जानता था, परनु मुक्ते वह हुआ साथ कार्य करने का प्रवस्त १९४४ में हुआ सासा दीपवस्त्वी सम्पादक वर्धमान प्राधि के प्रयत्नों से दिस्ती में स्थानीय अ० भा० दिगस्वर जैन परियद की शासा स्थापित हुई जिसमें मंत्री पद का कार्य करने का सीमाय्य पुत्रे प्राप्त हुंखा। तब वे नानाओं से मेरा सम्प्रक दिनो दिन बढ़ता गया।

नाता भगतरामजी परिषद के प्रतिध्वत कार्यकर्तामधा में से हैं। बहुत अच्छे समाज-वेबी भीर उत्तम आस्टोलन करने वाले हैं। महाबीर जम्पती के जनून धीर परिषद के कार्यों में सर्देव पयवर होकर सेवा के कार्यों में अवसर रहते हैं। समाज को प्रापसी बड़ी प्रापाय है।

परिवद के मुजयकत्नपर प्रधिवेदान पर लालाजी प्रधान मंत्री व मुफ्ते मंत्री चुने जाने के कारण सामाजिक कार्यों में उनका मेरा हर समय का साथ होगया। बाद में तो वह इतना बढ़ गया कि हर सामाजिक कार्यमें वह मुफ्ते अपने साथ रखते थे।

वह कार्यकर्शा की बड़ी कदर करते ये व उसड़ी हिम्मत बडाते रहते थे। उनमें प्रचार करने का बड़ा गुण था। जब भी कोई कार्य हाथ में लेते थे, ध्रपने उन से करते थे। दूसरों का दबल उन्हें पसन्द नहीं होता था। अपने विचार के पक्के थे। उनके समय में समाज में कई मान्दोलन हुए। उन्होंने बड़ी हिम्मत से उनका प्रचार किया। हर क्षेत्र में उनके कार्यों के कारण उनहें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उनका समस्त जीवन राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यों में घ्रिषकतर स्था।

उनका स्वभाव गर्म होने पर भी थोड़ी देर में ठीक हो जाता था। मेरे साथ धनेकों सबसर प्रायं कि वह बिगड़े परनु कुछ देर बाद वेसे के बेंगे हो जाते थे। मुध्यरक होने पर भी घम में पे दक्के थे। जैन धमं की धान पर हर जगह लोहा लेने को तैयार रहते थे। उनके बिषय मे क्या लिख, समक्त में नहीं घा रहा है। धनेकों उदाहरण है जिनसे उनकी हिम्मत, कार्य करने की दुवता की भौकी प्राप्त हो सकती है। परन्तु में केवल एक का उलेल यहा करके प्रपनी श्रद्धावित अपित करता हू।

१६५० में जब परिषद का ग्राधिवेजन दिल्ली में हुया, उन्नमें आने वाले हरिजन मन्दिर-प्रवेश के प्रस्ताव पर समाज में बहा बादविवाद हुआ। या। उसके पास होने के कुछ दिनों बाद मुक्ते तीन पत्र प्राप्त हुए जिनमें वहा बुरा-मला तिखने के साथ-साथ मारने तक की

(शेष पुष्ठ ६२ पर)

# मंजुल मूर्ति

#### प्रसिद्ध पत्रकार श्री हजारीलाल जैन 'प्रेमी' किनारी बाबार, धागरा

#### रोला-छन्द

कलित कीर्ति के कुंज, प्रेम पीयूष-प्रवाहक।
धर्मवीर, प्रणवीर, निरस्तर नीति-निवाहक॥
धुभ स्वदेश-सर्वस्त , जैन जनता के प्यारे।
मानव-कुल की कानि, जन्म-भु के जलता के प्यारे।
मानव-कुल की कानि, जन्म-भु के जलता है।
तव गुण-गरिमा-गा, गगन में गूँज रहा है।
युयवा-सीरभित वायु, विपिन में कूँज रहा है।
युयक्त-सीरभित वायु, विपिन में कूँज रहा है।
युग-प्राहकता गजावक, हो गाज रही है।
युग-प्राहकता गजावक, हो गाज रही है।
जैन-स-प्रतादर्श, धीर, धर्म-ज्ञ-धारी।
आर्थकाल ध्रनुरक्तानुयोग, वाटिका विहारी।

#### (दोहा)

धन्य नगर दिब्य ठाँव वह, जननी-जनक तुम्हार। स्व-पर कल्याणक हेतु प्रिय, लियो जहाँ ध्रवतार॥ धर्म, त्याग, ब्रत-नियम की, ध्वनि दसहुँदिशि आज। गूँज रही तव गगन में, जानत सकल समाज॥

#### (शृंगार छन्द)

प्रेम पुष्पाजील लेकर आयं, आपका करते हैं सम्मान । हृदय-आसन पर हो ग्रासीन ग्रापकी मंजुल मूर्ति महान ॥

पूर्ण सद्भावना के साथ हो :-- प्रेमानुरागी

### श्रद्धामय व्यक्तित्व

श्री केझरलाल बस्ती न्य कालोनी बयपुर

लाला तनसुषरायणी जैन बहे ही उच्च ब ब्यार दिक्वारों के व्यक्ति से । वे सन्वे देशभस्त, प्रसिद्ध समाज-सेवी व कर्मठ नेता से । ब्रुबकों में नवीन जागृति पेदा करना व उन्हें देश तथा समाज-सेवा के लिए प्रोत्साहन देने की उसकी उत्कठ समिलाया सी। उनकी प्रकृति व साकृति भी बहुत सीम्य सी। उनकी सम्पर्क में वो भी व्यक्ति

मानतीय केवारतालजी बहुशी जयपुर जैन समाज के बयोजूढ समाज सेवी भीर सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। धापकी देवारेल में कई संस्थाधां का संचातन सुचार रूप से चल रहा है। सालाजी के भाप पुराने मित्र हैं। धारतालाजी के प्रति उत्तम उद्गार प्रकट किए है।

एक बार मा जाता था, वह उनके माकर्षण के कारण सदा के लिए उनका हो जाता था।

बैसे लालाओं से मेरा परिचय तो बहुत समय पहले से बा, लेकिन उनसे निकट सम्पर्क सन् १-५२ में हुआ, जब कि उन्होंने उद्योग उन्नतिसंबत नाम को संस्था का जयपुर में उद्यादन किया घीर उसका घाषिकत मेरे मकान बक्शी भवन, ग्यू कालोनी, जयपुर में ही रखा—तब से मेरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ता ही गया—और मैंने उन्हें सरवत ही व्यवहारिक व सर्वसम्पन्न व्यक्ति पाक्षा। उन्होंने इसी विशेष गुण के कारण प्रत्येक क्षेत्र में कफलता प्राप्त की।

आज जब कि देश व समाज में उनके जैसे कमंट व समाज-सेवी नेता की प्रत्यत आव-स्यकता थी, वे हमारे बीच में से प्रतम्य में ही उट गए। समाज में उनके प्रभाव की शांति-पूर्ति निकट मेक्पिय में सम्भव नहीं है। में दिवंगत प्रात्मा के प्रति प्रपनी हार्दिक प्रदांजित अपित करता है।

> ि कै कै कै (पस्ट =० का शेष)

धमकी दी गयी थी। जब परिषद में उन पत्रों पर चर्चाचली, तब किसी की राग्य भी कि इन्हें पुलिस में दे दिया जावे, किसी की राग्य भी कि ऐसी तरफ ना जाया जावे जहां हसकाडर हो, व हिफाजत से बाया आर्थ भारि २, परनु लाकाजी ने कहा या कि इन पत्रों को पुलिस में देने की भाषयफरतानहीं हैं भ्रीर न किसी प्रकार का प्रवात की, वेफिक जहां भी आंधी-जाभी। मेरी राज्य भी उनके मनुसार थी। ऐसाही किया।

नानाजी को मैं ग्रपना सामाजिक गुरू मानता था। जब भी कोई श्रहचन ग्रातीयी उनसे विचार-विमर्शकरने पर हल जातीयी। इतनी सगन वासे बहुत ही कम पैदा होते हैं।

## निडर कार्यकर्ता

#### भी विश्वनखन्द न श्रोबरसियर साह सीमेंट सबिस. गई दिल्ली

धापसे लगभग १० वर्ष पुराने संवन्य थे।
जब भी मैं बाहर से दिल्ली जाता, धापसे
जबर मिलता या, धौर धापसे जेन धर्म प्रचार
जन समाज की उन्मति के धन्वप्य में बातें
होती यों। जाय की जैन धर्म प्रचार व जैन समाज को ऊंचा उठाने में बड़ी बड़ी उमंगे,
सच्ची नगन, भुन व ऊंचे जंचे विचार तथा
अद्वा यो। धापका सुभाव बड़ा धच्छा धौर
लात होता था। लेकिन धाम कह साते

लाला विश्वनवस्वती लालाजी के पुराने साधियों में से हैं। महाबीर जयन्ती का उत्कव प्राप्त कराने और जैन मित्रमंडल हारा साहित्य वितरण करने का कार्य भाषकी देखत्व में हुमा था। धापने बड़ी लगन के साथ समाजन्तेवा का कार्य प्राप्त किया था। बयोब्द होने पर सेवा कार्यों में सबसे भागे हैं। सालाजी की सेवाओं का भापने सुन्दर दंग से वर्सन किया है जो पठनीय है।

रहते थे। इसी कारण धापका स्वास्थ ठीक नहीं रहता या इसलिये इस दौरान में कुछ कार्य नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बीमार होते हुए भी धाप जैन धर्मके विषय में कुछ-न-कुछ लिखते ही रहते थे, जैसा कि पत्रों के देखने से पता चलता है।

आज वह हमारे बीच नहीं हैं, हमारे से म्रवन हो गये हैं। मैं अपने पुराने सामी भी ला॰ उमराविंसह, ला॰ रपुबीरिस्ह, महोकमसाल, जौहरीमल सर्पक, ता॰ महावीरप्रसाद (मूरीमल) व ला॰ जुनीलाल रोधनाई बाले जो जैन मित्रमंडल दिल्ली के सास कार्यकर्ताओं में से से, उनका तो दुख भूत हो न सका था कि मचानक मात्र श्री सा॰ तनमुखरायत्री जैन का भी दुःख सहन करना पढ़ रहा है।

प्रापके निधन से जैन समाज के कार्यों में बड़ी भारी हानि हुई है, में आपको श्रद्धावंती भेट करता हुमा श्रीजी से प्रार्थना करता हूँ कि भ्रापको आश्माको खान्ति प्राप्त हो भीर बनके कुटुम्बीजनों को इस दुखद वियोग में धैर्यप्राप्त हो।

श्रीमान ता॰ तनमुखायत्री जैन रोहतक के रहने वाले थे, कनाट प्लेख नई दिल्ली में भापने एक तिलक बीधा कम्पनी के नाम से एक फर्स खोली थी, किसी कारण से बहु फेल हो जाने से बन्द करनी पड़ी उसके बाद वह देहनी में ही रहकर प्रथम कार्य करने लगे भीर २१ दरवागंत्र में भापने अपना मकान बनवा लिया। आप उसी में रहते थे।

भाग जैन समाज तथा और दूसरे तमाजों में तिपाही के रूप में सवार्ट व बहादुरी के तथा निवर होकर कार्य करते थे। भागके दिसेरपन के बारे में बया र बार्ल बतलाऊं, सब से १८ वर्ष पूर्व जब में जैन मित्र संदल दिल्ली का मंत्री था तब भागकों भी अपने साथ कार्य करने के वास्ती जैन मित्र मंदल देहती के एक विभाग का मंत्री बना दिया था।

श्री महाबीर जबन्ती मनाने के कछ वर्षों बाद हम लोगों के दिलों में यह विचार पैदा हुए कि श्री महाबीर जयन्ती का नये ढंग से बड़े पैमाने में (विराट जनुस) निकाला जाये जिसके **द्वारा जैन धर्म के प्रचार में धौ**र बढोतरी हो । लेकिन वर्षों तक दिल्ली जैन समाज के प्रलग २ विचारों के कारण इस कार्य में सफलता प्राप्त न हो सकी यह मामला ऋगडे में पड़ा रहा। लेकिन इस कार्ब को असली जामा पहनाने लाने के बास्ते दिल में सच्ची लगन व धन लगी हई थी, विचार किया कि इस कार्य में किस प्रकार कामयाबी (सफलता) प्राप्त हो सकती है। आ स्थिरकार मैंने प्रापसे थी महाबीर जयन्ती के जलस निकालने के बारे में मशबरा किया. भाग इस कार्य के बास्ते स्वयं तैय्यार हो गये, चुनाचे जैन मित्रमंडल दिल्ली की कार्यकारणी कमेटी ने महावीर जयन्ती का जलस निकालने की मंजरी देदी। और जलस के निकालने की बागडोर स्व० श्रीमान ला० तनसलराय जैन ने भपने हाथ में ले ली। भीर भापके बतलाए हुए ढंग के मुताबिक जलूस की तैय्यारी की गई। ..... की कम्पनी बाग (......) से **बड़े-बड़े** ऊंचे फंडों झादि के साथ "श्री महावीर जयन्ती की छुट्टी होनी चाहिये" के नारों के साथ जलुस बड़ी धुम-भाम के साथ निकाला गया तमाम बाजार फंडी श्रादि से सजे हये थे, भीर उस रोज देहली के तमाम बाजार बंद रहे, भूखों को खाना खिलाया गया। महावीर जयन्ती की छटी का प्रस्ताव पास किया गया, सब से पहले जैन मित्र मंडल दिल्ली ने ही महावीर जयन्ती का जलसाव जलस तथा महाबीर जयन्ती की छड़ी मागने का आन्दोलन भारत वर्ष में शरू किया था जिसके कारण अब गांव-गांव में महावीर जयन्ती मनाई जा रही है और बहुत से प्रान्तों में महावीर जयन्ती की खुट्टी होने लगी है। यह या ला॰ जी की बहादरी व निष्ठरपन का कार्य जिससे सदा के लिये जैन समाज के बच्चे रंके दिलों से डर निकला और यही कारण है कि आज विल्ली में बहुत बड़े पैमाने के रूप में श्री महाबीर जयन्ती का जलूस निकाला जाता है।

द्वाप भारतवर्ष दि० जैन परिषद के भी महामन्त्री रह चुके है। मुझे भी परिषद के कार्यों से बड़ी दिलक्ष्मी रही है, चुनाचे सन १६४० में जब भारतवर्ष दि० देन परिषद का सालाना प्रिषेदान भारती में हुया वा तब मैं भी देहली से उनके साथ गया था। परिषद के पंडाल में जब राप्ति को जलता हो रहा था तब जैन ममाज के कुछ भारयों ने भगडा शुरू कर दिवा कि परिषद का जलता न होने गये।

तब भी प्रापने बड़ी होनियारी व बहादुरी से किसी बात की परबाह न करते हुए भीड़ में बड़ी हिम्मत व बुद्धि के साथ निष्ठर होकर स्टेब पर खड़े होकर पब्लिक को शांत किया भीर परिषद के सालाना प्रधिवेशन में शान्ति के साथ सफलता प्राप्त हुई।

दिस्सी में जब मिलन भारतीय दि० जैन महासभा का सालाना प्रधिवेदात स्वर्गीय श्रीमान दानकीर ता० केट हुकन चन्द जैन इन्दोर निवासी के समापतित्व में हुमा पा, तब भी जैन समाव को परिषद के कार्यों के वारे में महकाया गया था, उस समय भी आप किसी से नहरे साप परिषद के कमूलों पर डटे रहे भीर निडर होकर स्वी ला० केट हुकमचन्दानों वेत मादि के मुकाबले में सुद और कोर के साथ भाषण दिया और बतलाया कि परिषद वो कार्य कर रही है ठीक कर रही है ठोस कार्य कर रही है वह समय दूर नही है जब भारतवर्ष के हर जैनी को इस में शामिल होकर इसके समूलों पर कार्य करना प्रदेशा, आखिरकार बाद-विवाद के बाद यह हुआ कि महासभा और परिषद एक हो जावें। विवाद किया गया। तै पाया कि श्री महावीर जी में महासभा और परिषद की मीटिंग करके इस मामले को मुलकाया जावें। इस प्रकार के बीच में कई बार कपड़े मार्थ भीर सब में निडर होकर कार्य किये। स्व॰ श्रीमान दानवीर ला॰ सैठ हकमचन्य जैन भी आपका बड़ा झादर करते थे।

प्राप माल इण्डिया कांग्रेस के भी कार्य कर्ता थे। वहां भी भागने खूब कार्य किया है। माप जैन महामंत्रत के भी मधी रह चुके हैं। इसके म्रलावा भ्राप भीर बहुत सी सस्याभों के कार्य कर्ताव समासद थे। मावने समाज में भीर बहुत से कार्य किये हैं जिनके बारे में मुक्ते जानकारी नहीं है। मेरी भावना है कि जैन समाज में ऐसे कार्य कर्ता पैदा होकर जैन समाज के कार्यों की मानने हाथों में लें।



### स्वजनों की त्र्योर से

श्री जगबीशराय गुप्ता मानसर मंत्री

भाई साहब तनसुलराय जैन में सेवक वृति, प्रेम भाव, उदारहृदयता का समावेश जब जबसे मुफ्ते मितने का तो साथ प्राप्त हुमा तभी से मैंने देखा। उनके हृदय में प्रेम की ऐसी भावना पर कर गई थी हो उन्हें सभी को एक दृष्टि से देखने को ताशायित करती थी, जीवन-पर्यन्त उन्होंने कांग्रेस की सेवा में जो गाग जिया वह प्रयंतनीय है। गानवता की हूटी-मूटी विकारी प्राप्ततायाओं कर्यो प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्रमुख्य पर उत्तरी थी जो भावनी शिषक करते हैं। उहा दिवंगत प्राप्ता को में बात गई जिसे हम में वहा कर लोग सममने का प्रयत्न करते हैं। उहा दिवंगत प्राप्ता को में बात गई जिसे हम में वहा हम हमें वहा कर लोग सममने का प्रयत्न करते हैं। उहा दिवंगत प्राप्ता को में बात गई जिसे हम में सा क्राह्म हैं।



# निर्मीक साहसी वीर

सेठ मिश्रीलाल जी पाटनी लक्कर; मध्यप्रदेश

श्रीयुत लाला तनसुलरायजी एक कर्मठ साहसी जैन बीर युवक, एक जैन महान विभूति थे। उन्हें जैन धर्म व जैन समाज व राष्ट्रीय एवं समाज की प्रत्येक प्रकार की निर्भोकतासे सेवाएं की जो भुलाई नही णासकती वह चिरस्मरणीय है व रहेगी जिनका विशेष विस्तत उल्लेख पाठकगणीं को मागे पढने को मिलेगा। मैं ऐसे महान जैन बीर एवं साहसी व्यक्ति के लिए श्रद्धाजिल भेज रहा है और जो समिति ने अभिनंदन

सेठ मिश्रीलालजी पाटनी मध्य प्रदेश के ऐसे खामोश कार्यकर्ता हैं जो ध्रपने कार्यों से धर्मधीर समाज की सच्ची सेवा करते रहते है। यश की पर्वाहनहीं करते। लक्कर (म्वालियर) के कई संस्थाओं के संचालक है। जैन मिशन की प्रदर्शनी विभाग के सर्वेसवी है। जैन धर्मप्रचार और पुरातत्व के प्रति ग्रापकी विशेष रुचि है। ग्रापने ग्रंथ के कार्य में समुचित सहयोग प्रदान किया है।

ग्रंथ संकलन कर प्रकाशित किया जाने का प्रयत्न चानू किया है यह मति उत्तम है मौर यह कार्य समिति के कार्यक्रम के ब्रनुसार सम्पूर्णहो, यही मेरी शुभ कामना है।

जैन मन्दिर के पुस्तकालय के प्रवन्धकों से निवेदन हैं कि ऐसे ग्रंथ को खरीद कर मन्दिर में व पुस्तकालयों में अवस्य स्मृति हेतु रख । साहसी वीरता इससे प्रगट होती है। प्रत्येक समाज के चतुर साहसी बीर विद्वान लोगभी इसे भवश्य पढ कर पुनरावृत्ति कर साहसी बीर



कहं चरे ? कहं चट्टे ? कहमासे ? कहं सए ? कहं भूजन्तो भासन्तो पावं कम्म न बन्धइ?

(भन्ते ! कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोए ? कैसे भोजन करें ? कैसे बोलें ?-जिससे कि पाप कर्मका बन्धन न हों )

जयं चरे जयं चट्ठे जयमासे जयं सए ! जयं भुजन्तो भासन्तो पावं कम्मंन बन्धइ !!

(ब्रायुष्मन् ! विवेक से चलो; विवेक से खड़ा हो; विवेक से बैठो; विवेक से सोए; विवेक से भोजन करे ग्रौर विवेक से ही बोले तो पाप कर्म नही वेंध सकता)

# कर्मठ सेनानी लाला तनसुखरायजी

बाब्लाल जैन जमादार नया बाजार बडौत, नेरठ

इस नीति को स्मरण करते हुए हम कह सकते हैं कि साता जी तनमुखरावत्री ने समाव और बंध की उन्नति में दूर्ण सहसोग दिया। मासाधारण प्रतिमा वाले इस कर्मट सेनाम साथ हजारों समाज-सेवक काम करते वे। और हेसते हेसते कार्य को सफट बना देते थे। श्री बाबू लाल जी जैन 'जमावार' बड़ीत कालेज में जैन धर्म के प्राध्वावक है। प्रोध्वनी बनता और कुबाल निर्मीक कार्यकर्ती हैं। समाज की प्राप्त बड़ी जावाएँ हैं। मान समाज के ऐसे धानाकारी विपाही है जब समाज सेवा का अवसर माता है तत्काल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।

लालाजी के साथ कार्यकरने का सौभाष्य मुक्ते भी प्राप्त हुमा। इनमें से कुछ सस्मरण पाठको के सम्मुख उपस्थित कर रहाहूँ।

### संस्मरण नं० १

"में कहता हूँ कोई भी बालिण्ट्यर प्रतिकार की भावना से कार्य नहीं करेगा। सिकं जूते हो तो हम लोगों पर पड़े हैं, सिर ही तो टूटे हैं, कौनसी बड़ी मुसीबत सामने मा गई जो हम प्रतिकाश की ज्वाला में जनते लगे हैं। जनता होगा भीर उसी स्थान पर होगा जहाँ बाबू रकत लाल जी व बाबूनाल धनुत्री पिटे हैं। लेकिन नवजवानों हिम्मत से काम लो भीर राजि को मीटिंग में स्थिक से अधिक उपस्थित हो जायो तुम्हारा दस्सा पूजाधिकार प्रस्ताव निविचत पास होगा।"

> "परिवर्तनशील संसारे मृत. को वान जायते। स जातो येन जातेन याति वंदाः समुन्नतिम।।

इन दाक्यों को मुनकर नवयुक्कों में असीम चेतना जागृत हुई। बड़ीत, मुजक्करनगर, सरधना तथा दिल्ली के युक्कों ने अपने नाथक की बात मानकर अदस्य उत्तवाह से समान्यस की धोर कृष्क किया। और अपने "दस्सा-पूजा-अधिकार" का प्रस्ता उस प्रगण में पास किया जहीं पर दस्सों के विरोधी लोगों ने मारपीट कर के उन्हें पीछे हुटा दिया था।

उपर्युक्त घटना १६३० ई० में श्री हस्तिनापुर क्षेत्र के विश्वाल मेने पर परिषद के जलते के समय पर घटित हुई थी। दस्ता पुत्रा समिकार के पत्र वालों की काफी पिटाई साहत्र सभा-स्थन पर ही हुई थी जिनसे लाता नमुखरावशी ने घटन्य साहत कर परिचय दिया था। इसमें भाई शीतचन्द्रवी मयाने वालों की सतीली पाठ्याला में लगी हुई नौकरी छूटी थी लेकिन लालाओं के सहियोग से दैनिक 'विश्वामात्र' में निजुक्ति ब्रोड हो हो हो हो हो हो ।

मेरे भी १४ र० से १६ र० प्रयांत् २ र० की तरकती बीघ्र हो गई थी। नव-जवानों की पूर्ण विषयास आपके सहयोग का सदेव रहा है भीर यही कारण है कि घापके साथ कार्य करने वासा सदैव प्रसान व श्रीसम्पन्न रहा।

### संस्मरण नं० दो

सन् १६४० ई० में दिस्ती के परेड बाउण्ड में विशाल पण्डाल के चारों और परिषद के मिम्बेशन के समय पर इरियन बिरोधी आन्दोलन के जांकर्ता प्रपने मोर्च लगाए हुए डरे सहे थे। दि० जैन कॉलेज के स्वयंवेषक सतर्कता से ड्यूटी दे रहे थे कि पकायक लालाजी ने टे पर लगके हुए खेल माए। उस समय माई चउरतेनत्री व शीलचड़की सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुक्त कार्यकर्ता विचार-विमर्श्व में सीन थे कि लालाजी ने माते ही तीघ्र सेनार्शत की तरह मादेश दिया कि "माप लोग मेरे मकान पर बीच्य पहुँचो सनस्या विकट हो चुकी है इन पर बात करनी है।" वस लोगों ने कहा कि यही बता दी बाए तो मच्छा है इस पर लालाजी एकदम बिगड़ पड़े बीते "विरोधयों के मोर्चे के झन्दर विचार-विमर्श करना घननमन्दी नहीं है, तुम जैसा सममो करो

यह कहकर लालाजी यकायक चले गए। हम लोग शीघ्र लालाजी के मकान पर पहुँचे जहाँ पर मान्यवर बाबू रतनतालजी विजनीर धीर कुछ, दिल्ली के प्रमुख सज्जन स्व० लाला नन्दुमलजी स्व० लाला रचुवीरसिंहजी लाला मगतरामजी बाबू हसकुमारजी धादि यंभीर मुद्रा में बैठे हुए कुछ शोच रहे थे।

हम लोगों को यकायक प्राता देखकर मुस्कराए भीर बोले कि "लाला तनसुखरायजी को क्या ही गया जो प्रत्येक कार्यमें बहम करने लगे हैं। उन्हें उपद्रव काही खतरा समा रहा है।"

सच यह पा कि हम लोगों ने लालाओं की बात का प्राथा विश्वास किया था और जिन लोगों पर विश्वास किया दा वे बास्तव में ताथी थे नहीं इस बात को लालाओं प्रच्छी तरह जानते थे। इसीलिए वे परिषद प्रधिवेशन के प्रत्येक कार्य को वगैर पदाधिकारी हुए भी पूर्ण जिन्मेवारी से वेखते थे।

प्राविद परिषद प्रविवेशन का उद्घाटन मान्यवर श्री श्रीप्रकाशजी तत्कालीन राज्यपाल बन्बई द्वारा हुआ। माननीय साहु श्रेयांवप्रवादजी ने प्रत्यक्षता की घीर मच पर मा॰ साहू सान्तिप्रसादजी सहित जैन समाव के प्रसिद्ध कमंठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर श्रविवेशन की शोमा सङ्गा हुवे वे तेकिन साला तनमुख्यायनी मंच पर न आकर स्वयतेवको के पास भागे-भागे किर रहे थे। उन्हें चैन नहीं था।

जिस समय भंच पर व पण्डाल में हरिजन-मन्तिर-प्रवेश पर हंगामा मचा उस समय सबकी प्रौक्षें लाला तनसुक्तरायची पर ही जाकर टिकी। उनकी दूरद्शिता पर सबकी विश्वस हुया। साह बन्युमों को येनकेन प्रकारण पण्डाल से बाहर निकासकर ले जाना पड़ा।

# श्री दिगम्बर जैन कालिज

बड़ौत (मेरठ) उत्तरप्रदेश

श्री दिगम्बर जैन कालिज बड़ौत को स्थापना २० जनवरी १९१६ को एक छोटीमी पाठबाला के रूप में हुई थी। सन् १९२१ में हाई स्कूल के किये मान्यना प्राप्त हुई तथा समाज के सतत प्रयन्तों से हाईस्कूल १९४० से डण्टन कालिज के रूप में परिणत हो गया। उसी समय स्वर्गीय ना० ननमुखरावजी के कर-कमनों द्वारा इसके नवीन भवन का जिलान्याम हुन्ना। न्नापने कानिज को १००१) ६० का दान दिया। आजकल्ड उम भवन में दिसम्बर बैन पॉलिटेकनिक कक्षाएँ चल रही है। बतेमान में दिगम्बर जैन कालिज में एम० ए०, एम० एस० सो०; बी० ए७; बी० एस० सी०, तथा वी० ए० की विक्षाकानमुचित प्रबन्ध है तथा इसीके अन्तर्गत एक उष्टर कालिज, प्राइमरी स्कूल, बालनिकेनस एवं बालिका बिद्यालय स्थापित हैं। इस सब संस्थाओं में लगभग ३००० छात्र शिक्षा पारहे हैं।

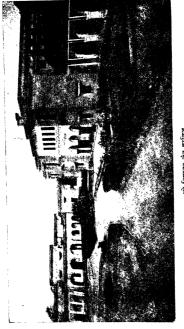

थी दिसम्बर्जन कालिज बड़ीन (मेन्ट) उसर प्रदेश

एक निस्तब्ध बातावरण उपद्रव के बाद सामने ग्राया ।

रात्रि के तीन बजे लालाजी के मकान पर मीटिंग हुई और श्रधिवेशन में घटी घटनाझों के प्रति सबके मूख मलिन हो रहे थे कि लालाजी यकायक तमक कर बोल उठं।

"आज काश आप लोग मेरी बात मानते तो यह दृष्य सामने न होता और प्रच्छा उत्तर दिया जा सकता था। श्रव श्रविकान अवश्य होगा, हरिजन-मन्दिर-प्रवेश प्रस्ताव दोहरामा बाएगा भले ही हमारी लाशों पर विरोधी लोग आगे बड सकें।"

श्राप लोग निश्चिन्त रहो मैंने रात ही रात में महाबीर दल के स्वयंसेवकों की सेवाएँ श्रीर श्रपने प्रमुख साथियों की सेवाएँ प्राप्त कर ली हैं, श्रीर हुन्ना भी ऐसा ही।

दूसरे दिन अधिवेक्षन पूर्ण तनाव के वातावरण में, मान्यवर साहु श्रेयांसप्रसादकी की अध्यक्षता में, विरोधियों के महान विरोध के मध्य में, लालावी की दूरर्दाक्षता से पूर्ण हुमा। उपदवी लोग पण्डाल के अन्दर पहुँच तो क्या सकते ये नजदीक भी नहीं फटक सके।

एक म्रोर लाला तनसुत्ररायजी व्यवस्था पर येतो दूसरीओर बहिन लेखावती ग्रम्बाला।

हम सब सिपाही उनकी कार्यदक्षता देखकर हैरान थे। ग्राखिर ग्राधवैदान सफल हुपा।

उपर्यु नत दो सस्मरण तो मात्र सन्तेत के तौर पर लिके हैं। ग्रापके कितने ही संस्मरण हैं जो सन् १६३८ से १६६३ तक उनके साथ रहने से सम्बिग्यत है जिन्हें लेखक हृदय में संजीये हैं। परम्यु यह सत्य है कि लाला तनमुखरायशी गरीशों के हमदर्द, दुखियों के माथी, मित्रों पर तन मन निखायर करने वाले, समाज-सेवक, देशस्थत मुनिगुरभक्त और धर्म रक्षक ये। उनके प्रति विनम्न श्रदाजलि समारित करते हुए लेखनी को यही विश्वाम देता हूँ।

× × × ×

पराधीनात् जीवानां, जीवस्य गरणं वरं, मृगेन्द्रस्य भृगेन्द्रत्वं, वितीर्णं केन कानने।

पराधीन जीवन से जीवों का मरना श्रच्छा । सिंह के मस्तक पर रोली से कौन तिलक करता है।

### श्री मखमली देवी जैन १६ दरियागंज, दिल्ली

भैय्या तनसूखराय को में सन् १६३० से जानती हैं। वे जैन धर्म के धार्मिकोत्सवो पर तथा राष्ट्रीय काग्रेस के जलसों में बहुधा भाषण दिया करतेथे। दिल्ली उन दिनों उनके इस कार्यक्षेत्र का केस्ट था। सनके द्वारा भ्रायोजित बहुधा सभाएँ तथा बहुत-से जलसे भी मेंने देखे है। उनके मुखारविंद से परोपकारी एवं मध्र पूष्प समान भड़ते हुए मैंने सूने है। और देखा है उनमें मानवता का उज्जवल एवं ज्वलत प्रतीकः।

भैत्या तनसूखराय का व्यवहार प्राय सीधा-सादा और सौम्यपुर्णथा। उनकी इस धःकृति के कारण मेरे मन मे उनके प्रति ग्रंपनस्य भी भावना ग्रोत-प्रोत क्या सना ग्रादि सभी पहलकों का परिचय दने नही जा रही. इसके विषय में तो

"वहिन मखमलीदेवीजी जैन समाज की उन तेजरबी कार्यकर्त्री बहिनो में से है जिनमें उदारता, सल्य श्रीरवात्समाज सेवा का भाव ग्रसीमित भरा है। भापने चदाबाईजी की प्रेरणा से श्री जैन महिलाश्रम का कार्यसचालन किया। धाजसस्थाकी जो इतनी उन्नित होती हुई दिखाई दे रही है उसका गारा श्रेय द्यापके समस्त परिवार की है। ग्राप स्वयं, श्रापकी सुबोग्य सुपुत्री श्री कान्ता जैशोराम ऑनरेरी मैजिस्टेट ग्रीर पत्रवन लीलावसीजी तथा रायबहादरजी बा० दबाचदजी चीफ इजीनीयर सस्थाकी उन्नति के लिए ब्रह्मिश प्रयत्नशील रहते हैं। जैन समाज को ऐसे परिवार पर अत्यत गौरव है जो जिल्ला प्रचार में अकितभर तन, मन, धन से सहयोग देते हैं। 'मेरे भ्राता' के नाम से लालाजी के सम्बन्ध में ग्रस्थत आत्मीय उदगार प्रकट किए हैं जो मननीय हैं।"

बिद्वान लोग, नेता लोग आपको कुछ बताएँगे। परन्तु मै कुछेक उन वपों को दृष्टि में रखकर— जोकि समय के साथ-साथ मणुप्तायस्था की ग्रोर चले जा रहे हैं — उन में के विखर विचार बता रही हूँ। इन्ही वर्षों में मेरा उनका पड़ौस रहा है। बास्तव में उनका जीवन घटनापूर्णया। उसके व्यक्तित्व मे पूर्णनिष्ठाथा। गहरी और गम्भीर प्रेरणाथी और समाज-सेवाका उसमे परम उत्साह था। इस पर भी कूछ लोगों की धारगा है कि वे जिद्दी-स्वभाव के ब्यक्ति थे। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि वे सचमूच इस धारणा के विपरीत थे। उन्हें तो परगने की थाह तक उतरने की माबक्यकता थी। उनमें मपनों के लिए तथा पीडितों के लिए एक टीस थी, तडप थी। वे पर-सेवा में ग्रपनी र्शावत को भूलकर ग्रपने ऊपर कप्ट उठाने को तत्पर हो जाया करते थे। निराश्चित-व्यक्तियों का तो वेमात्र केन्द्र-विन्दू थे। भारत की स्वतन्त्रता भीर धर्म तथा समाज की मान-मर्यादा का प्रश्न उनके जीवन का मात्र लक्ष्य था। इस पर तो सब कुछ न्यौद्धावर कर देने का एक मूक ग्राह्मान उनके द्वारा प्रदर्शित होता था। सङील इस योष्टे से जीवन में मेरा सम्बन्ध प्रायः धनेक समाजसेवियों से रहा है। मैं पूर्ण निष्ठा तथा पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि जो व्यक्ति समाजीव्यान की चिन्छाओं के प्रति माबुक होता है, जिसका मन दर्द-गीडा से इन्दित हो उठता है, उसकी सहानुभूति उतनी हो महरी, तीय और महान तथा क्रांतिकारी होती है। उस कात्ति में देशवेवा भीर समाजीव्यान के लिए मृत्य-सी-दर्य जन्म नेता है। किन्तु उस मुख्य-सी-दर्य को उपजाने वाले कान्तिकारी "बीर" बहुषा उम प्रत्य की पीटा को महन किया करते है। भैत्या तनमुख्याय भी इस अपवाद के महीक ये। उन्होंने कितने कप्ट सहन किए। उनका व्यक्तिय्य विद्याल वा और विश्वता था। ये वे बिना किसी प्राय के खाने खिला निर्मो तक प्रयो विश्वारों के प्रहरी भीर प्रदिश रखक बनकर रहे। यद्यत्ति कर्द तीम उनने हैंगों भी रसते थे, परन्तु उन से डर भी वे उतना ही मानते थे। और उन्हें प्यार करते तथा धारर की दृष्टि से देशने थे। समाजनीवा का मच उनके बिना हिल्लान या और समाज उनकी सेवाओं का मान करता था। ऐने थे वे महान और ऐसी धी उनकी महान भावताएँ।

मैं अपने सम्पर्क में आई अनेक घटनाओं की मुन्धी को सुनक्षाने के निए जब भी समय-समय पर उनके पास गई, उन्होंने कड़े प्रेम से, ममता से बिठाकर उन बातों को समआधा और हर बात को सफन बनाने में योग दिया करते थे। आज आधम का कार्य उनने बनाग हुए पद चिद्धों पर चलता हुआ बिद्याल प्रगति की और चला जा रहा है। महिलाशन में हायर सेके कुी स्कृत तथा खात्रावास आदि आदि योजनाएँ उन्हों की बताई हुई हैं। हम इन्हें गफल बनाकर रहेंगे। परन्तु हुयें हसके साथ-साथ इस बात का खेद हैं कि वे भाई जो इन परोपकारी योजनाओं के दाता थे, इनके निर्माता होने पर भी हमारे बीच नहीं होने। अन्त में मैं भगवान से याचना करती हैं कि उनकी शब्द आस्मा को आति प्राप्त हो।

# भा० दि० जैन परिषद के प्रारा

श्री तनसुखराय एक तेजस्वी पुरुष थे। उनके हृदय में देश सेवा की आग सुलगती रहती थी। सामाजिक कार्यों में उनका बहुत उरसाह था। जय किंटन से कठिन कार्य का धवसर आगा तो उनका साहस बहुत बढ़ जाता था। नि:सदेह वे एक साहसी धौर दृढ़ कमंठ पुरुष थे। भा० दि० जैन परिषद के तो प्राण ही थे। उन्होंने समाज में अपूर्व साहस से कार्य कया। समाज में उनकी रमृति सदैव बनी रहेगी।

लाला राजेन्द्रकुमार जैन बैंकर्स प्रस्थस भा० वि० जैन परिषद

\* \* \* \*

# श्रीमन्त तनसुखराय जैन

हजारीलाल जैन 'प्रेमी' श्रागरा

योधूरिः मुक्तता मराशामलतां जीवेषु संजीवताम् । यामः संयमिने जिनोग्नन जिनाचार रूप संचारनाम् । यीमा कन्यिनिकामुना सुविदितो बीमावता स्यातिमान् । श्रीमान् तनसुखराय जैन विबुधो भूद भारतीयो महान् ॥ ज्ञानी ज्ञानजने पुगी गुणीजने मानी सदा मानित । स्यागी स्यागीजनोजयो विज्ञायिन प्राजस्तु विद्वञ्जने । रागी रागीजने पटुः पटुजने जैनेषु जैनाक्षणी ।

# युवक समाज द्वारा सत्कार

प्रावृ धान्तोतन में प्रापने देश के विभिन्न भागों में बीरे किए। विशेषकर राजस्थान में यह प्रत्यक्त महत्वपूर्ण रहे। जगह-जगह समाज की बोर से मान-पत्र मेंट किए गए। वेलियां मेंट की गई। और प्रापको प्राज्यातन दिया गया कि धान्दोत्तन में हम तन-मन-धन से प्राप्त साव है। उस सम्प्र के प्रभिनन्दन पत्रों में प्राप्त युक्त समाज की बोर से दिया गया ऐसा ही एक प्रमिन्दन-पत्र इस प्रकार है।

# अभिनन्दन-पत्र

महावीर हीरोज लाडनूं (मारवाड़)

हेकर्मवीर !

द्याज प्रापने हमारे नगर मे प्रपने सहयोगियों सहित पथारकर वो अनुगृहीत किया है उसके लिए हम प्रापके आभारों है। हम प्रापकी पिवन से गा में सम्मानस्य यह प्रिमन्दन-पन मेंट करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं। यो नो घाप प्रनेको राज्येय एवं धार्मिक कार्यों को तन-मन-पन में करते हुए फूले नहीं समान में जो आपने घाजू मन्दिर दैनस प्राग्दोलन को उठाकर सोती हुई हिन्दू तथा जैन जाति को उसके वातीय प्रयमान का ध्यान दिलाया है—वह प्रयोगनीय ही नहीं प्रियुत्त तथा है—वह प्रयोगनीय ही नहीं प्रियुत्त समार के दितहास में स्वणांक्षरों से लिखा जायगा।

"भावू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया हुआ टैक्स टैक्स नहीं किन्तु कर्लक है। यह टैक्स हमारी धार्मिक स्वाधीनता में बाधक है तथा स्वाधिमान का घाकक है" आपके इस पुनीत सप्टेश से जनता में कान्ति मच गई है धीर वह अब आप जैसे कमंबीर नेता के साथ प्रपने धार्मिक प्रिकारों के लिए सब कुछ स्थोद्धावर करने को तैयार है। हमारे महाबीर हीरोज को आप जैसे क्यंचे नेताओं पर प्रिमान है। हम अपको विकास दिलाते हैं कि जाति और धर्म के प्रत्येक यज्ञ में आपके निर्देश पर सर्वेव हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहेंगे।



# बड़े नत्नत्रजीवी

डा० महेन्द्र सागर प्रचण्डिया एम० ए०, पी०-एच० डी०, स्निरनीगेट, ग्रलीगढ

जिस प्रकार हिन्दू-समाज में ब्यक्ति के दिवंगत होने पर परिजनो द्वारा श्राद्ध का भायोजन किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सनीयी जगन में 'स्मृति-प्रंय का प्रकासन दिया जाता है।

श्राद्ध में सज्जन को ग्रसन ग्रीर कही-कहीं पर बसन वेष्टित भी किया जाता है, किन्तु स्मृति ग्रन्थ में प्राय: प्रेरणा का इंजेक्शन भरा जाता है। यहां लालाजी नं श्रपने जीवन के पचास वर्ष-समाज, जाति, तथा धर्म के उत्कर्ष में लगा दिए, यही रहस्य-उदायादित होता है।

सप्तेक प्रस्तित्व का महत्त्व उसके घमाव में उत्थित हुआ करता है। जब लालाजी कार्यरत रहे बहुता ने उनकी योजनाधों के प्रति सदिबद्धा व्यक्त की किन्तु घनेक ऐसे भी पाए गए किन्होंने अनिच्छा प्रसिव्यक्ति की। आज वे सभी मिलकर प्रते व्यक्तित्व धीर कृतित्व को दृहाई देते हैं— यह जनत की, जीवन की पिनाटाण विष्टावना है।

समाज की सेवा करना एक ब्यसन हो गया है। जो व्यक्ति व्यसन के वशीभूत होकर कुछ करते हैं मेरे दृष्टिकीण से वह काम दिनों काम का नही माथ हेर है लेकिन जो इससे मुख्त होकर कुछ नथा किन्तु भव्य कार्य-प्रणानियों की स्थापना कर प्राणी भाव का उपकार करते हैं वह अस-सफल बनाता है।

मुक्ते बहाँ तक पता लगा लालाशी अपने काल घीर क्षेत्र के धनुमार अपने को डालकर जिस तम्मयता, कर्मटता और सहतशीलता से मफलना की खायना कर सके है वह उनका समग्र तन्त्र-तत्व भीर मन्त्र-महत्त्व बस्तुनः श्लाधनीय है।

लालाजी नक्षत्री जीव थे। जिस प्रकार नक्षत्र संघेरे से सन्त तक जूमता रहता है, लालाची हरदम हर दुराइयों से मनको रहे। सत्यावहीं की यदा विजय हुमा करती है। लालाजी सत्यावहीं से। इसीलिए उन्हें सपने प्ररोक प्रयास से सफलता प्राप्त हुई। लालाजी महान थे, वे वेमिसान भे, साकार अननव्य अलंकार थे।

श्रीमान लाला तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्य निकालकर उनकी समूची सेवाओ, भावनाओं और कामनाओं को मूर्तरूप देने का प्रयास किया गया है, प्रमन्तता की बात है।

ऐसे सामाजिक कर्ताको मेरे करोड़ो प्रणाम पहुँचे, यही कहकर अपनी श्रद्धाञ्जलि सम्मिलित करने जारहाहूँ। थीमान देशभक्त, कर्मवीर

# लाला तनसुखराय के प्रति

श्री राजेन्द्र कुमार 'कुमरेश' स्रायुर्वेदाचार्य चन्देरी (मध्य प्रदेश)

देशभवत तुममें स्वदेश का या धनुपम धनुराग। सदा राष्ट्रके लिए हृदय में जागरही यी आगा।।

> ग्रागे बढ़कर स्वतन्त्रता के लिए किया सग्राम । किया दिखादा कभी न तुमने चाहा कभी न नाम ॥

सह न सके तुम कही धर्म का किचित्भी अप्रमान ! लगा दिए अध्यसर अपने पर अपने तन-मन-प्राण ।।

> सदा रूढ़ियों के विरुद्ध तुम करते रहे प्रचार ! नित कुरीतियों की छाती पर करते रहे प्रहार ॥

म्रलख जगाते रहेज।गरण कास्व-जाति में मौन । धर्मसमाज स्वदेश हितैषी तुमसासाधक कौन ।।

> कर्मवीर यश अनाकांक्षी तुम्हेन था अभिमान। होता रहे स-शक्त देश यह या उरमें अरमान।।

हेकमंठ ! सेवक समाज के याद तुम्हारी आय । श्रद्धाञ्जलि लो म्राज हमारी लाला तनसुख राय ॥



जैन जाति दथा के लिए लास प्रसिद्ध है, ग्रीर दया के लिए हजारों रुपया खर्च करती हैं। जैनी पहले क्षत्री के, यह उनके चेहरे व नाम से भी जाना जाता है। जैनी ग्रिष्टिक शान्ति प्रिय हैं।

श्री ग्राटोरोय फिल्ड सा० कलेक्टर

# बोलो जवाहरलाल

ताराचन्द 'प्रेमी' सदस्य नगरपालिका, किरोजपुर

घरती का बेटा घरती की नैत्या, लाया अवर से निकाल । किसके सहारे छोड़ा है त्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥ रोती हैं माता बिन तक बेटा, सासो में बाके समाजा। रोती हैं गंवा रोती है जमुना, माजा हिमालय के राजा। स्वोकर के तुमको भूखा ये नंता, इन्मा, हुमा है पामाल । किसके सहारे छोड़ा है त्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥ विश्वास दतना तुम पर निखाबर, जीवन के भनमोल मोती। सक्कर पानी के पुण्य विश्वित, कमला के नेनो को ज्योती॥ पाया वा दिल तुने कितना निरासा, जैसे ये सायर दिशाल। किसके सहारे छोड़ा है त्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥

# मेरी एक मेंट

x

लगभग प्राट वर्ष पूर्व की बात है दिल्ली दिश्यागत मे बीर शंवा मन्दिर के भवन का धिलाच्यास साहु आन्तीप्रसादकी के करकमलो से होने वाला था साहु जी का गानम हथाई प्रदृष्ट पर स्वायत करने वालों में ला० तनपुल्लायकी, ला० राजिक्यनजी, वा० छोड़ेलालजी करकात तथा में "तरायक्व प्रेमी" चार व्यक्ति ह्यातायी उपस्थित थे । तथा तनपुल्लाय जी के परिचय में आने का मेरे लिए सह प्रयम् प्रवसर था बीर सेवा मन्दिर के इस शिलाग्यास समारोह मे मुक्ते भी एक गीत पड़ना था, मेरे गीत के पदस्यत् लालाजी ने नयग होकर मुक्त से बहुत था कि मेमीजी, प्रापने तो बाहू कर दिया, फिर तो मुक्ते घरेक बार उनके सम्पर्क में माता पढ़ा। उनके मम्पर्क से हिस समी से देवने का मौका मिला। साता मुधार के लिए मेरे उनके हुद्य में एक बे-मिसाल तड़प देवी। प्रयस्थ होते हुए भी, लालाजी हर समय सामाजिक गतिविधि के लिए मिला रहते। जबकि कभी में उनसे मिसता वह एक वात मबदय कही कि पुष्य से तुगहें कला का बरदान मिला है। इस कला वा उपयोग भिषक में प्रीप्त सम्बन्ध से साज स्वस्थ में श्रीर समाज-सेवा में होना चाहिए।

२२ जनवरी ११६२ को सस्वस्य होते हुए भी लालाबी मेरी पुत्री के विवाह में किरोजपुर-किरका पायरे। दिख्ली वे बाहर बाने की सम्भवतः यह अन्तिम यात्रा थी। फिर में समय-समय पर मनेक बार उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी समावार लेता रहा। उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया मीर एक दिन सुना के लालाबी अब नही रहे, हृदय को बड़ा आघात पहुँचा। में कहूँगा कि ला० कनसुखरायां का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सेवाओं का एक इतिहास रहा है, वह चले गए उनकी सेवाएँ मगर रहेंगी।

# श्री तनसुखरायजी

श्री शीसचन्द्र जैन 'शास्त्री' मृ॰ पुर्व बध्यक्ष नगरपालिका, मवाना (मेरठ)

जैन समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में जितना सहयोग लाला तनसुखरायजी का रहा है उतना कर्मठ सहयोग जैन समाज उत्थान के सिवसिले में बहुत ही कम लोगो का मिला है।

विराम्बर, बवेतास्वर एवं स्थानक वासी सम्प्रदायों को एकता के सूत्र में बौधने का लाला जी का प्रयास जैन समाज के इतिहास में प्रभुष्ण बना रहेगा। लालाधी का दिरु हमेशा जैन समाज के उत्थान के लिए लालाधित रहता था। महगाव काड, प्रात्न पहाड़, एवं रस्ता पूत्र। के प्रात्योलन को घर-घर तक पहुँचाने का श्रेय स्थल लाला तनसुख्यायाजी को ही है।

सपने स्वास्त्य की कुछ परवान करते हुए भी देश, समाज की जो कुछ सेवाए उन्होंने की है उनका सबलोकन, उनका स्वाग, कार्य-कुछावता, कठोर परिश्रम एवं परीपकार भावना से आंका जा सकता है। समाज में जो कुछ भी आज मुधार दिखाई दे रहा है उसका श्रेय माननीय लालाजी को ही है। हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धाञ्चलि तमी हो सकती है: जब हम उनके किए हुए सभूरे कामों को संदानता के साथ पूरा कर सकते।

# मिलनसार ऋौर प्रेमी सज्जन

श्री रघुवीरसिंहजी जैन कोठीवाला श्री जैन शिक्षा बोर्ड, कुचा सेठ, दिल्ली

ला॰ तनमुखराय जैन एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। धापका कार्यक्षेत्र कायेस शौर जैन समाज रही। मेरा आप से परिचय लगभग २० वर्षसे था। धाप हसमुख, मिलनसार और प्रेमी सज्जन थे। श्रीपती लेखबती जैन के चुनाव को नेकर धापका कायेस में विवाद प्रारम्भ हुमा जिसका मृत तिलक बीमा कम्पनी खलने से हुमा।

आपने अपने जीवन काल में घ्रनेक आन्दोत्तन उठाए उन्हें सही मोड़ दिए, सफलता आपका लक्ष्य रहा । अग्रसैन जयंती, बनस्पति घी, ग्रावू का कर, उनमें मुख्य थे ।

स्रापके जीवन का स्रिपिक समय जैन परिषद में बीता, बास्तव में स्राप उसके प्राण रहे। स्रापके कार्य की ग्रह विशेषता रही यदि स्रापने महसूस किया कि किसी भी कार्य छोड़ने के उसमें प्रयति होगी तो स्रापने उसको सहयं दूसरे को सीप दिया, सामाजिक कार्य में झापने कभी स्वार्य का समाविचा नहीं किया।

# प्रतिष्ठित समाज-सेवक

### देशभक्त श्री दौलतराम गुप्ता सक्सी निवास, रोहतक

लाका तनमुखराय जैन १६२० से पहिले रोहतक से बाहर रहे थे, यह जब रोहतक में ग्राये तो पहुले मारत बोमा कम्मनी तदनत्वर क्याची बोमा कम्मनी से रोहतक में कार्यवाहक हुए थे, १६२७-२० में में जिला कांग्रस कमेटी का कम्मक या, तो वह मेरे सम्पर्क में आये, थीर वह कांग्रेस धान्योतन में पूर्णक्षण वा प्रमय राज-तितक सम्मार्थ (नीवनान मारत समा सरीली) में ग्रमना योगदान देते लगे, तनमुखरावजी में क सम्माननीय लाला दौलतराम जी गुप्ता पत्राब के मितिष्ठत समाज सेवक मीर कट्ट देशमल हैं। आपके साथ लालाजी ने समाजनीया का कार्य आरम्ब किया। आपके हार्दिक उद्गार इस बात के प्रतीक हैं कि लाला जी में समाज-सेवा के भाव प्रारम्भ से ही कितने श्रीकर से जो समय माने पर



# नवयुवकों के प्रेरशा-स्रोत

श्री सुस्तान सिंह जैन एम०ए० मंत्री झ०भा०दि० जैन परिषद्-शाला, शामसी (उ० प्र०)

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है---

"विचार लो कि मत्यं होन मृत्यु तेडरो कभी,
मरो परन्तु यो मरो कि बाद बोकरें सभी।
हुई न यों सुमृत्यु तो वृद्या मरे, वृद्या जिये;
मरा नहीं बही कि बो जियान प्राप्के लिए।
यही पनु-प्रवृति है कि ग्राप को पा हो चरे;
बही मनस्य है कि जो ननस्य के लिए मरे।"

उपरोक्त पर में गुप्तजी ने स्पष्ट रूप से अर्थिकत कर दिया है कि विस्व में उन्हीं लोगों का जीना और मरना सफल है जो दूसरों के लिए जीते-मरते हैं। जब हम काला तनसुक्तरायजी के जीवन को उक्त पर की कसीटी पर परस्रते हैं तो वह बावन तोले पाब रूमी सही उतराना है।

यह बात किसी से खिशी नहीं है कि लालाबी एक पुराने, तमे हुए, कर्मट, धनुभवी, नि.स्वार्थ, कर्तव्य-रायस्य, नम्र एवं लगनशील समाब-सेवक थे। निःसन्देह उनका श्रीधकांश जीवन समाज-सेवा, राष्ट-सेवा तथा जन-कस्थाण में व्यतीत हम्रा था।

लाला तनसुखरायत्री की प्रतिभा सर्वतीमुखीची। सभी विषयों में उनकी प्रवाध गति थी। यदि गम्भी नाष्ट्रक टेका जाये तो झात होगा कि वे गुड़ी के लाल थे; क्योंकि वे छिरो-छिरो वे सभी कार्य करते रहते थे जो कि महान व्यक्ति को करने चाहिए। किन्तु उनकी कभी भी यह आपकांक्षा नहीं रही कि किसी भी कान के करने से उन्हें क्यांति प्राप्त होगी और लोग उन्हें महान विभूति के कर में पूजेंगे।

जब हम लालाबी के समुचे जीवन पर दृष्टिपात करते है तो वह हमें चहुँगुझी पत्नवित एवं पुणियत दृष्टिगोचर होता है। इसका प्रमुख कारण है कि उनका कर्तव्य-क्षेत्र ही बहुगुली था। जन्होंने जीवन-पर्यन्त सामाजिक, राजनीतिक तथा धामिक क्षेत्रों में निःश्वार्थक्य से बी-जान से सेवाय की थी। उनके जीवन के कुछ सलकियाँ टेबिए:—

राजनीतक लेबाएं:—सन् १९१६ में बिन दिनों लालाबी रेसके-विभाग में नौकरी कर रहें वे, उन्हीं दिनों महहनोग मान्दोलन मारम्म हो गया। आपने सरकारी नौकरी की विनता न की म्रोर तुरन्त ही स्वदेखी बस्तुमों एवं बरमों को प्रपानों की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ती। सन् १६२१ सेरे एंबाद लाला लाजपतरास्य वी की प्रेरणा से आपने सरकारी नौकरी को तिलांबली देरी, सन् १६२२ में स्वदेशी वस्तुष्यों के प्रचारायं धापने तमिति बनाकर प्रनेकानेक लोगों को स्वदेशी वस्त्र तथा वस्तुष्यों को प्रपनाने के लिए प्रोत्साहित किया एवं उनसे दुइ प्रतिकार्य कराई। सन् १६२२-२४ में भ्राप प्रपनी जनमस्वती रोहत्तक में आकर रहते लगे थे धौर वहीं पर कर्मीठ कांस्त्री कार्यकर्त के स्व में कर्म करने लगे थे। १६२५ ई० में भ्रापन सारी-प्रचार का बीड़ा अत्राह्म प्रोत्त तस्त्र करने स्व प्रोत्त का बीड़ा अत्राह्म प्राप्त तस्त्र करने स्व प्रोत्त का विश्व करने स्व प्रोत्त तस्त्र करने स्व प्रस्ति की क्षापन की थी।

लाला तनसुखराय की राजनीतिक गतिविधि यही समाप्त नहीं हो जाती है वरन् १६२६ में वे पंत्रा की क्रांतिकारी सोसाइटी—"जीववान मारत-समा" के प्रांत्रिय सदस्य वने थे। यहीं नहीं, १६२० में साप्त पंजाब में 'मजदूर-किसान कमा" के प्रान्तीय-समेतन के प्रधान मनती, १६२० में साप्त पंजाब में 'मजदूर-किसान कमा" के प्रान्तीय-समेतन के प्रधान मनती किर्ताचित करें से को सार्वोधित किर में से १६२० में साप्त परिषद्ध का सदस्य जुना गया था। तन् १६२६ में इंग्डियन नेशनन कांग्रेस के लाहीर में होने जाने वार्षिक स्विचेशन में सापको पंजाब से प्रान्तीय प्रतिनिधि के रूप में जेजा गया था। वहाँ पर आपने स्वयं सिवकों के करतान के रूप में जो-जो सेवाएँ की थीं; उनकी सर्वन भूरि-भूरि प्रसंसा की गई थी।

सन् १६३० में जब पुनः ससहयोग प्रान्दोतन प्रारम्भ हुषा, तब प्राप्ने रोहतक जिले में सरवाष्ट्रियों की भारी भरती की थी। प्राप्त ही ने उनके रहन-ग्रहन, साने-पीने प्रार्द का कार्य युवास्क्य से कुसततापूर्वक निभाषा था। प्रस्तुत प्रान्दोलन-कार्य में भाग नेने के कारण प्रापको १ मास का कटोर कारावाल भ्रयतना पड़ा।

सन् १७४० में भाग जिला-मण्डल, देहनी के प्रधान-मन्त्री तथा ११४१ में भ्रव्यक्ष निर्वाचित किये गये थे। सन् ११४२ के "भारत-कोडी" आन्दोलन के धक्तर पर आगते जेल जाने वाले नम्पूर्मी के कुटुन्थियों की भरत्यक सहायता एवं बेदा की यी। तभी आपने एक सोसायदी की स्थापना कर जेल-मन्त्रियों की पैरबी करने में सक्तिय भाग निया था। नन् ११४५ में यशि आप सस्यस्य पहने लगे थे, किन्तु किर भी आपको दरियागंज दिल्ली कांग्रेस मण्डल-कमेटी का सिक्स सदस्य चुना गया था। यह सब कुछ लालाजी की राष्ट्रसेवा एव राष्ट्रभवित के परिणामस्वस्य ही तो।

यामिक एवं सामाजिक सेवायें: - यह कहते प्रथवा निवने की बोत नहीं कि लाना तनसुखरायजी ने वडी धार्मिक सेवाएं की है। नि सन्देह दीशव काल से ही उन्हें धर्म से अनाध पा। उनकी मनीवृति प्रारम्भ से ही धार्मिक कार्यों की धोर अनाधास ही प्रवृत हो जाती थी।

सन् १६०८ में जब लालाजी केवल नौ वर्ष ही थे, तब ब्रह्मचारी धीतलप्रसादजी का पंजाब में बिहार करते हुए गुल्तान में मारामन हुखा। लालाजी ब्रह्मचारीजी के पास नहते थे भीर उन्हीं की सेवा में रत रहते थे। सन् १६३४ में भ्राप लक्ष्मी बीमा कम्पनी के मैनेकर होकर दिल्ली माथे। इसी वर्ष प्रसिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद् का स्रिप्वेशन दिल्ली में हुआ धीर धाप उसकी स्वागत-समिति के प्रधान-मन्त्री चुने गये। धापके सद्प्रयस्तों से बहु
धर्षियेवान बड़ा सकत रहा। तभी धापके परिषद का मन्त्री चुना गया धीर धाप उस यद पर
निरन्तर सन् ११२२ तक शास्क्र रहे। धर्म मन्त्रिय-काल में उन्होंने परिषद् का प्रचार एवं
उम्मित करने में प्रपनी धीर से कुछ न उठा रखा। सन् ११३१ में धापने चैन कोधापरिष्ट वैक एवं जैन कस्व की स्थापना की धीर उसी वर्ष थीर-सेवा मन्दिर' में मनाई वाने वाली 'बीर-धासन जयन्ती' के बाप समापति बनाये गये। उसी वर्ष धाप निवसेदा (मध्य मारत) में भीनों की एक कार्मलेंस के सभापति बनाये गये धीर वहीं पर धापके व्यक्तित्व एवं धामिक प्रेम से
प्रमावित होकर १००० भीनों ने मांस न लाने की टढ प्रतिक्षा की।

सन् ११४० में आप कुजफरतनार में होने वाले परिषद् के प्रिविचेशन में सभापति बनकर गये थे। सन् १६४१ में जब सरकार ने दिल्ली की मिल्यद के समुख जैनियों के अपूस के बावे बनने पर रोक लगा दी थी तब प्रापने एक बड़ा प्राप्तिक प्राप्तम करके सरकार के टक्कर सी प्रीर उसमें मारी सफलता प्राप्त की। यही नहीं, विकन्द्रावाद (उ० प्र०) नामक नगर में जब जैनियों के उस्सव में कुछ उत्पादियों ने रंग में भंग में कर दिया था, तब धाषके ही प्रयास से उत्पादियों ने लामी-अन्ती सजाएं मुगतनी पड़ी थीं। हमें वर्ष जब आप प्राप्त पद रही के मिल्टिरों के दर्शनायों गये थे, तब विराही स्टेट हारा यात्रियों से नारी कर (टेक्स) बसूल किया जाता था। धापने उस टेक्स का डटकर घोर विरोध किया और कहा—"यह जैनियों पर टेक्स नहीं बस्त जन पर कलंक है। इतना ही नहीं हमारी स्वधीनता तथा स्वाभिमान पर कठोर प्रहार है।" धापके इन प्रेरणात्मक वाव्यों के गुनकर जैन समाज जागृत हो उठा धौर उस टैक्स को समाज कराक ही। शानि की बांसूरी बनाई।

म्रापने दिगम्बर जैन पोलिटीक्नकल कॉलेज, वड़ीत का प्रपने कर-कमलों द्वारा शिलान्यास करके जैन नवपुत्रकों को तकनीकी शिक्षा देने की विशाल योजना का श्रीगरोध किया। जिस समय भदेनी घाट पर स्थित स्थाद्वार महाविद्यालय, काशी के भवन को गंगा नदी के युपेड़े अर्जर कर रहे थे, तथा विशाल जैन मन्दिर की दीवार डमडमाने लगी थी, तब लालाजी के प्रयास एवं स्थक परिश्रम के द्वारा सरकार ने उसके उद्धार के लिए पर्याप्त घनराशि देकर सहायता की थी।

लालाजी चरित्र चक्रवर्ती प्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज के परम भक्त थे। प्राप प्रनेक बार उनके दर्शनार्थ जहाँ कहीं भी बेहोते थे. वहीं पहुँचा करते थे।

उपरोक्त थार्मिक कार्यों के प्रतिरिक्त लालाजी ने वनस्पति थी निवेद कमेटी, प्रसिक्त भारतवर्षीय मानव धर्म (ह.यूकोनिटेरियन) सम्मेलन, प्रग्नवाल महासभा, वैश्य कान्फेंस, वैश्य महासभा, हरिजन प्राध्यम की स्थापना, मारवाडी सम्मेलन कलकता, सेवा-समितियों, बस्बई जीव, दया मण्डली, भारतीय वैजिटेरियन सोसायटी स्नादि स्ननेकानेक संस्यामों की सिकय, निःस्वार्थेरूप से सेवाकी है।

लालाजी जो भी कार्यकरते थे, उसको सम्पन्न करने में आप तन-मन-धन से जुट जाते ये भीर आशासीत सफलता प्राप्त करते थे।

६४ वर्ष की प्राप्त में लानाजी का देहायसान हो गया; परानु अपने जनकाल में उन्होंने को-नो भी राजनीतिक, धार्मिक एव सामाजिक कार्य किए हैं; वे किसी भी व्यक्ति से भूलाये नहीं जा सकते हैं; प्रिप्तु भारी नागरिकों के जीवन को प्रेपियना की भांति सदैव आसोकित करते रहेंने भीर उनके जीवन को पतवार के समान सिद्ध होंगे।

धन्त में, यह बहना अरबुक्तिपूर्ण न होगा कि वे जैन-समाज के ही क्या, वैदय वर्ण के सहान् सेवक, सफल कार्यकर्मा, नव युवकों के प्रेरक, जैन-परिषद् की झहिंग शिला एवं मानवता के सच्चे पुंजारी थे।



# तनसुखरायजी को शुभाशीर्वाद

802 1

श्री दयाशंकर ज्योतिषी =४, मुन्नालाल स्टीट, कानपुर

विधिरें वडार्ट, बाहुबन बीयं विक्रम को, जानमान गुक्त बजरंगवली बल दे। शकर दें सकल सुफल मनकामना को, जेती भूमि वैभव सुरेश सो सकल दें। राम रमणीयता दें कृष्ण कमनीयता दे, ग्रमिंबका भवानी शत्रु साहिनी को दल दे। राजो जैन बंश ग्रवतंत्र तनमुक्तराय, धन दें घनेश श्रीगणेश पुत्र फल दें।

# समाज सुधारक

डॉ० नन्द किशोरजी ७. दरियागंज, दिल्ली

लाला तममुखराय जी से मेरा परिचय दस्सा पूजा अधिकार कान्फ्रेंस के अवसर पर हुमा। उसके पर्वात हमारे सम्बन्ध बढ़ते ही गए और उनके प्रेम और प्रवल ने मुक्ते कांधला (जिला मुबक्करनगर) से दिल्ली बुजा लिया। मैने भाई साहब को बहुत निकट से देला है। वे चोटी के 'म्रार्ग नाइजर' तो थे ही, उससे प्रधिक भी बहुत कुछ थे। डा॰ नन्दिक्तो प्ली लालाजी के साथियों में से है जिन्हें लालाजी की पैनी दृष्टि ने परखा भीर भपने साथ रख लिया । वे उत्तम कार्यकर्तामों को प्रोत्साहन देते थे। इसी के फलसक्ष्य महर्गाव काण्ड प्रान् प्रान्दोक्तन प्रार्टिकार्सों में लालाजी को प्राथातीत सफलता मिली । डा॰ नन्दिक्योरणी के उद्गार प्रधानीय हैं। जो इस बात को बता रहे हैं कि लालाजी कितने प्रतिधि-परासण थे।

सन् १६४२ में जबकि वं जैन मित्र मण्डल विस्ती के प्रधान मन्त्री थे, उन्होने महाबीर जयन्ती महोस्तव को सर्वेयभग यह रूप दिया जिसकी नकल अब भी की जाती है। यह प्रथम गिल्हा कि का अवित्र को सर्वेयभग यह रूप दिया जिसकी नकल अब भी की जाती है। यह प्रथम गिल्हा कि का अवित्र का दिग्य स्वर हो। यह प्रथम मिल्हा के प्रति के स्वर के स्वर

जैन क्षेत्र के अतिरिक्त जैनेतर क्षेत्र में भी उनकी मान्यता थी। तभी तो सन् १६४४ में दिस्तों में होने वाले हरिजन मन्दिर प्रवेश अधिवेशन में जब परिषद् विरोधियों ने वह कहना बाहा को प्रयोभनीय था तो लाला तनसुखराय ने प्रयक्षेत्र दल के स्वयंसेवकों की दीवार कान्सेस के द्वारों पर सड़ी कर दी।

जिस कदर कार्य उन्होंने जैन समाज के लिए किया यदि किसी अन्य समाज में कोई व्यक्ति इतना कार्य करता तो उसका नाम धर्म स्थानों भीर समाज के भवनों में स्वर्ण श्रक्षरों में लिखा होता। परन्तु प्रपना समाज व्यक्ति को लेवा भीर योग्यता के द्वारा नहीं बल्कि पैसे के यब से नापता है और हमारे पर्मस्थानों और समाज भवनों में उन्हीं गृहस्यों के नाम के पश्यर भीर कोटूसपाये जाते हैं जो उस नाप में पूरे उतरें।

प्रत्येक स्थित की कुछ निजी कमियां, प्राकाक्षाये ग्रीर विवधतायें होती हैं जो उसके द्वारा किए गए कार्यों को या तो पूर्णक्य से प्रकाश में घाने में बाधक होती हैं या उनका श्रेय उल्टेया सीधे तर्तर से दुसरों को पहुँच जाता है।

कुछ भी हो, दस्सा पूजा अधिकार, बातिविवाह विरोध, हरिजन मन्दिर प्रवेश, धादू मन्दिर टैस्स विरोध इत्यादि क्रांतिकारी धारतेनजो में उन्होंने प्रमुख कार्य किया था धीर उनके ब्रारा की गई सेवाये भुताई जाना सम्भव नहीं है। वे कहा करते ये में परिषद का एक सिपाही हूँ भीर जैन समाज का तुच्छ सेक्क धीर यही उनकी गहानता थी।

यद्यपि विधि के विधान के धनुसार वेहमें सदैव को छोड़कर चले गये है परन्तु उनकी पवित्र बाद हम कभीन भूल सकेगे।

तून होगा तो तेरी याद रहेगी।

# नेकी कर दरिया में डाल

पं० परमेष्ठीदासजी जैन, न्यायतीर्थ मालिक जैनेन्द्र प्रेस, ललितपुर (भौसी)

परिषद के मन्त्री ला॰ तनसुबराय वी जैन तो परिषद की सफलता को अपनी मुद्दी में लिए फिरते थे। उनके रहते हुए कमी कहीं कोई खब्बक्या, गृहदही या परिषद के प्रभुष्ट को विमाने बाला कार्य हो हो नहीं सकता। उनके कार्यों, स्वाग और उदारता को देखकर मेरा पृष्ट निक्चम हो गया है कि वे परिषद के प्राण है। सबाज कमी उनके स्वाग को नहीं बान सकी है। उनका स्याग बीज के बिलदान की भांति है, जिसका बलिदान मिट्टी में मिलना किसी को नहीं दिलाद देता, किन्तु उसके फल ही दिलाई देते हैं। इसी प्रकार समाज को यह मुझे मालूम कि सालावी परिषद के लिए जुष्याप कितना बलिदान करते रहते हैं, किन्तु परिषद की उसरोक्षर सकता देखकर ही हन सब सन्तुष्ट होते रहते हैं।

मैं जहाँ तक मालूम कर सका हूँ, ला॰ तनमुखरायजी परिषद के लिए अपना तन-मन लगाये हुए थे। मगर वे किसी को अपनी सेवा जात नहीं होने देते थे।

## लगनजील लालाजी

श्री गुलाबचंद वांड्या भोपाल (म॰ प्र॰)

लाला तनसुखरायओं का जन्म सन् १८६६ ई० में ० दि० जैन प्रध्यान लाला जोहरीमल जी के यहाँ हुमा। प्रापकी माता के प्रापकें वह ही धार्मिक संस्कार बचपन से ही ऐसे डाले कि लालाजी जीवन पर्यन्त देश, धर्म-समाज की बड़ी प्रारी लगन से श्री गुलाबचरजी पाइया भोपाल जैन समाज के मुयोग्य सेवा-भावी कार्यकर्ता है। श्रीर सामाजिक कार्यों में सदा अग्रसर रहते हैं। श्रापका लालाजी के प्रति बड़ा प्रेम रहा है।

देश, धर्म-समाज की बड़ी भारी लगन से सेवा करते रहे । जैन समाज के महान विद्वान पुज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी से इनको सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त हई--मैं बचपन से ही लाला जी के प्रेरणाप्रद लेख जैन पत्रों में पढता रहा--मैने देखा--जब भी जैन समाज के किसी भी कार्यमें चाहे वह सामाजिक हो चाहे धार्मिक किसी भी प्रकार की रुकावट या शिथिलता ग्रार्ड फौरन लालाओं का प्रेरणाप्रद बलेटिन पत्रों में ग्रा जाता। ग्रापको ये पसन्द ही नही था कि हमारा देश गुलाम रहे। इसीलिए आरप गांधीजी के आ सहयोग आरग्दोलन में सन १६३० ई० मे उद पड़े। ब्रापने अपनी सर्विस से त्यागपत्र दे दिया। श्रान्दोलन में सिकिया भाग लिया, फलस्वरूप आपको ६ मास का कारावास भूगतना पड़ा। आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्त्ता रहे। पंजाब कार्यकारिणी के सदस्य, मन्त्री ब्रादि कई पदों पर रहे। दि० जैन परिषद के तो आप प्राण ही थे। आप ही के कारण कई अधिवेशन सफल हए। आप निज की बीमा कम्पनी के डायरेक्टर थे। इसकी भोपाल में भी जास्ता थी। मेरा ग्राप से साक्षात्कार का ग्रवसर तब आया जब श्राप कुछ वर्ष पूर्व ही लाला प्रेमचन्दजी कन्द्रेक्टर (लाला राजकृष्णजी) जैन दरियागंज दिल्ली के यहाँ ठहरे थे। उसी समय विश्व में शाकाहार सम्मेलन काशी में चल रहा था। भोपाल स्टेशन से एक स्पेशल पास हुई। हमें मिशन संचालक बाबू कामना प्रसाद के पत्र से ठीक समय मालूम हुआ । मैंने लाला जी से कहा स्टेशन चलना है । फौरन तैयार हो गए साथ में गए। भग्नेजी में उन्होंने जैन धर्म और जाकाहार पर विदेशी विद्वानों से खब वार्तालाप किया। उस समय भागने मुक्तसे बातचीत के दौरान में कहा था हमारी समाज ईसाई मिशनरियों के मुकाबले धर्म प्रचार में बहत पीछे है। हमारा धर्म पुर्णरूप से वैज्ञानिक है। जो विद्वान इस पर मनन; ग्रध्ययन एक बार करता है हीरे की तरह इसकी कड़ करता है। परन्त हमारे प्रचार की कमी के कारण जैन धर्मरूपी कोहनर हीरा सब को प्राप्त नही हो पाता । समाज दान देने के लक्ष्य में थोड़ा सधार करेतो यह काम सहज ही हो जाता है। लालाजी जैसे कर्मठ वीर लगनशील भारमा का समाज में पैदा होना बड़े गौरव की बात थी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धाँजली ग्रपित हेत यह स्मृति-प्रन्य का प्रकाशन प्रशंसनीय है। मैं लालाजी के प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि घरित करता है। समाज के यवक भाइयों का कर्तव्य है कि लालाजी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर:

उरसाह्यूबंक जैन धर्म-प्रोह्सा धर्म का प्रचार, सामाजिक, कुरीतियों का निवारण कर। ग्रांखें दहेन प्रचा के कारण जैन समाज का प्राधिक द्वाचा ग्रस्त-न्यरत होता वा रहा है। लालाजी ने परिषद के माध्यम से अन्तर्वातीय विचाह का भारी प्रचार किया। कतस्वरूप माज सैकड़ों प्रस्तर्वातीय विचाह हो चुके। इनको प्रोस्साहन देते रहने की आवस्यकता है। स्वर्गीय ग्रास्मा को सान्ति लाम हो, यही गुमकामना है।

# \* \* \*

# लाला तनसुखरायजी की संज्ञिप्त जीवन भांकी

श्री सुरेश कुमार जैन दिल्ली

लाना तनसुवराय जैन एक पुराने समाज-सेवी, नम्र भीर नगनशील कार्यकर्ता थे। इनका प्रथिपान जीवन समाजसेवा भीर जन-कत्थाण में बीता। आपकी कार्यवैली बहुत प्राकर्षक थी भीर समाज के कटिन से कटिन कार्य करने में भी वे नहीं क्षित्रकरों थे।

ला तनसुम्बराय जी का जन्म तान् १-६६ में ध्यवाल दिगम्बर जैन घरामे में लाए जोहरीमल भी के यहाँ हुया। इनके परदादा लाए कुम्मूमनजी ने अपने युश गरेविधालाओं के साथ परद के बाद नम् १६१५ में रोहतक के मुलतान की मोर प्रमाल किया। वहाँ जाकर उन्होंने गरांचा और लेनदेन का काम पुरू किया। लाए छन्मूमनजी बहुत परोपकारी थे और उन्हें वेचक का महुत मोर्क था। गरीमों को दवा पुश्त दिया करते थे और घर जाकर रोगियों का रेवते थे। प्रशासक में उन्होंने क्वाति प्राप्त की। सरकार में भी इन्हें बहुत गान मिना। उन्हें लाएका में उन्होंने क्वाति प्राप्त की। सरकार में भी इन्हें बहुत गान मिना। उन्हें लाएका यो जान का काम बहुत समय तक इनके दादा व पिताजी भी करते गहे। १९१४ में इनके पिता ला॰ जोहरीमल समुदुस्क भिटका (परिसाल) उन्हों नये, और बहुं ज्यापार सुक किया। भिटका में भी तनमुक्तरायजी ने १९१५ में सरकारी नौकरी की जी साधीबी के ध्यवस्थीम आप्रोणन के कारण सन् १९११ में सरकारी नौकरी होड़कर राजनीतक क्षेत्र में हुन हुन।

मन् १६०८ में बहुम्यारी वीतलप्रवादवी मुनतान में पथारे। ला॰ तनमुखरावजी की बचपन से ही थामिक मनोवृत्ति थी। जब तक बहुम्बारीजी मुततान में रहे, वे घवना अधिक समय उनकी नेवा में विवाद रहे। तबसे अधिवनपरंत्त तालाजी की धर्म धौर ग्रामाजिक कामों में तनन बराबर बनी रही। सन् १९१४ में झापके पिता ला० जौहरीमलजी भटिण्डा मे पटियाला में रहने लये। उन दिनो पंजाब में देवन सिनित्यों का बहुत प्रचार चा। श्री तसमुखरायजी भी वहीं की सेवा समिति के एक स्वयं-सेवक वने। उनके उल्लाह भीर तेवा-कार्यकी सराहना सबने की धौर वहीं की जनता उन्हें बहुत चाहने लगी।

सन् १९१८ में रेलने के दक्तर में गवर्नमेंट की मुलाबमत में प्रवेश किया। सादगी व स्वदेशी करड़ी से बचपन से ही प्रेम था। गवर्नमेंट मुलाबमत होने हुए भी स्वदेशी करनुओं का प्रयोग व स्वदेशी वस्त्रों को धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली धीर राजर्नीतिक कार्यों में दिलचस्थी लेते रहे।

सन् १९२१ में सनहयोग सान्दोलन में होरे-पंजाब ला॰ लाजपतरावजी के स्रादेश पर गवर्नमें मुलाजमत को त्याप कर राजनीतिक लोज में साथे। सापने ला॰ लाजपतरावजी के साथ तिकक स्वराज्य कड़र एकत्रित करने में काफी काम किया। साप पर ला॰ लाजपतरायजी का बहुत प्रेम था।

१६२२ में स्वदेशी वस्तु के प्रचारार्थसमिति बनाकर सैकड़ों लोगों ने स्वदेशी कपडा तथा वस्तुओं को धारण करने का प्रण कराया।

१६२३-२४ में भ्राप ग्रपने जन्म-स्थान रोहतक में ग्रा गये और कांग्रेस के कार्य में हिस्सा लेने लगे, कुछ दिनों में वहाँ के भ्रच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ताभ्रों में लालाजी की गिनती होने लगी।

१६२५ में लादी प्रचार समिति तथा हिन्दी प्रचार समिति का कार्य किया।

१६२६ में नौजवान भारत सभा जो कि पजाब की कान्तिकारी सोसायटी थी, उसकें सदस्य बने भ्रोर सन् २० में मजदूर किल न सभा का पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन किया, जिसकें प्रमानमन्त्री बने। उसके कारण गरकार की कड़ी निपाह हो गई और दो साल तक सी. माई. डी. इनके पीछे, लगी रही।

१९२८ में पत्राव प्रान्तीय काग्रेस कमेटी की कार्य-कारिणी के सदस्य चुने गये और १९२६ के लाहौर काग्रेस स्रधियेशन में स्नापको प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया। इस स्रधियेशन में प्रापने स्वयंसेवकों के कप्तान बनकर वही सेवा की।

१६३० का स्रमहयोग धान्दोलन में स्रापने बहुत सिक्रिय कार्य किया, रोहतक जिले में सत्याप्रहियों की भरती, उनके खाने-पीने रहने व धन एकत्रित करने का सारा भार उन पर ही या। धान्दोलन में हिस्सा लेने के कारण धापको ६ मास कारावास में भी रहना पड़ा।

१६३१-३२ में हरिजन-उद्धार का कार्य जोरों से किया ग्रीर हरिजन विद्यार्थियों के लिए आश्रम की नींव डाली, जिसका बहुत सारा खर्चा आप प्रपने पास से करते थे। १६३२ में रोहतक जिले में बहुत जोरों के साथ बाढ़ पाई। इस समय बाढ़-पीडितों के लिए एक रिलीफ कमेटी बनाकर करडा, भीषधि व धन सहायता की, जिसके मंत्री ग्राप थे।

१६३४ में गुरू में बाप तहनी बीमा रूपनी के भैनेजर होकर दिस्की चले साथे और दिस्की साने पर स्नाप सेवा-कार्थों में भाग लेने लगे। उसी साल दिस्की में अधिल भारत दिगम्बर जैन परिषद का स्निवेद्यन कराया, बोकि एक बहुत सफल अधिवेद्यन था। उसकी स्वागत समिति के प्रधान सम्बी प्राप थे। प्रा० भाग दि० जैन परिषद के आप गंत्री भी चुने गए। सन् ३४ के बाद सन् ३५ — ३६ — ३५ — में क भाग दि० जैन परिषद का कार्य बहुत जोरों से किया और सारे भारत में पूल माचादी। और उन दिनों सत्वा लंडवा स० भाग दि० जैन परिषद के स्निवेद्यन दिवास में स्वप्ता विवेद स्वान रखते हैं।

सन् ३६ में जैन को-म्रापरेटिव के तथा जैन कनब को स्थापना की मौर उसी साल सरसावा में बीर सेवा मंदिर की घोर से मनाये जाने वाले बीर शासन जबनती के समापित कर कर गये। वहाँ प्राप्ते भनेकांत पत्र के दो साल के बाटे की जिम्मेदारों माने ऊपर सी भीर रो वर्ष तक उसप का घाटा पूरा किया। उसी साल निवलेका (मध्य भारत में भीनों की एक कान्फेंस में प्रमान बन कर गये। वहाँ के ५००० भीतों ने मांस न बाने की प्रतिका भाषकी प्रेरणा ने बी थी।

सन् ४० में जिलामण्डल देहली के प्रधानमन्त्री जुने गये। उसी साल मुजप्करनगर में जिला दिनास्यर जैन फान्सेंस के सभापति बनकर गये। जिस समय जापान ने कनकसे पर कमगरी की प्रोप्त वहाँ से हमारे मारवाड़ी भाई कलकसा छोड़कर घपने देश धा रहे थे उस समय भारवाड़ी दिलीक सोसासटी दिल्ली के मंत्री पद पर रहकर नेवा कार्य किया।

सन् ४१ में नई दिल्ली कोषेन कमेटी के प्रधान चुने यथे। गवर्नमेंट ने मस्त्रिद के धार्ग की जाने में के जुन्म के बाजों पर पाननी लगा दी थी। धमी तक जीनयों के जुन्म के बाजों पर पाननी लगा दी थी। धमी तक जीनयों के जुन्म के बाजों मस्त्रिद के धार्ग करावर नव ति है। इस धमिकार के लिए आपने धारने नव पराने कर हिल्ला है। इस प्राप्ती के में आप थे। एक इसावर दून गो० में कुछ उरणावियों ने जीन उसस में बाथा पहुँचाई। धापने वहाँ जाकर उत्सव को सफल बनाया और जिन्होंने बाधा डाली थीं उन्हें लगा दिलवाई। उसी वर्ष बहीन के दिनाबर जैन इस्टर कावेज का भिनान्यास आपके हारा हुया। उसी बाल धाप धादु पर्यंत पर दर्शनाथं पर्यं। वहां सावर्षियों पर टील टैक्स नगता था। उसके विकट धापने नारत व्यापी धारनील प्रारम्भ किया और बड़े संवर्ष के बाद उसमें सफलता लियी। इसी वर्ष व्यावर जैन कानकेल के प्रधान बन कर गये।

सन् ४२-४३ में कायेस का भारत छोड़ी प्रान्टोलन प्रारम्भ हुमा प्राप्ते उसमें जेल जाने वाले भाइयों के कुटुम्बियों की सहायता की ग्रीर एक सोसायटी बनाकर उन भाइयों की पैरवी की तथा सम्बद्ध भाग निया। सन् ४४-४५ में बनस्पति घी निषेत्र कोटी के पद पर रहते.हुए, बापने बाल्वोलन किया और हजारों भादमियों के हस्ताक्षर कराकर, सरकार के पास भेजा।

सन् ४६ में प्रसित भारतवर्षीय मानव धर्म (सूमेनिटरियन) सम्मेलन विसकी प्राध्यक्षता श्रीमती रुकमणि देवी प्रस्थेदन ने की थी, उस सम्मेनन के प्रधानमंत्री बनकर उसे सफल बनाने का कार्य किया।

सन् ४७-४८ में बपवाल महासभा, वैवय कार्केस व वैवय महासभा तथा मारवाड़ी सम्मेलन कलकत्ता के कार्य को देहली बढाकर उसका संबाधन किया।

सन् ४१-४०-४१ में खबवान नहासना की घषिक गति दी। उसका अधिवेशन आववानों के उत्पत्ति स्थान प्रमारीहा में हुसा, उसके प्रधान श्री कमननयनवी वजाज बस्वई है। उस स्थियोन की सफल बनाने में प्रधुल भाग निया। घ० मा० खबवान महासमा के प्रधानमंत्री नियमन तथ।

सन् ११-१४ में अ० भारतीय अपवाल समा के प्राच्यक्ष का कार्य किया। इसी वर्ष बम्बई जीव-रया मण्डली के कार्य का दिस्ती में विशेष प्रचार किया और इस काम की बद्धारा। साथ ही 'पविदास' जन्म उत्सव की स्वागत तिनित के चेयरमैन पद पर रहकर उस उत्सव को सकक बनाया।

सन् ४५ में भारत की वेजिटेरियन सोसायटी द्वारा शाकाहार भोजन का प्रचार किया।

सन् ४६ में श्र० भा**० दि० जैन परिषद के देवगढ़ लक्षियेशन में भागको अभानम**न्त्री बनायागया।

सन् ५८ में दरियागंज देहली कांग्रेस मण्डल कमेटी के सदस्य भूने गये।

सन् ५- से भव तक आप भरतस्य रहते हुए भी वरावर पामिक, सामाजिक कारों में यथायित भाग लेते रहते हैं। इस प्रकार भाषका पूरा जीवन सामाजिक, रावनैतिक तथा धामिक कारों में हो व्यतीत हुमा। भाष तमाज के कर्मक अपितरी है। भारत जैन महामण्डल के कारों में दिलक्षणी लेते रहे भीर उब काम को बढ़ाने में अयतस्वीत रहे।

१४ जुलाई, १६६२ को ६४ वर्ष की अवस्था में आपका स्वर्गवात हो गया। जिससे समाज का एक तेवस्थी नक्षत्र उठ गया। लालाजी के उत्तम कार्यों की स्कृति सदा बनता के मानस पलट पर बनी रहेगी।



# कर्मठ सेवा-भावी कार्यकर्ता

श्री रतनलाल जैन बिजनौर

श्री तनमुखराय श्री से मेरा परिचय सन् १६१४ में देहली के मा॰ दि॰ जैन परिचर के प्रधिवेखन में हुआ था। उस समय स्वागत-कारिणी समिति के वे प्रधान मन्त्री थे। उस अधिवेशन के सभागति स्वर्गीय ला॰ सुमेरपच्य वी एडवोकेट थे। उस प्रधिवेशन का कार्य वही सफतगुर्वक सम्पन्न हुआ था। उस प्रधिवेशन में उनकी कार्यदक्षता देखकर परिचर ने उनहें मन्त्री प्रोग्न प्रभान मन्त्री बनाया था। बाबू रतनलालजी जैन Ex MLA परिषद के सरबापको में से है। समाज और देश सेवा की और आपकी स्वामाधिक रुचि है। स्थाग भीर सेवा की मृतिमान ज्योति है। दुढ कर्मट, साहती भीर निरन्ते हुए समाज के ऐसे रत्न है जिन पर जैन समाज को गौरव है। आपसे युवको और तरुणों को बडा प्रकाश मिलता है। नालाजी के सम्बन्ध में लिखा पाय पावका सरमरण रोचक भीर पटनीय है।

श्री तनसुखराय जी ने पूरे सन्ताह के साथ परिषद के कार्य को झाने बहाया। उस समय वे देहती स्थित तक्सी इरस्योरेस कारनी के मेनेजर व सर्वनहाँ वे। श्री अदोध्याप्रसादयी गोपतीय वर्षी कोमतस्यादती उनके साथ उपरोक्त कारनी में कार्य करते थे। इन दोनों मण्डनों ने सहयोग से परिषद के कार्य की प्रमति को बड़े वें व के साथ बड़ाया।

उस समय खालियर राज्य के अन्तर्गत महर्गाव काक हुया। यहां जैनियों की पूज्य प्रतिमाओं का घोर जपमान किया गया। इसके विरोध में परिपद ने आत्योनन प्रारम्भ किया। क्या प्रतिमालित के बेग को तीव करके भारतच्यापी बना दिया। स्वान-व्यान पर जन्से हुए, माई तमकुखरायणी ने मेरे साथ महत्योक प्रादि स्थानों का दौरा किया। इस आत्योनन ने जैन समाज में मया जीवन व स्कूर्ति उत्पन्न कर दी। इस तुम में पहला अवगर या कि जब जैन समाज को प्रपत्ती संघ शक्ति का मान हुआ। व्यातिवर राज्य का प्राप्तन छोन गया और उसने जैन समाज से समम्मीता किया। वे १९४० तक मेरे साथ सहमन्त्री रहे। इस काल मे सतना व सहवा के स्पिचेशन वहे महत्य के हुए। महत्यव कांड के विरोध में सकता एव लडवा आदि प्रथिवेशनों की सकता अथ मार्थ वतन्य त्राया औ है।

सन् १६४० में बडीत घषिबेयन में भेरे सभापित हो जाने एवं तत्त्रस्थात् स्रसहयोग झान्दो-लन में मेरे काराबास बने जाने पर भाई तनमुखराय जी ने परिषद के प्रधान मन्त्री के पद को सम्भाला भीर उसके कार्य को बड़ी योग्यता के साथ सचालन किया। उनकी सेवाओं को देखकर बड़ीत जैन समाज ने परिषद घषिबेशन के गुभ सवगर पर उनमें बड़ीत जैन कालिज की नीव स्ववार्ष। परिषद ने धपने प्रारम्भिक जीवन में प्रपने कार्यकर्ताधों से स्रयक परिश्रम से पूरानी सिद्यों से प्रता जैन समाज को उनसे मुक्त किया और नवीन स्फूर्ति प्रदान की विसक्ते कारण जैन प्रान्त्रपानी जातियों में धन्तर्जातीय विवाहों को प्रतानित करके छोटी-छोटी उपजातियों के जीवन की रक्षा को जा सकी, मरण भीव सादि कुस्सित प्रयाभों को दूर किया। विवाहों में एक रोज की बारात व सामृद्धिक विवाहों में एक रोज की बारात व सामृद्धिक विवाहों को प्रचलित करके जैन समाज की प्रवच्य से रक्षा की। जिस स्स्मा पूजा (विनैक्बार) के मामले में प्रतिक्रियावाशी जैनों ने जैनदस्मों को जिन पूजा से विचित्रकर करके प्रातःस्मरणीय पं गोपालदास ची वरेंया प्रावि समाज-मुधारकों का प्रपमान व बहिल्कार किया या उस दस्सा पूजा को जैन समाज से मान्यता विजाह । अद्वा व युद्धतानूर्वक माने बाले हरिजनों के लिए जैन मन्दिर के द्वार खुनवाकर चैन पर्य की उदारता का परिचय दिया। जैन समाज को प्रगतिशील व उदार बनाने का बहुत कुछ श्रेय भाई तनस्वराय जी को है।

देहली में परिषद का द्वितीय अधिवेशन लाल मन्दिर के मैदान में साह श्रेयांसप्रसाद जी की ग्रथ्यक्षता में हुआ था। सभामण्डप जैन जनता से खवाखच भरा हुग्राथा सात ग्राट हजार जनताथी। रात्रिका समय था। हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव रखा जा रहा था। उस समय प्रतिकियाबादियों का एक समूह हुल्लड़ मचाता हुन्ना सभा में घूसा श्रीर मंच के पास जाकर प॰ परमेप्टीदास जी प्रस्तावक को खीचकर मच से गिरा दिया, जल्से में गडवड मच गई। परिषद के कार्यकर्ताओं को भी सभामण्डप में ब्राना पड़ा। रात्रि के ११ बजे श्री राजेन्द्रकुमार**जी की** कोठी पर परिषद के नेता व कार्यकर्त्तागण एकत्रित हुए, सभा में प्रतिक्रियावादियो द्वारा किये गये हल्लड व अधिवेशन में पास होने वाले प्रस्तावो पर विचार विनिमय हमा। कछ कार्यकर्ताम्रो ने कहा कि प्रतिक्रियावादियों के अगड़े से बचने के लिए यह ग्रन्छा होगा कि हम जल्सा नयी देहली के जैन मन्दिर में करके हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव पास कर लें। इस पर हम दोनों (भाई तनसखरायजी व मैंने) ने कहा कि यदि निश्चित स्थान व पडाल को छोडकर नयी देहली के जैन मन्दिर में जल्सा करके हरिजन मन्दिर प्रवेश वाला प्रस्ताव पास करले. तो उसका कोई महत्व नहीं होगा. जनता ग्रही कहेगी कि हरिजन वाला प्रस्ताव फेल हो गया। अत: जल्मा लाल मन्दिर के मैदान में निश्चित पंडाल व निश्चित समय पर ही होना चाहिए, उसके प्रबन्ध की जिम्मेदारी हम दोनों ने ली। श्री तनसुखराय जी ने उसी रात को १०० स्वयसेवकों का प्रवन्ध किया और ध्रमले दिन निश्चित स्थान व पडाल को निश्चित समय पर परिषद अधिवेशन को हरिजन मन्दिर प्रवेश आदि प्रस्तावो को पास कराकर अधिवेशन को सफल बनाया।

श्री तनमुक्तराथजी बड़े उत्साही, साहसी, बीर व लगनशील थे। कार्यकरने की झमता उनमें अपूर्व थी। वे बड़े मेहमान निवाज (भातिष सत्कार) थे। अतिषियों का सत्कार करते थे। कोई दिन ही ऐसा अधीत होता होगा जबकि उनके यहा कोईन कोई अतिषिन ठहरा हो। ऐसे मेमी कार्यकर्ता के निधन से जो क्षति जैन समाज में हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में होना कठिन ही प्रतीत होती है।



# लालाजी एक संस्था थे

श्री यशपाल जैन ७८. वरियागंज, विल्ली

भाई साहब तनमुखरायजी से मेरी पहली भेंट कब और कहा हुई थी, याद नहीं जाता; लेकिन एक प्रसंग धाल भी मेरे स्मृति-पलट पर सथावत धिकत है। उन दिनों वे 'तिलक बीमा कस्पनी' का संचालन कर रहें ये भीर उनका कार्यालय नई दिल्ली में भोडियन के पास किसी इमारत में था। भाई मयोध्याससाद गोयलीय उनके साथ काम करते रहे थे। उस समय का उनका संभव भीर तैलस्वित धाल भी भूले नहीं भूलती। पर धल बे बड़ी बात जिसने गुभे अपनी और सीचा, यह था कि वैमन के बीच होते हुए भी वे-उस सारे ठाठ-बाट से उत्तर थे। मुभे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अन्तर मानवेश मूच्यों से परिपूर्ण था।

सन् ११४६ के बाद मुक्ते उनके निकट सम्पर्क में धाने का अवसर मिला और भैने उनके जीवन के विभिन्न पहुनुकों को देखा। जैन समाज में उनके अधिक धनी-मानी व्यक्ति से, लेकिन उनकी जो मान प्राप्त था, बढ़ बहुत हो कम लोगों को उपलब्ध हो सका। उनकी सामाजिक सेक्शाओं ने उनके स्थापित सेक्शाओं के परिषय के वे धनेक वर्षों तक महामन्त्री रहे थे, लेकिन सब बात यह है कि वे परिवद के प्राप्त थे। मुक्त कितने वर्षों तक उन्होंने इस सस्था को अपने प्योगे से सीचा और प्राप्त परिषय तुम्ब से उने में उनके स्थाप स्थापित हुए।

से सोक्शापयोगी कार्य उनके द्वारा सम्पादित हुए।

समाज-तेवा की उनकी ली कभी मन्द नहीं पड़ी! उन्टे उत्तरोत्तर तीब होती गई। मुझे सद माता है, अपने भन्तिम दिनों में जबकि उनका घरीर साथ नहीं दे रहा था, वे सेव्यरियन सोमायटी को लेकर कई योजनाएँ बना रहेथे। कुछ साहित्य प्रकाशन की भी भात थी।

इत सारी प्रवृत्तियों के पीक्षे जनकी एक ही भावना यो और वह यह कि हमारा भारतीय समाज गुद्ध और प्रबुद्ध वने। समाज की मूलभूत ईकाई मानव है और वह मानते ये कि यदि मानव का जीवन परिष्हत हो जाय तो समाज धपने आप मुख्य जायेगा। वे मूलतः थानिक व्यक्ति वे, और उनकी मानवता थी कि मानव का परिष्कार धमं के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन समरण रहे कि उनका धमं कहियों से बधा धमं नहीं था। वे व्यापक धर्म में आस्था रखते वे, अर्थात् वह मानते थे कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, सचाई का जीवन जीना चाहिए, ध्राहिसा का पालन करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, ध्रादि-आदि। इस प्रकार उनके लिए धर्म का वास्तविक अर्थथा चरित्र की ऊंचाई। उनका स्वयंका जीवन वड़ाउदार थाधौर उनको इस भ्रमोच गुण के सामने मेरा मस्तष्क वार-बार श्रद्धा से नत होता है।

वे विणक कुल में पैरा हुए थे, लेकिन वे विणक नहीं बही बने। उन्होंने बड़े-बड़े परों पर पर कार्य किया। उन्हें जीवन में एक-से-एक बढ़कर सुविधाएँ प्राप्त कीं। यदि इनके स्थान पर दूसरा होता तो तत्वपति बन सकता था, लेकिन वे सवपति तो क्या, हवार पति भी नही बने। विनकी प्रास्था मानवीय मूल्यों में होता है, वे धन के प्रति आसमित नही रखते और धन विना आसित्त के इकड़ा हो नहीं सकता।

उन जैसा साहसी व्यक्ति तो जाज के युग में दुन्किल से मिल सकेगा। उन्हें जो बात ठीक सगती थी, उसे कहने में बह कभी नहीं हिच्किचाते थे। उन्हें आजीवन इस बात की चिन्ता नहीं हुई कि उनकी बात से कोई दुरा मानेगा। जो ठीक लगा, उने उन्होंने साक-साक कहा। चूकि उनकी बात में दुर्भावना नहीं होती थी, इसलिए उनकी कटु-से-क्टु बात भी किसी को चोट नहीं पहुँचाती थी।

परिश्रमधील तो वे हद वर्जे के थे। उच्चे स्थान पर पहुँच कर प्रायः स्थित श्रम से अपने को बचाने लगता है और दूबरे के श्रम का लाभ लेना चाहता है, लेकिन माई साहब में ये बातें नहीं मीं। वे स्वयं दता परिश्रम करते थे कि कोई गुक्क भी उनके परिश्रम को देखकर लब्जा प्रमुक कर सकता था। श्रम उनके जीवन का प्रमुख अंग बन नथा पा इतना कि वे उससे एक पन भी श्रुटकारा नहीं पा सकते थे।

समाज-तेवा के मतिरिक्त राजनीति में भी उनका भारी योगदान रहा। कुछ समय तक उन्होंने राजनीति में साम्रम भाग निया। स्वाधीनता-संधाम की छोटी-वही सभी प्रवृतियों में मदद ली, जीवन के अनिसम क्षण तक अदित कादी पहनी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजनीति में भावस्वर का समावेश झारम्भ हो गया है तो उन्होंने थोडा पीछे, हटना घन्छा समग्रा। फिर भी उनसे जो कुछ बना, बरावर करते रहे। पदों के लिए जनके मन में मोहन था। वे चाहते तो किसी भी बहु-से-वह पद पर पहुँच सकते थे। लेकिन चाहते तब न। वे मुक सेवक थे ग्रीर उनके जीवन का सहस्य निस्तार-भाग से मेशा करता था।

वे अच्छे वकता एवं लेखक भी थे। उनकी एक बडी विशेषता यह थी कि वे जो कुछ कहते थे, नाप-तील कर कहते थे। शब्दों का झाड़ब्द उन्हें प्रिय न था। यही बात उनके विखने के बारे थी। उन्हें जो कुछ कहना होता था, थोड़े से शब्दों में कह देते थे। इसलिए उनकी भाषा बड़ी गठी झौर मजी हुई होती थी। उनके विचार बड़े स्पट्य थे, इस वजह से उनकी भाषा और वीली भी स्पट्य थी।

भाईसाहब ने लम्बी बीमारी पाई, पर वे उनसे पराभूत नही हुए। मुक्ते याद है, वे नित्य नियम से सबेरे राजघाट पर टहलने जाया करते थे। बीमारी ने जब उन्हें ब्रशक्त कर दिया तब भी उन्होंने साहस नहीं लोबा। वे बार-बार कहा करते कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाउँना भीर पहले की तरह राजदाट पुमने प्राया कल्ला। हुआ भी ऐसा ही। ज्योंही उनकी तिवयत संभवने स्वपी, वे रिक्शा में राज्याट प्रांते लगे भीर बाद में उन्होंने पैदल चलना भी गृह कर दिया, लेकिन कौन जानता या कि बढ़ सुमते रीपक की धरिनम चसक थी।

भाईसाहब बले गये, पर प्राज भी यह नहीं लगता कि वे हमारे बीच नहीं हैं। उनका हंसमुख चेहरा, ममुर बाते, अच्छे कार्यों के लिए उनकी लगन धीर न जाने क्या-क्या बाते सामने प्राती हैं। वे जीवन-भर समाज को देते रहे, नेने की चाह उन्होंने कभी नहीं की। यथार्थतः उनका समलर भरा-द्या था।

हमारा परम सौभाग्य था कि उन जैसा व्यक्ति हमारे बीच घाया। उनको स्रोकर आज हम बड़ी रिक्तता अनुभव करते हैं। उनकी प्रेरणाएं हमारा मार्ग-दर्शन करनी रहे, ऐसी प्रभुसे प्रार्थना है।

मैं उनकी स्मृति में ग्रपनी विनम्न श्रद्धांजलि ग्रप्ति करता हूँ।



# ऋहिंसा के प्रेमी ऋौर पशुधन के रत्नक

माननीय श्री जयन्तीलाल, मानकर सचालक, जीवदया ह्युमिनी लीग, बम्बई

भगवान महावीर ने उम समय राज वैभव और ऐस्वर्य को लात मारकर जैनेक्वरी दीक्षा स्वीकार की जब कि कदिभवत धर्म के नाम पर पशुओं को यज वी धपवती हुई छान में स्वर्ण प्राप्ति के लिए विलादान कर देते थे। उन्होंने ष्राह्म वा बिगुन बजाया और प्राप्तिमात्र को स्वर्ण का सदेश दिया। आज सोजन धीर विद्यान के नाम पर पशुओं का बटी तिर्देशतों के साथ वध किया जा रहा है। देश की समृद्धि का मूल सीत गोधन का हाम हो रहा है। छाज देश को खहिला की वही आवश्यकता है। पशु भन की रक्षा करना प्रश्लेक का वर्तव्य है। लालाओं ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण, नार्थ किया, साकाहार को और साहत दिया धीर पहिला धर्म का प्रवार किया। में नेताओं का ख्यान इस धीर प्राफ्तिय करना जाहता हूँ कि वे पशुधन की रक्षा करे। लालाओं के प्रति में प्रपत्ती अद्यांत्र कि प्राप्तिक करना हूँ।

# **নহুখা**-গীন

### श्री कल्याणकुमारजी जैन 'शशि' रामपुर

बोर! भरदो किर वह हुकार। मचे श्रवनी पर धुश्रांधार॥

क्रान्ति-नत्तंन में ले प्राह्नाद, उमगों की प्राएँ लहरें! हमारे शौर्य-पराकम की, पताकाएँ नम में फहरें॥

> मिटे दुखितों का हाहाकार ! बीर ! भरदो फिर वही हुंकार।

नराधम-छिलियों की सता, न जग में कही जगह पाए! हमारे उर की मानवता--बहुत सो चुकी, जाग जाए।।

> सिखादे, कहते किसको प्यार । बीर ! भरदो फिर वह हुंकार।

समाई कायरता मन में, रक्त का हुन्ना आज पानी। मुर्दनी-सी मुँह पर छाई— लुट गई सारी मर्दानी।

> बाग फिर हो जाए गुलजार। बीर! भरदो फिर वह हुंकार।

न हो हमको प्राणों का मोह, न हम कर्तव्य-विमुख जाएँ। धर्म फ्रीर देश-प्रेम-पूरित, सदा बलिदान-गान गाएँ।।

तभी हो जीने का अधिकार। बीर! भरदो फिरवह हुंकार। शक्तिमय, बलशाली जीवन, विश्व-मंदिर की शोभाएँ! अहिंसा की किरणें पाकर! प्रभाकर-तुल्य जगमगाएँ।।

हो उठेनव जीवन सचार ! वीर ! भरदो फिरवहहुंकार।

बनें हम आशावादी सिह, अभय पुस्तक को सिखलाने। बनाले अन्तरंग को सुदृढ़, लगे उद्यम पथ अपनाने।।

> निराशापर कर वळ-प्रहार। बीर!भरदोफिर वहहुंकार।

रुद्धियो का दुलप्रद विश्वास— श्रद्ध्यलाओं का पागल प्रेम । भम्न हो सारा गुरुडम-वाद— दृष्टिगत हो समाज में क्षेम,

बनावटहीन, स्वच्छ व्यवहार। बीर! भरदो फिर वह हुंकार॥

धमं पर मर मिटने की साध-हृदय में सदा फले फूले न सुख में, दुख में, सकट में — हृदय उसको क्षण भर भूले।।

> यही हो जीवन का श्रृगार। बीर! भरदो फिर वह हुंकार॥

\*\*\*\*\*

# लालाजी एक योद्धा

# युवकरत्न श्री सत्यंधर कुमार सेठी

लाला तनमुखरायभी जैन का स्मृति-यन्य निकासकर दि० जैन समाज ने एक निस्वार्थ एवं कर्मेट कायंकती के प्रति भागनी श्रद्धा का परिचय दिया है। ताला तनमुखरायभी जैन का नाम उन पुत्रयों की श्रेणी में ते सकते है जिन्होंने देश, यम, समाज और राष्ट्र के लिए प्रयने ग्रायको मणित कर दिया है। तालाजी का पं० सत्याधरकुमार जी सेठी कुशत-व्यवसायी और निर्मोक बनता है। मिश्रनरा भावना से भोतग्रीत जिनशासन ने भावनरा भन्त हैं। जैन मिश्रन के सन्तिक कार्यकर्ता हैं। वे समाज के ऐसे तेजस्वी उदीयमान नक्षत्र हैं जिन पर समाज को गर्व है।

जिन्होंने देश, घर्म, समाज और राष्ट्र के लिए | प्राप्त के श्विप परिचार के श्विप का प्राप्त के । ग्रुपने ग्रापको प्रपित कर दिया है। लालाजी का जन्म एक बैदेय परिचार में हुग्रा था, लेकिन वे यही तक सीमित नहीं रहे। वे राष्ट्र और समाज के एक लाडले पत्र माने जाते थे।

सामाजिक क्षेत्र के पहले लालाजी का जीवन राष्ट्रीय क्षेत्र में घषिक विकसित हुआ। सन् १६१- में छालाजी सरकारी नीकरी करते थे। उपोही पूज्य महास्माजी के नेतृत्व में विदिश्व गवर्नमेंट के सिलाफ प्रस्त्रोग धान्योनन खिड़ा, लालाजी इससे प्रभावत हुए धीर वे नीकरी छोड़कर निर्माक के तरह सहस्योग धान्योलन में कृत यह। यह लालाजी का पहला महान् त्याय था। उस वक्त ऐसा करना बिटिस सरकार की दृष्टि में महरा प्रपराघ था। लालाजी प्रारम्भ से ही वर्माठ धीर निर्माक कार्यकारी थे। धावकी कार्यकारी से बड़े-बड़े देश-नेता भी प्रमावत थे। इसलिए भीड़े से समय में ही लालाजी देसलामक प० व्याहरलाल नेहरू व लाला लाजपतायाओं के संपर्क में बाय थे। धीर खायने उटकर राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। बड़े-बड़े कान्तिकरी नेतायों का प्यान भी धापकी तरफ गया। वे चाहते थे कि साला रनमुखरायकी हमारा साथ दे। उस वक्त पदान में बायकी तरफ गया। वे चाहते थे कि साला रनमुखरायकी हमारा साथ दे। उस वक्त पदान में मीनवान भारत सभा एक कान्तिकारी संख्या थी जिस पर सरकार की कड़ी दृष्टि रहती थी। आप उसके सदस्य वने जिससे सिट्स सरकार की दो बंद तक धापके उत्तर बड़ी दृष्टि रही। धीर धनत में सन् १६३० में धाएकी कारावास का मेट्सान बनना पड़ा।

इसके बाद घापने एक नहीं घनेको घाप्योलनों में भाग लिया, घीर देश को घाजादी मिसी। यहीतक घाप राष्ट्रीय क्षेत्र में घडाधक्य से कार्य करते रहे जिनने हरिजन उद्धार हरिजनों के बच्चों के लिए आश्रम बनवाना, रोहतक जिले में बाद पीड़ितों को सहायता करना व कराना। जादी प्रचार समिति व हिन्दी प्रचार समिति घादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके साथ-साथ धापका धार्मिक धोर सामाजिक क्षेत्र कृष्य नहीं रहा। बाप राजनीतक को के बोदा थे। फिर भी आपकी बारमा धार्मिक धोर सामाजिक क्षेत्र से भी प्रभावित थी। अतः धापने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी सामाजिक क्षेत्र व धार्मिक धोत्र को गौर तो प्रभावित थी। अतः धापने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी सामाजिक क्षेत्र व धार्मिक धोत्र को गौर तो विद्या। सामाजिक क्षेत्र में कालाओं ने कह उत्सेखनीय सेवाये की है जिनके कारण जैनल चमका धोर उसकी संस्कृति का संस्कृत हुए। लालाओं ने जैन समाज की चहुँचुली प्रगति में योग दिया। बढ़े-बढ़े सामाजिक ब्राव्योक्त किए। लेकिन दुल है कि जैन समाज के नके साथ पूर्ण सहयोग नहीं दिया, धोर कुछ व्यवस्थत लोग तो धनत तक लालाजी के विचारों का विरोध करते ही रहे लालाजों को जैन सामाज में कहा प्रमाज करता बढ़ा है। फिर भी वे घड़ित माल से के दे रहे। वे जानते थे जैन समाज धारी बहुत पिछड़ा हुमा समाज है। वह धर्म करता लालाजों ने संखिपन कप में बहु समक्त लिया या कि जैन धर्म एक मानवतावारी धर्म है करता। लालाजों ने संखिपन कप में बहु समक्त लिया या कि जैन धर्म एक मानवतावारी धर्म है स्वतः स्थान की स्थान विकास करने का अवसर दिया गया है। धर्म-जाति-वर्ण का कोई स्थान प्रती। धर्म तो सरता: स्थान अवसर दिया गया है। धर्म-जाति-वर्ण का कोई स्थान प्रती तही। धर्म तो सरता: स्थान अवसर दिया गया है। धर्म-जाति-वर्ण का कोई स्थान प्रती। धर्म तो सरता: स्थान विकास करने का अवसर दिया गया है। धर्म-जाति-वर्ण का कोई स्थान प्रती। धर्म तो सरता: स्थान व्यवस्थान है।

तालाओं के विचारों से कुछ बुढिजीवी लोग सवस्य प्रभावित हुए, उन्होंने एक प्रक्रित-भारतीय परियद के नाम से संगठन किया। और उसकी बागशी के लालाओं के हाथ में सीप दी। लालाओं उसके महामन्त्री रहे। प्रापके मिन्नस्व में परियद के कई प्रथिशत सहस्वपूर्ण रहे।

लालाजी जिस काम को अपने हाथ में लेते उससे व क्यो पीछ नहीं जाते और न हटते। सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए भी उन्होंने कई आन्दोलन ऐसे किये जिनमें दूसरा व्यक्ति सफल नहीं हो सकता था। जैसे महयाव काण्ड प्राव् मंदिर टैक्स।

दसके प्रलावा लालाजी की और भी कई सार्वजनिक सेवाय है, जैसे जैन कोघाँपरेटिव बैक व जैन वनव की स्थापना । नीमखेड़ा में ४००० भीनों से मांत बुडवाना, मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी शाला दिल्ली के मन्त्री पद पर रह कर मारवाड़ी भाइयो की प्रपूर्व सेवा करना, भारत छोड़ो प्राप्तीनन में जेज जाने वाले भाइयो के कुटुन्यियों को मदद करवाना, बनक्पति ची निषेध प्राप्तीनन करना, प्रखिल भारतवर्षीय मानव धर्म सम्मेलन के प्रधान मन्त्री बनकर उसे सफल बनाना प्रार्टिमारि ।

लालाजी को ये सेवायं प्राज भी भूलकप ने जीवित हैं धीर वे हमें प्रंरणा देती हैं। लाताजी के जीवन से प्रंरणा के फोत थे। जैन पुवकों का कर्तव्य है कि वे लालाजी के जीवन से प्रेरणा के प्रीत ने कार्यों से उन्हें पूर्व कि तो का प्रयत्न करें। लालाजी सामाजिक सहयां के कहुर विरोधी थे। समाज में भाज भी कई हिंदियों ऐसी है जिनसे समाज जर्जरित हो रहा है जिनमें हें हम प्रका का नाम विदेश उत्तेखनीय है। इस प्रधाने समाज में हतना घर कर लिया है कि फलस्वकप समाज की कई प्रवोध विज्यों को इस प्रधाने नाम पर प्रभु बहाने पड़ रहे हैं। क्या समाज हिंदीयों पुषक ध्यान देंगे, और इसके विरोध में प्रपत्न कदम बहावें। लालाजी आज भी हमको याद प्राते हैं। और क्यी-कथी हम सोचते है कि यदि लालाजी प्राज होते तो वे कभी में इस प्रधान में इस प्रधान कर को नहीं पनवने देते।

वास्तव में लालाजी एक कट्टर बीर योद्धार्थ। जिनके सामने श्रद्धा से अपने आप सर निमत हो जाता है।

# श्रान्दोलनकारी लालाजी

श्रीबलभद्रजंन

साला तनसुलराय समाज के उन विने-पुने
सार्थवर्तिक कार्यकर्ताओं में से थे, जिनकी
सुभ-कुम, कार्य-अमता और जनन पर किसी
समाज को गर्व हो सकता है। उनका सारा
जीवन सार्थवर्तिक-मेबा में हो बीता। राष्ट्र-सेवा
के अत्र में उतर कर उन्होंने प्रयने सार्थजिक
जीवन का प्रारम्भ किया। इसके लिए उन्हें कई बार कारायास का दण्ड भोगना पड़ा। किन्तु जीवन के प्रस्त तक उन्होंने राष्ट्र-सेवा
के तत्र से में है नहीं मोडा। पं० बलभद्रजी जैन समाज के ऐसे नव-पीडी के बिडान् है जो कलम भीर बाणी दोनों के पनी है। पिछले दो बयों से भारत-गोरव आवार्य रत्न देशभूरायजी महाराज के सानिष्य में रह कर धापने घण्डी कीर्ति प्रान्त की है। इससे प्रापका यश बडा है। हम आशा करते हैं कि समाज ऐसे प्रवारकीय भावना सम्पन्न के बिडानों की सहयोग देकर उनसे यथोचित लाभ उठावं।

बे प्रमतिशील विचारों के समर्थक थे। कड़िबारिता से उन्हें पूणा थी। वे समाज का नव निर्माण करने के हामी थे। वे चाहते थे कि समाज धर्म और सरकृति के गुरातन धादशों पर कायम रह कर प्रथमे कदम पुग के साथ बढ़ाये। मंत्रीचेताओं धीर निरर्थक वरणों में जकड़कर समाज की प्रमति को जिन माग्यताओं ने धवस्त्र कर दिया है उन माग्यताओं को गुरातनता की हुदाई देकर कायम रखना वे कभी स्वीकार नहीं कर सके। हृदिया आग्यायताओं के गुनर्मृत्यावन भीर उपयोगिताबाद की नीव पर उनके पुनरहार मे उनकी गहरी साथा थी।

उनके काम करने का घपना एक दय था। वे बन-मानस वो झाःधोलित करने में हुआ वे । सपर्यों को स्वस्थ कर देवा, धान्दोकतों को मवालत करना, विषय परिस्थितियों से प्रविक्ष कर हुक र मुम्म-कुफ से काम लेना ये उनकी अपनी विशेषणाएँ थी। धीर इसे मानने में वे बास्तिविक नेता कहें वा वकते हैं। धान्दोनित झारम्भ करने से पूर्व वे उनके परिशामों पर भनी-भाति विशाद करते थे। उसकी रूपरेखा बनाते समय भनी-भाति निरीक्षण कर लेते थे कि छिद्र तो नहीं रह गया। तब वे समाज में फीनर फेक कर समाज के मानस से एक परिस्थर पैदा करते वे । भीरभीरे समाज की चैनता उद्वुद्ध करके वे उस पर छा जाते थे। तब वे कानिवार्य समाज के निता उनके धान्दोक्त करने का। इसीहिए उन्होंने जो प्रार्थोनन छठाया, उसमें पूर्णत-सकत हुए। जिस कार्य को भी उठाया, उसीको एक धान्दोनन का रूप दे दिया और समाज के मानम को उस पर दिवार करने, उससे प्रशिव्य हुनोंने और उसमें सिक्ष सहस्थोग देने को विषय सर दिया। यदि उन्हें धान्दोननकर्ता कहा जाय तो उनका सही चित्र सामने का स्वत हैं।

भा० दि० जैन परिषद में जीवन नही था। तालाजी मन्त्री चुने गये भीर गरिषद चमक उठी। उसका विगत चैतन्य तीट धाया। लोग आदयर्थ से देवने तसे। केसा है नह जादू भीर इसका जादूगर, जिसने जादूगर की छड़ी लगाते ही हुदों में जान फून्क दो; लोई नहों में रक्त प्रवाहित होने लगा भीर युद्ध जानदारों से भी बाजी मारते लगे। लाताजी के मन्त्रिय-चाल में परिषद सही अयों में प्रगतिशीन विचारों की एक प्रतिनिधि संस्वा थी। परिषद को लड़ा करते में लालाजी को जो बुर्जिनियाँ देनी पड़ी, उसका मही मून्याकन समाज ने कभी नही किया, यह दिश्वस की एक दुर्शानयूर्ण घटना थी। किन्तु लालाजी के मन पर दसका कभी प्रभाव नहीं पड़ा।

आबू का जैन मन्दिर शिल्प और स्थापस्य कला का वे-कोड, मनुषम नमूना माना जाता है। वह पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। विरोही स्टेट ने वहां जाने वाले यात्रियों पर टैक्स रुगा दिया। यह स्रमहा अन्याय था। इस्ते बिच्छ लागानी ने आवाज उटाई। जनता के मन में जी विरोध पुमन् इहा बा, उसे आन्दोलन का रूप दिया। यह मान्दोलन जनता का मान्दोलन वन नया। मिरोही स्टेट को पुट्टे टेकने पड़े भीर टैक्स हटाना यह।

पगु-रक्षा-धान्दोजन, दहेज प्रया विरोधी झान्दोकन, दहेज प्रदर्शन विरोधी धान्दोलन, मरण भोज विरोधी धान्दोलन, सामूहिक विवाह धान्दोलन झादि धनेकों आन्दोलन का तेतृस्य करके लालाजी ने अपनी जीवन कार्य-पत्तित का परिचय दिया। वास्तव में लालाजी का जीवन संघर्षों का जीवन रहा है धीर उन्होंने रचनात्मक प्रतिमा धीर जीवित नेतृत्व से समाज को जीवन-दान दिया है। क्या ममाज-निर्माण से उनका धीगदान किसी भी अपने में कम महत्वपूर्ण है ?

मरण जीवन का प्रतिवार्य परिणाम है। किन्तु जन-वेबा करके जिन्होंने प्रपने जीवन को मफल क्या है, उनका मरण दोक नहीं, धौनव का विषय बन जाता है। लालाजी प्राज हमारे बीच नहीं है, किन्तु उन्होंने प्रपने जीवन को जन-जन की सेबा में समितन करके सार्वक किया था। उनका जीवन ब्हेंदगपूर्ण था। इसिनिए उनका मरण भी गौरवशाली प्रीर स्वरणीय बन गया है।



### सामाजिक व धार्मिक सेवायें

ज्योतिष रत्न पं० रामलाल जैन पंबरत्न, ससितपुर

स्वर्गीय लालाजी के जीवन का प्रत्येक क्षण संस्मरणीय है तथा देश, जाति, समाज और धर्मानुराग से प्रीतप्रोत है। विदेश तथा सामाजिक सेवापों के लिए प्रपने जीवन का प्रभावक चमस्कार हमें दे गये हैं जो जीवन में प्रकाश का काम करता रहेगा।

१. देश-सिन्त के वे बड़े उपासक रहे हैं अपना जीवन स्वदेशी गाड़े के कपड़ो से साधारणतया क्तितते रहें। न कभी शोकीनी व प्रृगार की भावना रही, न कभी निनेमा, नाच, तसाधे और विलासप्रियता के जान मे वे कने, जेल भी गये, सब कुछ त्याग किया। विलादान पपने बीनन का देशमिन में भर्पण किया। नालाजी का जीवन, निरिममानता, साश्विक, सदाचार भीर बिह्नारों में ब्यतील हुमा है।

वे हमें भ्रपने देश भक्त, कर्मवीर, सादा भीर सास्विक जीवन व्यतीत करने का सन्देश दे गये हैं।

२, सामाजिक-सेवा - लालाजी की सर्वोपरि कही जा सकती है। उन्होने समाज के संगठन, एकता पर बढा भारी प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हए परन्त दर्भाश्यवश भवसर भाने पर भी आ।० दि० जैन महासभा, संघ और परिषद का एकी करण न हो सका परिषद जैसी प्रगतिझील सुधार संस्थाका भी जीवन बलिदान कर देने पर भी एकमात्र महासभा की खत्रखाया में ही रहता स्वीकार कर लिया। साह शान्तिप्रसादजी जैसे धनकुवेर, उदारमना उत्साही के बार-बार प्रेरणा देने पर भी समाज का भाग्य जाग्रत न हो सका और ग्राज भी सन्तिबेशा की दशा में पड़ा है। हमारे समाज-सेवी, कर्मवीर ने इस दुराग्रह श्रीर कदाग्रह की परवाह नहीं की और कार्यक्षेत्र को उत्साहपूर्ण आगे बढाया। १० हजार सदस्यों की सख्या बार सालचन्दजी एडवोकेट के नेतृत्व में सतना ग्रधिवेशन के बाद कर सगठन कार्य किया प्रान्तीय के लिए साहजी के प्रतल धनराशि से ससंगठित कार्य किया, परिषद द्वारा स्वीकृत प्रग्तावो को कार्यान्वित करने के लिए अपने साथियों के सहयोग से पूर्णसफलता प्राप्त की । कुछ नाम जैसे मरण भोज की कप्रया का जनाजा निकाला गया, जैन धर्म पतिलोद्धारक निरावाद्य सिद्ध है प्रत्येक प्रामी-शक्ति धनसार अपनी योग्यता से उससे लाभ ले सका है। अतः किसी को मारना, दृश्यबहार करना किसी भी सुरत में ठीक नहीं है। इसमें लालाजी व उनके साथियों को कट्तर अपमान के उत्माख भनेक प्रयस्त किये गये परन्त लालाजी का यह दश्य देखने व स्मरण करने ग्रोस्य है। ऐसा मालूम पड़ता था मानो सीना ताने सिकन्दर बादबाह आ रहा है। मानापमान की पर्याह न करके हताश न हुए और साथियों को सान्त्वना दिलाकर ग्रागे बढने में प्रग्रसर हुए, सिकन्दराबाद रथोत्सव में प्रपमान का चकनाचुर किया। देहली महाबीर जयन्ती के प्रवसर पर जब जलूस के

डिक्टेटर लालाजी थे, सरकार के ब्रनुचिन प्रतिरोध पर दूढता से सामना कर सफलता प्राप्त की।

- (ग) महगांव काण्ड नंगा नाच धर्म-विरोधी धाततायियों द्वारा ग्वातियर स्टेट में हुमा। जैन सन्दिर में प्रतिवाओं की चोरी, शास्त्रों का ध्रीनकाण्ड धादि होने तथा सूबेनाल जैन की मृत्यु धादि से जैन समाज सुब्ध हो उठा और उत्तकी बागडोर हमारे स्व० लालाजी ने संभानी। दर्शकों और सोध्य वकीलों, वैरिस्टरों के जाने का तांता बांध दिया कलतः स्टेट सरकार ग्वालियर सम्बीत होकर वर्षों गई धीर हमारी धानदार विजय हुई। स्टेट के इतिहास में यह मौजिक उदाहरण लालाजी छोड गये थे।
- (व) आपू का धान्योलन—विरोही स्टेट में हिन्दू व जैन मन्दिरों पर टैन्स देना पहला या। ऐसे दुराग्रह का विरोध करने के लिए ला॰ तनमुखरायत्री ने प्रथनी सारी शर्मित श्रीर उनकार याग कर सरवाग्रह को तैयारी की, दौरा किया। जगह-जगह वैक्लियों, मानगत्र मिने उत्साह सत्तर याग का सहस्तर सकलता नेकर ही लौटे। ऐसे एक नही सैंकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें इस साथी ने प्राणयक्त में माण किया।
- (च) परियद प्रथिवेशन भांसी, सतना, खंडवा, देहवी, भेचसा घादि की सफतता का पूर्ण येव लालाओं को है जो जैन दिहास में सदा उल्लेखनीय रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन में क्यांति से धानिगन करना ध्येय समभ्रा । शांधी घाई, धोने बरसे, खूब तिरस्कार हुया पर बीरास्मा इनकी परवाह, नहीं करते हैं सकता प्रानियन हो करती रही।

हमें समाज-सेवा में लालाबी की लगन, उत्साह, पैये का श्रनुसरण करना चाहिए। श्रवक परिश्रम करने पर भी हताश नहीं होना चाहिए। धुन का पक्का रहकर समाज-सेवा में बत्तचित्त रहना चाहिए —यह सिखा गए है।

भामिक जीवन — लालाजी धार्मिक सेवा में जैसे प्रयस्त रहते थे वैसा हो उनका प्राचरण रहा है। कभी नाचरण, खेल-तमाबा रेडियो पर गाना सुनना सिनेमा देखने के वे विरोधी रहे हैं। खान-पान सारिक एवं झाकाहारी होना, सादा धार्मिक जीवन ब्यतीत करना। सामाजिक कार्य प्रतिस्म जीवन से बहुत पूर्व करने नग गये थे। यही कारला था कि श्री धान्तिसागरजी प्राचार्य के प्रनत्य भवत से और भी भ्रतेक गुणमायाएँ हैं जिन्हें लेख बढ़ जाने से विराम देना ही उचित समन्ता।

लालाबी की धर्मपत्नी उनके विरह से दुःली हैं परन्तु उनमें भी लालाबी के समान गुण विद्यमान हैं। वे महिला समान को जाग्रति तथा जैन महिलाधम देशनी की सेवा तन-मन-पन से करीं। भीर स्व॰ भारमा का भाशीबाँद पाकर उनके वरण चिन्हों पर चलकर लालाशी के नाम की अमर बनाकर उनके प्रदिक्ति पर चलेंगी, ऐसा मेरा विद्यास है।



### कर्मठ समाज-सेवी

श्री मोतीलाल जैन 'विजय' श्रमर सेवा समिति, कटनी (म० ३०)

राष्ट्रीय कार्यों में जैन समाज कभी पीछे नहीं रहा धौर न रहेगा यह बात निविवाद है। इतिहास साधी है, राषा प्रतान को हृदय से बाहने वाले नर-रत्न भागाशाह ने धार्यिक-कृष्ट्या विषक्ति धाने पर सारा बैमत तथा कोय महाराणा के कर-कमतो में सीय या ।। मानवता की सेता, सभी बन्धुधों में एकप्त तथा समल की भागता जाशृत करता, सगरन तथा समाज सेवा का वत, निरीह, दुखी एवं करपायन व्यक्तियों को सहायता प्रमृति कुछ ऐसे मानवीय कमें हैं जिनमें हाथ बंटाकर समाज-सेवी, कमंठ तथा तगनशीत व्यक्तिय सवस्य ही रिच मेता है। परतन्त्र भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को पत्तिवा एव पुण्यत करने तथा स्वतन्त्रता का जयभोत करने वाने राष्ट्रीय नावनों की हुकार को जन-जन तक पहुंचाने में लालाजी सर्वप्रथम एवं प्रससर रहा करते थे।

राष्ट्र-सेची महान संगठन — लालाजी में देश-श्रेम तथा सेवा भाव कूट-कूटकर भरा चा। राष्ट्र-मित्त को सर्वोधीर मानकर खासकीय सेवा को छोड़ प्राप्य गांधिओं के प्रसहतीय प्रास्तेलन में सामितित हो राजनंतिक जीवन व्यंतीत करने लगे थे। स्वदेशी वस्तु प्रचार, खादी प्रचार, द्विनी प्रचार, प्रभृति खिनितयों का संयोजन, नौजवान भारत समा, मजदूर किशात सभा-सम्मेलन, हरिजनोद्धार, बाढ़-पीडितों की सहायता जैसे घनेक ज्वसन्त उदाहरण हैं जिनसे लालाजी की संगठन शांवित का परिचय मित्रता है। छाला ताव्यतराय तथा अनता के हृदय-सम्राट पं-नेहक जैसे प्रथमी नेतासों का रनेह व सिक्य साथ से लालाजी ने विभिन्न विलों में प्रभृत स्थाति धर्मित की थी। उनका स्वभाव सप्तयन मृदुल, सरल, तथा निक्यर था।

याकाहार का प्रचार उनके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। सच्चे काग्रेस तेवक के रूप में उन्होंने जनस्थान रोहतक तथा भटिष्का, एव प्रधिकाश समय भारत की राजधानी देहली में दिया था। सन् १६४१ में नई दिन्ती कार्येन मर्मित का प्रधान चुना जाना इस बात का खोतक है कि उनमें प्रपूर्व संगठन साहित थी।

सहान समाब-सेवक— सच्चे स्वतन्त्रता सवामी होने के साय ही लालाजी मे पर्म तथा जाति की जनति की भावना अपने उदारमना माता-पिता से घरोहर के रूप में मिली थी। इस युग के दि॰ जैन समाज के निर्माता, ब॰ शीतलप्रसादजी तथा वैश्विरर चप्पनरास्त्रजी जेसे कान्तिकारियों तथा संतर्भ समाज के जान्यासिक सन्त प्राचार्य शानिकारियों तथा समाज का प्रभाव आपके हृदय पर पड़ा। तब्दुकार सापने पर्वित के भारत्य स्वीर्य दिगम्दर जैन परिषद के माध्यम से जैन समाज तथा जैन थमें में स्वाप्त स्विद्यां, बार-विवाद, समस्याएं और उनका समाधान ही प्रपना भेये बना तिया था। राष्ट्रीय सगठनों में जहां वे प्रस्तान निपुत्त थे, जातीय सगठन में जतने ही

निक्यात । श्रांहिसा का प्रचार, प्रौताहारियों को सौस की दुरुपयोगिता सहीच्य से समफ्राकर सांस का स्थाप कराना जेंदा कठिन कार्य, सहाथीर जयस्ती पर सार्वजनिक जबकाश दिखाने का प्रयास त्वरत भीपिश का बाद-पीहितों के लिए निजी स्थाप भामिक कार्यों में पूर्ण प्रभित्तिक सिप्त पर्वेनी पाट के सातत की सहायता से कार्य, दियान्वर जैने कार्य है जिनमें लाला तनसुखरायजी हरय से कार्यक कार्य है जिनमें लाला तनसुखरायजी हरय से कार्य करते ये तथा उनकी सफलता के लिए दिन-पात क्यारत प्रति थे

#### यवकों के पथ-प्रदर्शक-

प्रसित भा० दि० जैन परिषद, भारत जैन महामण्डल, वैदय कान्केस, प्रवसात सभा, भारत शाकाहारी परिषद के आप परम हितैयों थे। जैन नवयुवकों में प्रेरणा, उत्साह तथा सबन की प्रेरणा आप 'जैन निय' आदि पत्रों तथा उपरिलिखित परिषदों के भाष्यम से सर्दव देते रहते थे। उत्तरी अपने ६४ वसनों के प्रारम्भिक वसन कान्तिकारी के रूप में बिताए थे। सत्य को सदय कहते हुए भी यदि प्रवेडों ने वदंता का परिषय दिया तो हमारे स्वतन्त्रता प्रेमी नवसुवक मत्यक उंचा ही किए रहे हैं। उन्हों तरुकों में सालाओं भी थे।

महात्मा गाँधी के ब्राह्मान मात्र पर भारत के कितने ही युवक ससहसोग झान्दोलन सम्मितित हो गए थे। लालाजी में धार्मिक संस्कार बास्यावस्था से ही वे सतः धर्म व जाति के नाम पर प्रत्याचार वे देख नही सकते ये। झाबू पर्वत पर टील टेस्स का बन्द करवाना, दिल्ली स्थित मस्त्रिद के घागे से जुलूस के बाजों के ले जाने की मनाही पर न्यायिक जांच करवाना, कोई भी सामाजिक प्रार्थास प्राने पर भारतन्यापी समर्थन लेकर उसका सही निधंय कराना — इन सब सामाजिक कार्यों में वे आगे रहते थे।

विगत दिनों में जैन समाज पर हुए प्रस्थावारों जबलपुर में दि० जैन मन्दिर, जैन बन्धुमों की दूकानो पर माकमण, जानियाधाना में जैन मूर्तियों के सिर छतारा जाना, पुरिनया (प० बंगाल) में स्व० १०० मुनि चन्द्रसागरजी के प्राव के साथ दुर्ज्यवृहार जादि का उस्लेख करते पूर्ण वालाओ जैनिमन के आवण मुदी १ थीं गंत २ ४०० में के मंक में नवसुवकों से मपने हृदय मेरी टीस "जैन समाज, चेत" इस शीर्थक में इस प्रकार व्यवत करते हैं— "जैन समाज के नवसुवको ! समाज का भविष्य बनाने वालो ! तुम्हें क्या हो गया ? क्या नुस्हारी रहों में जून नहीं रहा और स्वाभिमान नहीं जहां जो धर्म पर कुठाराधात चुपके-चुपके सहन कर रहे हो और जोश नहीं माता । मुम्ने यह कहते में चरा भी संकोच नहीं कि यदि हमने करवट न बदली तो भारत देश जीवित नर-नारियों का देश न एहकर केवल पहाड़ो, नदियों तथा शहरों में जड़ी गपत-चुन्यी महानिकाओं का एक देश रह वाएगा। देव, शास्त्र, गृद को रक्षा का प्रस्न जैन समाज के निए माल एक बड़ी चिन्दा का विषय है।" जैत समाज में संगठन का प्रभाव उन्हें सदा खलता रहा। उनके विचार इसी लेख में माने इस प्रकार हैं—' अंत समाज के अखिला भारतवर्षीय संख्यामी के पदाधिकारियों, विद्वानों, स्थानियों और समाज के प्रमुख महानुआवों से नेरा नम्न निवेदन है कि वह समय को पहचानें और एकबिल होकर समाज का सगठन बनायें। यदि समाज सगठित हो गई तो प्रापका धर्म सुर्यस्तित रह सकेगा, यदि प्रज भी न चेते तो फिर कुछ न होगा। "फिर पछनाए क्या होत है, जब 'विद्वारी पुन गई' खेता।"

लालाजी जैन समाज के भारत ज्यापी संगठन की मिक्य रूप देना चाहते ये वो उनके जीवित रहते न हो सका। समाज-नेवा तथा धर्म-प्रेम उनकी नम-नस में हिलोरे तेता था। उनके हुदय की भावना का सुन्दर दशंन, एक लेख "जैन समाज के संगठन का रूप कैसा हो" में होता है—

"मक भाव दिव जीन महासभा, परिवद और भाव दिव जीन सब धपने-धपने देश से धपने-धपने उद्देशों का धपने-धपने में प्रचार कर रहे हैं। परन्तु दुःस इस बात का है कि समाज या धर्म पर जब कोई सकट माता है तो एक-दूसरे के पुंच की तरफ भांकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतवर्ष में दिव जीन समाज का कोई एक लिटफार्म मही, कोई एक नेता नही और न ही तसाम समाज का प्रतिनिध्तव करने वाली तमिति ही है।"

चन्ही के आगे ये सब्द है—"बंदा यह मुक्ताब है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज का एक लेट फार्म हो, एक भावाज हो भीर अधिनिधित्व करने के लिए एक समुख्त दि० जैन सामित बनायों जानी चाहिए, जो कि तमाम समाज का नेतृत्व करे। इस समिति में सभी भ्र० भा० दि० जैन संस्थाभी के दो-दो चार-चार प्रतिनिधित्व संस्थाभी की कार्यकारिस्सी द्वारा पुनकर मेजे हुए सज्जनों को सधुक्त समिति का सदस्य बनाया जाय।

इस प्रकार 'बहुजन हिताय बहुजन मुनाय' की सर्वोच्च भावना से किये गये राष्ट्रीय, सामानिक, राजनीतिक प्रयवा धार्मिक कार्य सामाजी की सच्ची निशानी है। वे प्रहिसाबादी, साकाहार के पोषक तथा प्रपने लेखों के माध्यम से युवक, बूड, नारियो सभी को सहज एवं सुकर मार्ग दर्यान देते वे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, कर्बड, राष्ट्र, समाज तथा धर्म-सेबी महानर कीह मारी भावपूर्च श्रद्धावनि !!



## स्मृतियां श्रौर श्रद्धांजील

श्री श्यामलाल पांडवीय मुरार, ग्वालियर

जीन समाज के प्रमुख्य रतन बाब तनसुखराय जीन से भेरा सम्बन्ध गत ३० साल प्रथात सन ३५ से उनकी मृत्युतक रहा है। समाज भूला नहीं होगा जब झाज से ३० वर्ष पूर्व सन् १६३५ में भूतपूर्व स्वालियर राज्य में जैन धर्म भीर जैन समाज पर एक बड़ा संकट आकर उपस्थित हो गया जो महगांव काण्ड के नाम से सारा जैन समाज परिचित है। महगांव के जैनियों द्वारा जिन भगवान का रथ तथा समोशरण माधव जयन्ती के लिए माधव महाराज की तसवीर को विठाकर निकालने के लिए देने से इन्कार कर दिया था और उस पर से ऋद होकर जैन मन्दिर की प्रतिमाधी का खण्डित किया गया या और जैन धर्म तथा जैन शास्त्रों का सपमान किया गया था जैनियों का बहां रहना कठिन हो गया था। मैं उन दिनों ग्वालियर राज्य जैन ऐसोसिएशन का मन्त्री था। दि॰ जैन परिपद के दिल्ली अधिवेशन में इस प्रश्न को लेकर दिल्ली ग्रधिवेशन में सहायता करने की माँग लेकर गया था ग्रधिवेशन का ग्रन्तिम दिन था. ग्रधिवेशन समाप्त होने जा रहाथा। मैंने सब परिस्थिति रखकर इस संकट में सहायता करने की माँग की पर सब सुनकर रह गये। अधिवेशन खतम हो गया है अब क्या हो सकता है आयो दसे देखेंगे। मैं निराश हो गया आँखे डबडबा आई कि राजा के डर से कोई सहायता करने का साहस नहीं कर रहा है। इतने में एक तेजस्वी युवक ग्रनकन ग्रीर बुढीदार पायजामा पहिसे चेहरे पर मुस्कान तेजस्वी रूप तपक कर सामने आ गया और पूछने लगा कहिये क्या संकट है। यही थे बाबू तनमूखराय और यही या मेरा सन् १६३५ में इस प्रसंग को लेकर मेरा सर्वप्रथम परिचय और तब से मृत्यु दिन तक हम बराबर साथी और मित्र बने रहे।

ताता तनमुख्याय ने सारी हालत मुनकर जोर देकर कहा कि हमको सहायता करनी वाहिए धीर करने । क्यों पोछे नहीं हटेने धीर दक्षके विरोध में परिषद का प्रस्ताव कराया और महायंव काण्ड का प्रान्दोलन चलाकर सारी जिस्मेदारी ले सी धीर घन्त तक वड़ी सगन धीर स्वति से दक्षकी सफल बनाया।

छाला तनमुखराय के प्रयश्न से परिषद ने भारत-ध्यापी बोरदार धान्दीलन उठाया। 
फलस्वरूप सारे देश में जीन समाज में आग लग गई। जगह-जगह पर महणांव काण्ड विरोधी 
दिवस मनाया गया, विरोध में जुन्स निकाले गये धीर प्रस्ताव पात किसे जाकर प्यासियर राज्य 
तथा भारत सरकार को भेने गयं। जीन समाज में यह पहला घवसर पा जब उसने संगठित होकर 
प्यपनी शक्ति का परिचय दिया। इस धर्याचार के प्रतिकार करने के इस प्रयास से राज्य का 
धासन डोल गया। इसकी शक्तला का सारा श्रेय तनसुखराय को ही है। वे यदि धाने बढ़कर 
इसकी धरने हाथ में नहीं लेते तो न जाने जीन धर्म धीर शीनियों पर वहां क्या बीतती।

बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। ग्वालियर सरकार ने चिढ़कर जैतियों पर मुकहंमां चलाया जिसकी पैरवी का परिषद की ओर से सारा प्रवन्ध तथा व्यय उठाकर सफलता प्राप्त करने में भी बाब तनस्खराय काही प्रयत्न या। श्रीदलीपसिंह वकील को तो कई महीनों तक निरस्तर बहाँ रहना पडा । लाला स्यामलाल गवनंमेंट एडवोकेट, बाब लालचन्दजी आदि वकीलों की सहायता और सहयोग प्रापके ही सदप्रयत्नों का फल था इस प्रान्त के ग्रासपास इससे जैनियों की काफी धाक बैठी, उनकी प्रतिष्ठा बढी और फिर किसी को जैन मन्दिर, जैन धर्म ग्रीर **ौनियों को बपमानित क**रने का हौसला नही हबा। इस क्षेत्र तथा उसके श्रास-पास के क्षेत्र की जैन जनता उन्हें सदा बाद करती रहेगी। उनकी बाद वह कभी नहीं भूल सकेगी। बाबू तनस्वराय को इस सम्बन्ध में अनेकों बार श्राना-जाना पड़ा, व्यवसाय की हानि उठानी पड़ी, कष्ट भी बढाना पड़ा पर मैंने न कभी उत्साह में कमी पाई और न थकान । ऐसे कर्तब्यपरायण बाबजी का ग्रसमय उठ जॉना समाज की महान क्षति है जो परी नहीं हो सकती। मझे महगाव कारक के सम्बन्ध में परे दो साल तक उनके साथ काम करने और साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा। उस आधार पर मैं कह सकता हैं कि उन जैसे कर्मठ, कियाशील और उत्साही नेतत्व श्रदान करने वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होंगे। खेद इस बात का है कि समाज उनकी **बीग्यता ग्रीर** क्षमता का पुरा लाभ नहीं उठा सका । वे आज से तीस वर्ष पहिले दि० जैन परिषद में काये ग्रीर उसको काफी बल प्रदान किया ।

सह किसी भी परिस्थिति से न घबराते ये सौर न हार मानते ये। साह श्रेयासप्रसादजी भीव की धाध्यक्षता में होने बाते दिल्ली धाध्यक्षता में राधि को जब सतितपुर के सार वरमेक्स्यश्रेयास जीन मनियरों में हरिजन प्रवेश का प्रभाव प्रसाद प्रसाद तर दे थे तब प्रक्रिक्सावस्थितों के भुष्य ने जस्ते में पुकर पष्टित्यों को घषका टेकर मच से गिरा दिया और हुस्खद ममाकर बल्ला खिल्ल-भिनन कर दिया और ऐसी परिस्थिति बन गई कि परिचद के नेताओं को भी जल्ला खोकर नागप्ता । तब बाबू ननमुखराय ने हिम्मत नही हारी। राजि को धुम-फिर कर स्वयंस्वकों का प्रवन्य किया और दूनरे दिन उत्ती स्थान पर उसी मण्यण में विक के समय साब के साथ हरिजनों का नन्तर में प्रवेश का प्रस्ताव पास करणकर ही छोड़ा। परिचद की समित परि बड़ी भीर प्रतिक्रियाशीय के साहस डील एक गये।

सन् १९३४ में दिल्ली प्रथियेशन में वे परिषद के प्रधान मन्त्री चुने गये। सन् १९३४-१६-३७-३८ इन चार सालों में परिषद के कार्यों को इतनी गति दी कि परिषद का प्रभाव देश-स्वाची हो गया। सतना और लंडवा के सफल प्रथियेशनों ने परिषद में एक नई जीवन-शक्ति फूंकी। परिषद का कार्य उन्होंने लुब बढ़ाया और मरते दम तक परिषद के हर कार्य में वे सदा सहस्यक रहे।

चैन समाज की घोर परिखद को उनके न रहते से काफी हानि उठानी पड़ी है। परिषद के कार्य को घाने बढ़ाने में उन्होंने उनका सदा साथ दिया। उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में बड़ा खोचदान देकर जैतियों का मस्तक ऊचा किया है। कार्यस के एक कार्यट कार्यक्रवी थे भीर कांग्रेस में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। उनकी प्रतिभा चौमुखी थी, यजब की काम करने की शक्ति, मुझ-बूझ, कठिनाई में रास्ता निकासने की बुद्धि सदा मुक्कराता चेहरा, काम करने की समन, सदा उनकी बाद दिनाती रहेगी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में मध्यभारत का मन्त्री बना। मेरे तस्वे मन्त्रिकाल में भी मेरा उनका सहयोग सार्वजनिक कार्यों में बराबर रहता रहा। मारत के इस सुद्रत और जैन समाव के बोग्य नेता के प्रसमय में उठ जाने से जो सति हुई है वह सहस्व में पूर्ति को सार्वा मही है। मैं उनके प्रति प्रपत्ती नम्न श्रद्धान्नित इस प्रवस्त पर मेंट करके अपने को धन्य मानता हूँ। उनकी स्मृतियां मेरे हृदय पटल पर सदा घनित रहेंगी जो मुक्ते प्रेरणा देती रहेंगी।



## परिषद् के प्रमुख संस्थापक

जैनिबन्ध प्रतिष्ठा महोस्सव के प्रकार पर देहती में ता॰ २६ जनवरी सन् ११२३ की भी भा॰ दि॰ जैन महासमा का प्रधिवत्तान श्री सण्डेसलास समा के मण्डण में ही रहा सां। सीमान् साह जुगमिन्दरदासजी ने "जैन गजर" के उत्तरपादक के निल स्व॰ बादू सम्प्रदार्थ में विराह सामान्य का जिल्ला के निल स्व॰ बादू सम्प्रदार्थ में विराह सामान्य का जिल्ला के निल स्व॰ बादू सम्प्रदार्थ में विराह समान्य का निर्माण का सामान्य किया किया । इसका समान्य का निर्माण सामान्य का किया किया का स्वन्ध किया समान्य का समान

#### दिगम्बर जैन परिषद की स्थापना

देहली में ता० २० जनवरी सन् १६२३ ई० को राम साहब बाबू प्यारेसासवी वसील देहली के डेरे में एक बस्सा होकर निस्तित हुमा था कि—हत बल्से के समापति रायबहाडुर ताजिक्स्युल्क तेठ मणिकचन्दजी मालरापाटन सर्वसम्मित से निर्वाचित किए जावें। तेठ साहब ने सभापति का मासन ग्रहण किया, तत्पक्वात् निम्नसिस्तित प्रस्ताव सर्वसम्मिति से निर्वाचि हुए:—

- ं नं ९ १--- दि॰ जैन घमं के प्रचार ग्रीर जैन समाज की उन्तति के उद्देश्य से भारतवर्षीय दि॰ जैन परिषद नाम की सस्या स्थापित की जाये।
- नं २ २ रायबहादुर ताजिकस्मुक्क सेठ मणिकवन्दवी इस परिषद के सभापति निर्वापित किये बावं । श्रीयुक्त वैरिष्टर वस्पतराय मन्त्री और श्रीयुत रतनतालयो B.A. L.L.B. विजनीर भीर बाबू अजितप्रवादत्री वकील लक्षतऊ सहस्त्री और श्रीयुत ला० देवोदास (समापति स्थानीय गैनकमा लक्षतऊ) कोषाध्यक पिनत किये जावं ।
- नं॰ ३—इस परिषद का एक पाधिक मुख्यत्र हिन्दी भाषा में "बीर" नाम से प्रकाशित किया जावे। निम्निलिखित महाध्यों ने इस परिषद का सदस्य होना स्वीकार किया ग्रीर सूची पर हस्ताक्षर कर दिये।

#### नामावसी

 जैनधर्म भूषण, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, २. ब्रह्मचारी छोटेलालजी भरतपुर, े. रा॰ ब॰ सेठ माणिकचन्दजी सेठी झालरापाटन, ४. बा॰ चम्पतराय जैन वैरिस्टर एट-ला हरदोई. ५. बा॰ ज्योतिप्रसाद जैन स॰ "जैनप्रदीप" देवबन्द, ६. रा० ब० ला० द्वारिकाप्रसादजी रईस नहटौर, ७. ला॰ बिखरचन्द मार्फत ला॰ देवीदास मदनलाल गोटेवाले लखनऊ, इ. राय-बहादर ला॰ सुल्तानसिंह दिल्ली, ६. समतलालची मन्त्री, स्याटाट महाविद्यालय काकी. १०. बा॰ फतहचन्दजी जौहरी चौक लखनऊ, ११. ला॰ बरातीलालजी जैन यहियागज लखनऊ, १२. ला॰ जुगलकिशोर मार्फत ला॰ बशीधर कुन्दलाल यहियागज लखनऊ, १३. ला॰ मंगलसेन मार्फत ला॰ बद्रीदास छेदीलाल चौक लखनऊ, १४. ला॰ सुन्दरलाल गोटेवाला चौक लखनऊ, १५. महेन्द्रजी, सम्पादक "जैसवाल जैन" भ्रागरा, १६. रामस्वरूप भारतीय जारखी श्रागरा, बा॰ कपूरचन्द जैन मालिक महावीर प्रेस आगरा, १८. श्री चिरजीलाल जैन बी० ए० हेडमास्टर त्रिलोकचन्द हाई स्कूल इन्दौर, १६. केशरलाल ग्रजमेरी मालिक केशरलाल सन्दरलाल . त्रिपोलिया बाजार जयपुर, २०. गेंदीलाल गंगवाल मार्फत केशरलाल मृन्दरलाल त्रिपोलिया बाजार जयपूर, २१. मोहनलाल जैन मार्फत केशरलाल मन्दरलाल त्रिपोलिया बाजार जयपूर, २२. रघुनायसहाय जैन, भांसी, २३. बाबुलाल जैन टुडला, २४. प० जुगलिकशोरजी सरसावा जि॰ सहारनपूर, २५. डा॰ भागीरथप्रसाद फैजाबाद, २६. रामचन्द जैन, बी॰ ए०, बी॰ एस० जालन्धर, २७. जम्बूप्रसाद देवबन्द, २८. बालमुकन्द जैन बी० ए० मार्फत सर सेठ हकमचन्द इन्दौर. २६. हीरालालजी जैन एम० ए० एल-एल०-बी रिसर्च स्कालर प्रयाग, ३० जमनाप्रसाद जीन बी **० ए० जै**नहोस्टल प्रयाग, ३१. वैद्यरस्त ए० मित्रसेन अजमेर, ३२, बसवीरचन्द्र जैन मुजपकरनगर, ३३. धर्मचन्द जीन डीग (भरतपूर). ३४. कपूरचन्द जीन डीग (भरतपुर). ३४. केशबदेव रेजावाला जैनी डीग (भरतपुर), ३६. सोनपाल छोटेलाल जैन डीग (भरतपुर), ३७. ऋमनलाल जैन कामा (भरतपूर), ३८. श्रीचन्दजी जैन मृजपकरनगर, ३६. विशस्भर-दासजी लाहोर, ४०. मुन्तीलाल माणिकचन्द्र कलकत्ता, ४१. ला० ग्रमरचन्द्र जीन जसवन्तनगर,

४२. राजाराम जैन करावली, ४३. मनोहरलाल जैन बम्बाला, ४४, विश्वस्भरदास गागींय भाँसी. ४४. न्यामर्तासह संकेटरी डि॰ बो॰ हिसार, ४६. चेतनदास हेडमास्टर मध्रा, ४७. बहीदास जीन बकील विजनीर, ४८. वांकरलाल वैद्य मुरादाबाद, ४६. माईदयाल जीन द्रिन्द कालिज देहली. ५० सी : एस० मलिनाय सं० ''जैन गजट'' मद्रास, ५१. ग्रनुपसिंह जैन सदर बाजार देहली, ४२. कनकुमार जैन बोडिंग इन्दौर, ४३. कपुरचन्द जैन बोडिंग इन्दौर, ५४. अजभवणलाल जैन हरिौदी, एटा, ४५. म्रादीस्वरलाल जैन देहली. ५६. दलीवसिंह खजान्ची ताता बैंक हापुड, ५७. प्यारेलाल कासलीवाल, बी० ए० कौसिलर जयपुर, ५८. चन्दमलजी रायबहाद्दर अजमेर, ४६. सेठ ताराचन्दजी नसीराबाद, ६०. सुमेरचन्द सेफ्रेटरी जैन सभा शिमला, ६१. लट्टरमल जैन कोसी, ६२. कुन्दनलाल हेडमास्टर भरतपूर, ६३. खेती-लाल कामा, ६४, मानमल काशलीवाल ७८, क्लाइव स्टीट कलकत्ता, ६४, लख्मनलाल मुन्कीराय जयपुर, ६६. दलीचन्द पुरवार कलकत्ता. ६७. इयामलान पाढमीय मुरार स्वालियर, ६८. ग्रतरसेन जैन मेरठ, ६६. फुलचन्द जैन बिल्सी जि० बदायू. ७०. बद्रीप्रसाद जैन, जैन कम्पनी मथुरा, मूगनचन्द औन ग्रागरा, ७२, सुगनचन्द औन घीयामण्डी मधुरा, ७३, रा० ब० मोतीसागर जज लाहीर, ७४. रायसाहव बा॰ पाश्वंदास, दिस्ली, ७४. कन्हैयालालजी मथुरा, ७६. गुलाब-चन्द सेठ की कोठी मथरा, ७७. रतनलाल जैन डीग भरतपर, ७८. मलचन्द किशनदास कापडिया सन्त. ७६. यादव दाजीवा श्रावशे वर्चा, ८०. रयुनन्दनप्रसाद साह स्नमरोहा, ८१. चन्द्रलाल औन फीरोजपुर, ६२. कामनाप्रसाद औन देहली, 🛋३. शिवनारायगालाल औन जसवन्त नगर, ६४. जैनेन्द्रकृमार जैन नागपुर, ६५ उसमचन्द्र जैन मेरठ शहर, ६६. नेमीचन्द्र जैन मुगदाबाद, ६७ हीरानाल औन प्रेसीडैंट औन समाज जिमला, ६६ ज्योतिषरस्न जियालाल .. जैन फर्फ्यनगर. ६९. झहंदास पानीपत. ६०. नैनीदास बाउन प्रेसीडैंट जैनसभा शिमला. e १. बस्तावर्रामह रोहतक. e २. सिघाई बजीलात पन्नानाल धमरावती. e ३. शम्भद्रयाल चांदनी चौक देहली, ६४. ऋषभदास बी०ए० यकील मेरठ।

ये देश के भिन्न-भिन्न रथानों के ६४ जैन प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिन्होंने परिषद की स्थापना की थी। इनमें सबसे उपर स्व० ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी के हस्ताक्षर है। मत. जैन समाज की प्रश्तिशील भा•दि० जैन परिषद के आठ संस्थापक प्रदेव ब्रह्मचारीजी थे।



### নহুখা-গীন

### श्री राजेन्द्र कुमार जैन 'कुमरेश' श्रायुवेंदाचायं, विलराम (एटा)

तरुष ! माज भ्रपने जीवन में, जीवन का वह राग सुना दे। सुप्त-शक्ति के कण-कण में उठ! एक प्रज्वलित आंग जगादे।।

धधक कान्ति की ज्वाला जाए, महाप्रलय का करकेस्वायत। जिससे तन्द्रा का घर्षण हो, जागे यह चेतनता प्रवतन। प्राण विवदाता के बंधन का, सण्ड सण्ड करदेवह उद्यगः। ग्रंग ग्रंगकी द्वृता तेरी निर्माणित कर देनव जीवन।।

> स्वय, सत्य-शिव-सुन्दर-सा हो, जन जनमें अनुराग जगादे। सरगा! आज ग्रपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे।।

तेरा विजयनाय सुन कोपे भूधर सागर-नभ-तारक-दल। रित मण्डल गू-मण्डल किए, कीपे सुरगरा-युत प्राखण्डन।। नव परिवर्तन का पुनीत यह गूँज उठे सब घोर घोर रव। तेरी तनिक हुंकार श्रवण कर कीपें यह ब्रह्माण्ड परावर।।

> तू ग्रपनी ब्वनि से मृतको के भी मृत-से-मृत प्राण जगादे। तरुण! ग्राज ग्रपने जीवन में जीवन का वह रागसनादे।।

तरी प्रविचल गांत का यह अम पद-मदित कर दे पामरता। जड़ता की कड़ियाँ कट जाएँ, पाजाए यह ध्वेय ध्रमरता। हृदतल की तड़फन में नृतन जागृत हो वह विकट महानत। जिसमें अस्मसात् हो जाए धरवाचार पाप कायर दल।।

> तेरा सौतित रक्त विश्व कण-कण से अशुभ विरागभगादे। तस्ण! भ्राज अपने जीवन में जीवन कावह रागसुनादे॥

प्रपने सुख को होम निरन्तर, तूभू पर समता बिखरादे। जिसमें लग्न प्रभिमान प्रथम हो, ऐसी शुचि ममताबरसादे॥ सस्य-प्रेम की श्रामा से हो श्रन्तर्थान पाप की छाया। रुढ़ि, मोह, श्रज्ञान, पुरातन भ्रम, सब हो मुपने की माया॥

> तू प्रबुद्ध हो, सावधान हो, स्वय जान कर जनक्षजना दे। तस्सा माज मधने जीवन में जीवन का वह राग मुना दे॥

### श्रद्धे य ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी की जीवन-मांकी

पं॰ परमेष्ठी दासजी 'न्यायतीर्थ' स्तितपुर (भांसी)

इह्मचारीजों की प्रतिमा सर्वतीपुत्ती थी। इस युग के समाज निर्माण तथा इसके सभी क्षेत्रों में बहुचारीजों की प्रमुख साधना धीर उनकी व्यापक दृष्टि थी। राजनार्ग के चौराहे पर प्रतिष्ठित उनके की तिरुक्तंभ की प्रकाय-रिश्मयों में वस्तुत. चैन समाज की विश्वनी खर्द्ध बताब्दी का इतिहास समितिहत है।

ब्रह्मवारीजी जैन समाज के उन देदीप्यमान रलों में से हैं जिन्होंने जैन घर्म की बड़ी सेवा की। एक लेख २४ मई सन् १८६६ ई० के हिन्दी जैन गजट में प्रकाशित हुआ था। उस लेख का कुछ ग्रंथ नियन प्रकार है:—

ए जैनी पंडितो ! यह जैन घर्म झायके ही माधीन है। इसकी रक्षा कीजिये, वोति फैनाइये। सोतो को जनाइये। और तन, मन, धन से परोपकार घौर शुद्धावार लाने की कोशिश कीजिये जिससे आपका यह लोक घौर परलोक दोनों सुखरें।

१८ वर्ष की बागुवाले उदीयमान समाजोद्धारक श्री शीतनप्रसादशी के वे लेखाय सर्प-प्रवार और समाज-सेवा के मुत्र थे। स्वनामक्य सेठ माणिकचंदशी के सम्पर्क मे झापके मन में समाजसेवा के भाव जागृत हुए। सेठजी सच्चे कार्यकर्जामां के पारली थे। मापने वैरागी जिन-समंभवत मीर सच्चे समाजसेवी श्री बहाचारीजी को प्रपने यही बन्बई में रहने के लिए मापह किया। श्री बहाचारीजी ने उनके पास रहकर उनको धार्मिक काओं भीर समाज-सेवा के लिए उक्तमाया भीर प्रपना सहयोग दिया। स्व-सेटजी ने बन्बई, सांगती, भागरा, महस्याबाद, श्रीलापुर, कोल्हापुर, लाहीर मादि स्वानों में जैन बोडिंग हाउस सभा सार्व जैनोपयोगी मनेक संस्थामों को स्थापित किया। इनमें मध्यकतर स्व-बह्यचारीजी का हाथ था। स्व-सेठजी प्रयोक धार्मिक भीर सामाजिक कार्यों में पूच्य बह्यचारीजी से सम्मति लेते थे।

बहावारीजी में जुढ़ चरित्र पातन करने के भाव भीर संस्कार बाल्यकाल से ही होगये थे । बह्यचारीजी के चरित्र में भामिकता, जैनवर्म में लगन और चरित्रनिष्ठा को निर्माण करने की भाषारियाला का न्यास आपके पितामह द्वारा एक्का वा चुका था । इक्को स्वाध्याय, सस्संग, और आरम-मनन ने और बढ़ाया । अंत में आपने २२ वर्ष की प्रायु में सन् १९११ ईंग में अहावारीजी पास में औ ऐसक पन्नालाजी के समक्ष घोलापुर में बहुववर्ष प्रतिमा थाएण की । बह्यचारीजी चरित्र के बढ़े पक्के थे । मुद्ध साहार, प्रायुक्त जब भीर सुद्धता के कहुर पक्षपाती थे । त्रिकाल सामायिक प्रन्थों के स्वाध्याय आदि दैनिकचर्यों में कभी कभी नहीं होने पाती । अध्यासमस्य में उनका अंतरगरेगाथा। उदारता, सहिष्णुता और विश्वकत्याण उनकी अपनी विशेषताथी। जैनो में, शर्जनो में, स्वदेश में, विदेश में जैनस्य की भलक भरने का प्रयस्त करना उनका मधुर संगीत बन गयाथा।

वे पंकितों में पंकित से भीर दालकों में विद्यार्थी। उदारता और कहुरता का उनमें विलक्षण समन्वस था। भाटा हाथ का पिना हो। मर्यादा के भन्दर हो। जल छता हुमातथा शुद्ध हो। मुहस्य की जैनवर्भ में निःशंकित थढ़ा हो। वही उनका माहार होना था। उनका माहार विद्यार को उनका माहार को में वे उनका हुमारकों में वे उनका सुवारकों में वे अवस्त मुखारक थे। कुरीतियों भीर लोक मुद्रनाथों के निग्तों वे प्रत्यकारी ज्वाना थे। जननी आर्थि के लिए उनका हुदय तदक्षता था।

#### वे असाधारण मिशनरी थे।

जैन समें की छाया में भाग भी कारम-कत्याण करें। अर्जनों के लिए उनका यह पित्रम सम्वेष था। इसी रटना से उन्होंने अटक में नेकर करक तक और कत्याकुमारी से सेकर रास-कुमारी तक अमल किया था। वींद्र संस्कृति और माहित्य में निकट सम्पर्क स्थापित करें। सित्र से सित्र संस्कृत अने किए से से सित्र से मी निए। जैनों में बहाजारीओं एक माज में नेता थे जो जैनहुत बनकर स्वक् लाल लाजनदायकी से मिने और जैन समाज की सेना के लिए तैसार कर सके। कांग्रेल में भी उन्होंने जैन स्थापियों के लिए स्थान प्राप्ति का प्रवस्त किया। सहरों में नहीं देहानों में भी उन्होंने जासूति का मन्त्र कूंचा। आप अजैन विद्यानों के सामने एक मच्चे जैन मिशनरों की रिप्रट से बा पहुंचते थे। आप जना विश्व विद्यालय के बाटमवासनर प्रोठ दुनताद को प्रभावित कर विद्यविधासय में जैन दर्धन प्रचार से जड़ कमाई जा रही है नो कर रापाग्यामियों के 'साह्य' जी की जैनदर्धन की कृत्याम्यमार्थ स्थानवाग सुक्त रहे हैं ।

क्रह्मचारीजी बड़े तीर्थोद्धारक थे। तीर्थों की रक्षा के लिए आपने बड़ा प्रयत्न किया। इभ्यसंग्रह भीर तत्त्वार्थमूज को वे जैनों की बाईविल समप्रते थे। जहाँ जाने योग्य छात्रों को पढ़ाते। इन ग्रन्थों का ग्राधिक से प्रधिक प्रचार करते।

वे बड़े देशभक्त थे। राजनीति में उनके विचार कांग्रेस के समर्थक थे। राष्ट्रीय महासभा के प्रत्येक श्रविदेशन में वे शासिल "होते थे।

धर्म-प्रचार फ्रीर समाज विशेष सुधार के लिए बहाचारीजी की आज्ञाएँ वकीलो बीरस्टरों विद्यार्थियों भीर तवयुवकों में विशेषकप ने केन्द्रित थी। इस क्षेत्र में सदैव जानृत रह कर प्रचार करते थे।

वीर पत्र का भनी प्रकार सम्पादन किया। जैनिमित्र के तो प्राण ही थे। सनातनधर्म उन्होंने गुरू करवाया। बहावारीजी की साहित्य-सेवा स्रवर्णनीय है। स्राप प्रतिदिन बारह्व घन्टे सिस्तते रहते थे। बहावारीजी द्वारा विभिन्न निष्यों पर रचना किए गये स्वतस्त्र ग्रन्थों, भाषा-टीकामों ग्रीर पुस्तकों की संख्या लगभग ७७ है। आपकी लेखन-पीनी जैसी सरम और सरस है वैसी मनमोहक भी है। प्रापित तारव-साहित्य का उद्धार किया। उनके ६ अन्यों का सम्पादन कर तारण समाव का उद्धार किया। अपने वीद्य साहित्य का भी प्रध्यपन किया। अपने जीवन में प्रमुपम साहित्य सिखा। उनके अन्यों को देलकर हिन्दी साहित्य परियद जयपुर ने उनके सम्बन्ध में निखा। ब्रह्मचारी को जैन साहित्य का प्रश्यन्त विद्वान विद्वान के निष्यस मानोचक, समाज और सामु संस्थाओं के विषय में मौसिक विचार रखने बाता स्थीकार किया।

वे प्रतेक सस्थाओं के संस्थापक और संवाजक थे। उनके अनुषम काओं के कारण वे मूर्तिमान आगृत संस्था वन गये थे। यही कारण था कि २- दिसम्बर १६१३ ई० को काशी में पूज्य ब्रह्मचारीत्री के सम्मान के निष् डा॰ हवंन जैकोबी की प्रध्यक्षता में 'जैन धर्म भूषण्' की पदयी में विभूषित किया गया। उन्होंने सामाजिक मुखार के लिए मा॰ दि० जैन परिषद की स्थापना की। वे उब मुधारक थे। अपने पथ के पविक थे किसी बहिल्कार की पर्योह नहीं करते थे।

इस बीमधी मरी में विद्यान जैनसंघ के प्रथम सथोजक के रूप में हम उन्हें देखते हैं। हमके नित् उन्होंने सनेक स्थानो पर स्रनेक परमाध्यक संस्थाएं स्थापित की। वे समाज के श्रीमानी थिदानों और योग्य कार्यकर्गक्षों से मिने प्रीर उनसे पृत्यक्षायों के जनसिद्ध स्रिक्शारों की को जायन करने, उनकी जीवन साधनाओं की पूर्णि करने महिलाओं के जनसिद्ध स्रिक्शारों की प्राण्ति के निए उन्होंने स्थाने मान-स्थमान की भी परवा नहीं की। उन्होंने स्थानी जीवन-साधना में समाज में स्थोक स्थानों पर अनेक बुक्कों और प्रार्थी महिलाओं का निर्माण किया। उनके हरयों में यह मध्य कूंका जो जीवन भर देश-समाज वी मेवा करेंगे। जैन पर्म के प्रसार के निष् स्थाने जीवन की बाजी नवायंगे।

ब्रह्मचारीजी इस पुग के समस्तभद्र ये जिनके हृदय में सतन जैन शासक के प्रचार की प्रदेभुत नगन थी। प्राज ब्रह्मचारीजी तही है, पर उनका घादर्श गर्देव समाज के सेवकों को बस्न प्रीर प्रकास देना रहेगा।



### विद्यावारिधि

#### वैरिस्टर चम्पतराय जैन, बार एटला श्री त्रिञ्चला कुमारी जैन

वे विश्व की विभूति थे। प्रपने जीवन में समार के सभी देशों के विविध विद्वानों और विचारकों से उनका सम्पर्करहा।

हमारी पीढी ने स्वर्गीय वैरिस्टर चम्पनरायजी को एक सफल वैरिस्टर गम्भीर, विद्वान, कुझल लेखक, प्रभावशाली बक्ता और सराहा। हम उनके कुदल है कि उन्होंने समाज में नवे युग का ब्राह्मान किया और विशेष को चुनौती दी। ग्रीर समर्थ से टक्कर ली। यह प्रयान सारतवर्षीय दिन्यत्र ने परिषद के प्रकृत संस्थापक और साहि समापति वे। परियर की पत्रवार प्रयोग समर्थ हाथों में लेकर उन्होंने न कभी तुकान की परवा की और न प्रसाद की। इस समुभव और उत्साह में सहा तरण पहें।

वैरिस्टर साहब का सर्व प्रधान गुण सम्बक् श्रद्धान था। वह जैनधमं के समझ थे। पर उनकी समझता कोरे जान की प्रसर ज्वाला न बनकर श्रद्धा से श्रोन-श्रोत दीय-शिक्साकी तरह सान्त, रिनम्थ, स्थिर भीर रुचिर थी।

विद्यावारिधी बीरस्टर चम्पतरायजी समाज के उन धमेंतियो में से थे जिन्हें धमें के उत्कर्ष की महान् चिन्ता थी। उनका दृष्टिकोण जैनधमं को केवन भारतीय ही बनाये रखने का नहीं था। धपितु जगन्मान्य श्रासोद्धारक श्री बीर प्रभु की पवित्रतम वाणी को प्रस्के जीव के हितायं देश-विदेशों में भी प्रसारित किया जाय। यही उनकी भ्रान्तरिक भावना थी। यह उनकी



बैरिस्टर चम्पतरायजी

स्वनामधम्य बेरिस्टर बम्पतरायवी उच्चकोटि के विद्वान, समाजनुषारक भीर जैन धिवान के दिमान विद्यान थे। उन्होने विदेशों में जाकर जैन धर्म का प्राप्तिक हम से मबार किया। वे यह समुभव करते थे कि साध्याय समाजर राजिक भीर देशानिक हैं उन्होंने बोड़े ही समय में प्राधातीत उन्नति को है। वे बहुत जस्त्री वरतु के सही रूप को गृहण करने में सिढहरत हैं। यदि ऐसे विद्वानों के समुख जैनधमं का ममं रक्षा जाय तो उनकी घारमा को प्रपूर्व धानित मिलेगी धीर विश्व पहिसारमक भावनायों को घोर घष्टसर होगा। वेरिस्टर साहब इसी भावना से विदेशों में गेर धीर उन्होंने च्या पर जैन धर्म का प्रचार किया।

वीरस्टर ता० ने बढ़ेवी में जैत-साहित्य तिरावर मानव समाज की प्रपूर्व तेवा की है। जनका प्रभाव विदेशों में लूब पड़ा। जहाँ भी ने मेरे उनका ध्रपूर्व सत्कार हुआ। जैत समाज के कहें उदीयमान युवक उनसे दतने प्रभावित ये कि जैत-साहित्य और समाज को सेवा के लिए उन्होंने जीवन में ब्रस्तिनीय कार्य किया। ला० ततनुखराशजी के जीवन पर उनका अन्युत प्रभाव पड़ा। जी उन्हें समाजस्था के मार्ग की और प्रसर्द कर सका। कैवल भावनाही नहीं थी बल्कि इसके लिए उन्होने यथा-बित विदेशों में भ्रमण किया। फलतः वह बीर वांग्यीको विदेशों में प्रमारित करस्व कर्तव्य में सफल हुए।

किसी भी धर्म का साहित्य ही उसे जीवित रखते में सजीवनी के समान कार्य करता है। धौर जिस धर्म का साहित्य देशी-विदेशी कई भाषाधों में उपलब्ध हो वह धर्म धीधातिशीध्र विकास को प्राप्त हो जाता है। विरिटटर साहज ने इस प्राप्त भाषा के युग में त्याभग २० ग्रन्थ इस भाषा में निचे हैं। इतना ही नहीं धरितु धापने अपनी प्रभावित वक्तृत्व सीनी द्वारा देश-विदेशों में धर्म अवस्य कराकर विदेशियों को प्रभावित किया धीर धपना जीवन सफल वनाया।

प्राप विरिस्टर होकर व विदेश भागण करते हुए भी जैन सिद्धारा के परम श्रदानी थे किसे कि प्रावक्तन के निश्चित बिद्धानों में बहुत चन देख पति हु। प्राप्त्यो प्रमंतिरद्धा भीर प्राप्तिनिद्धा संदेश सिप्ता रूप रही। यह सुनकर प्राप्त्य होता है कि प्राप्त रात्रि में जल भी प्रहुण नहीं करते थे। प्रस्त नियम भीर स्वाध्याधारि तो प्रापकी दिनचर्या के नारी ही थे। आपका सात प्राप्त के पितायों का सदा ही त्याक रहा था। प्राप्त वास्त्रव में सच्चे वर्मेट प्रमात्मा प्रोर जैन समाज के महान पुरुष थे।

#### चारित्रमृति श्रावक

वीरिस्टर साहब केवल धर्म तरव के दार्शनिक विश्वान् या उसके श्राह्म असन मात्र ही न थे। उन्होंने रस्तत्रय धर्म को ध्रवने जीवन में यथा सम्भव मूनिमान बनाने ना उद्योग किया था। वे महान् है। इसलिए नहीं कि उनको महान् धर्म को आगासा थी। महस्यकारा मांभी भी मनुष्य को ऊंचा उठाते है। विरस्टर साहब महान् हुए। बयोकि वह स्थान और सेवा धर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते है। विरस्टर साहब महान् हुए। बयोकि वह स्थान और सेवा धर्म को जानते और उस पर धर्मन करते थे लक्क महस्यमा धर्मिक वह स्थान और सेवा धर्म के जानते और उस पर धर्मन करते थे लक्क महस्यमा धर्मिक्ष कर से संभावति मनोतीत हुए, परंत्रु उस पद को प्रहण करने के पहले उन्होंने रहण दर में पंचारुक्र साथण किए।

उन बतों का उन्होने यावञ्जीवन पालन किया। विद्यायत में भी वे बतो को धारण करने में पूर्णसावधानी रखते थे। लन्दन से दिए गए एक पत्र में वे लिखते है.—

"लाम को मैं घपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। मेरे कमरों के पास ही एक छोटा-सा स्वांईमर है। भोजन कमरों के किराये में लगभग बीस पौड प्रतिमात खर्च होता है। प्रात: में फल घौर मनाई लेता हूँ कभो-कभी बायं भी पो लेता हूँ। ६-४४ पर उठ देवता हूँ और पौने माठ को सामायक पर बैठ जाता हूँ। जिसमें मुझे १४ मिनट लगते हैं। उसके बाद ही मैं ६ के करीब क्लाहर करता हूँ। उपरास्त पास के बगीचे में पूमने चला जाता हूँ। बहा से १२-३० बजे लिहता हुँ। तब में सामाय बनाता घौर साता हूँ किममें रोटों और भाजी मुख्य: होती है। दिन में दो बजे से पौना बनात का सिक्ता हूँ। को में ६-३० प्रपणी साम की

क्यांजुबनाकर लाता हूँ। लोगो ने मुफ्ते कई बार पृष्ठा है कि क्या विलायत में एक बती आवर्क का जीवन विताना सम्भव है? पुभे तो लगता है सब चीड़ें बाद्यार में मिलती हैं और यदि रसोईपर है तो मनवाहा बनाकर खादए। इसमें दिक्तत ही क्या है? रही बात मानसिक शाग्ति और निराहुलता की सो भारत की मेदाब विलायत में अधिक निराहुलता और स्नान्ति है। क्योंकि यहांजनके तिरोधी सामन हो नहीं है। यह सब है कि यहाँ के ,बीबन में बहुत-सी सुभावनी बातें हैं। परनु धोड़ बहुत यह बात तो सभी ठीर है।

मनुष्य नुभावों में पड़कर कहां नहीं गलती कर सकता? बास्तव में यह प्रश्त तो वारिष्ठ मोहनीय कर्म के क्षयोपश्यम से सम्बन्ध रखता है। यदि उसका क्षयोपश्यम है तो बाह्य निमित्त निर्पेक होंगे। धौर चारियमोहनीय के उदय में रहते हुए भी एक ब्यक्ति बम्बई में भी भ्रष्ट हो सकता है। ध्रतः धाठों एव उससे न्यूनतम प्रतिमाधों के चाटी श्रावक विलायत में सानन्द रह सकता है। एक खूबी इस देश में और है वह यह है कि यहाँ चीटियां धौर कोड़े-मकोड़े प्रायः होते ही नहीं। ध्रतः हमें उनकी धारम्थवनित हिसा का भी पाप नहीं हमता।

पुण्य वैरिस्टर साहब सबभी शीवन पालन करने में कितने जागरूक थे। बनका झादर्श वरबत हमसे कह रहा है कि सबस का पालन करों। श्रावक हो तो श्रावक के बाठ मूल गुणो का पालन करों। मब, मात और मधुतथा पंच ब्हुम्बर फल मत साथों। पानी छानकर पियों। राज में खाना सन साथों।

वैरिस्टर साहब तो वहा भी दिन ही में भोजन कर लेते थे। जहां सब ही प्रायः रात्रि भोजी थे। वह ग्रंपने बतो में खब सावधान थे। एक दफा वह बहुत प्रातः ही रवाना होने को थे । उनके मित्र नाक्तालाये । भूकभूका हो चुकाथा। पौ फटने को थी। बैरिस्टर साहब ने कहा, ग्रभी रात है, मैं नादता नहीं करूगा। मित्र का आग्रह निरयंक था। वैरिस्टर साहय के जीवन में अपूर्वशान्ति कासिरजन उनकी परीक्षाप्रधानता के कारण ही हुन्ना। यदि उनकी प्रजासवित्त न होती वह बन्तस्थिति के परीक्षक न होने तो विलासताके गहरेगतंसे बह बाहर नहीं निकल सकते थे । उस पर भी वह बास्त्रों में लिखी हुई प्रत्येक पक्ति को इसलिए ही नहीं स्वीकार कर सकते थे कि उस पर तीर्थं खर कथित होने की महर लग गई थी। बह उस बात को तर्क ग्रौर विज्ञान की कसौटी पर कसते थे। और जब उसे ठीक पाते थे तभी उसे मान्य करते थे। पुज्य वैश्स्टर साहव ने सन् १६२६ में नार्वे (Norway) देश की यात्राकी। वहां उन्होंने ता० ११ जीलाई १६२६ को ग्रपनी आरखो से बराबर रातदिन सूर्य को चमकते पाया। बहांतीन-चार महीने तक प्रतवातिर सूर्य ग्रस्त नही होता। सर्वज्ञ का कथन इस प्रत्यक्ष के ग्रविरुद्ध ही हो सकता है। वैरिस्टर साहव ने वहा का मनोरंजन वर्णन लिखा है। रात के ११॥ बजे सूर्य ग्रस्ताचल रेखा को चुमने लगा । बारह बजते-बजते उसका ग्राधे से ज्यादा भाग द्रव गया। शेष भाग ग्रांखों के सामने रहा। ग्राधी रात के पश्चात सूर्यास्त होना बन्द हो गया। सूर्य का जो भाग नेत्रों के सामने थावह धीरे-धीरे ठपर को उठने श्रीर निकलने लंगा। देह बजे रात की पूरा मूर्य निकल आधा था। चारों और धूप ही धूप थी। वह दूष्य देखते ही बनता था। इस प्राकृतिक दृश्य का तारतस्य जैन किद्वान्त के कलालुमीण से कैंसे बैठन है। यह बताने वाले साधन-सूत्र भरी प्रकृत में कि से से उपलिस है। विराद्ध साहत उन सर्वक प्रभाव कि सुवस्य को पाकर फूले न प्रधाते। वे राष्ट्रीयता के स्पन्न पोपक थे। बीर की सिंह सर्जना उनमें थी। शान्ति का धर्य राज्यूपन भीर श्रहिता से मतलब कायरता के नहीं। जैनयमं के लिए स्वार्य-रायाण और मात्य-विलाग करने की भावस्यकता है। कोई प्रस्थाचार करे तो उससे दवने की भावस्यकता नहीं। प्रथाय को हटाने के लिए हों प्रमं रक्षा के लिए लड़ने-मरने नो तैयार हो जाना चाहिए।

बैरिस्टर साहव ने अने साहित्य की अपूर्व सेवा को वे एक महान् धर्म प्रचारक और परीक्षा प्रधानी श्रावकरत्न थे। हमारा कर्तव्य है कि उनके पर चिन्हों पर चलकर धर्म की जीवन में उतारें।

### बेरिस्टर साहब के कतिपय शिक्षा-प्रद म्रादेश

े प्रत्येक जैन युवक जैन धर्मका ज्ञाताबने। शिक्षित जैनों में जैनत्वकीभावना पैदाहो।

ौन धर्म तो पारस पत्थर है जो लोहे के समान प्रशुद्ध जीव को शुद्ध स्वणं तुल्य बना सकता है।

जैनो की उपजातियों में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए। इससे कई लाम है।

जैन पर्म एक विज्ञान है। कारण कार्य सिद्धान्त पर अवलम्बित है। जैसा बोधों गे वैता काटों ने। परन्तु म्राज हम धर्मिजान को भूल गये। वे धन, यहा पुत्रके लिए गन्दिर नहीं भैन मन्दिर सिम्बारियों के लिए नहीं। मोशाभिजापियों के हैं पर्मीशारा और रवाध्याय की पदित में मुधार होना चाहिए। नई पदित से बरलु का स्वरूप सम्मन्ने य जानने की जरूरत है। मुख्यतः मात तत्वों को जानने की जरूरत है। युंबानिक शंबी ने पुस्तके रची जानी चाहिए। ग्रास्मजान, भ्यास, समाज सामक्र, भीर इतिहास की नई पदित पर प्रतिपादन करना चाहिए।

ीथे-सादे शब्दों में पुषित और प्रमाण के आधार पर आप गजट में मैत्री प्रमोद, कारूण्य भौर मध्यस्थ के खिलाफ कोई लेख प्रकट न हो।

विद्वानों को बिह्नसापूर्वक लेख निस्तने के लिए प्रेरणा करो । सम्पारकीय चिह्नसपूर्व हो । पहने समाज में जैन संस्कृति मनुष्यमात्र के लिए प्रादशं सस्कृति थी । फ्रीर हर जगह जैनी मनुष्य के नेताथे । वहीं धादशं धात्र हमारे सामने होना चाहिए । हमको घपनी प्रावाज और चारित प्राचीन काल के समान ऊंचा करना उचित है। तब दुनिया सुशी से हमारे पीक्षे चनेती।

प्राचीन जैन तस्व की रक्षाकी जिए ।

समन्तभद्र स्वामी का ग्रपने सामने ग्रादर्श रूप थे। जैन समाज को उन्नत बनाने के लिए संसार में मुख शान्ति फैलाने के लिए जैन विश्व विद्यालय स्थापित करना ग्रावश्यक है।

## लालाजी के नेतृत्व में परिषद् का शानदार ऋधिवेशन

श्री वंचरत्नजो

बापके प्रपान मंत्रित्वकाल में परिषद के तीन प्रधिवेशन हुए। तीनों ही प्रापिवेशन बहुत ही शानदार ढंग से सम्पन्न हुए। जिसमें हजारों की संख्या में देश के विभिन्न भागो से जैन कार्यकर्ता भीर समाज गेबी सम्मित्त हुए। उन्हों अधियेशनों में एक सतना धिथेवेषन किस प्रकार सम्पन्न हुबा उसका दिग्दर्शक झापके सामने है। परिषद् की जन्मभर सेवा करने बाते पंडित रामलालगी पंचारत उस समय प्रचारक ये उनकी ही कलम से आंखी देखा हाल प्रधिवेशन का इस प्रकार है।

#### सतना भ्रधिवेशन

परिषद प्रधिवेशन का निर्मत्रण सतना से प्राया वा परन्तु कारण विशेष से १ सप्ताह बाद पत्र मिला कि जो निर्मत्रण सतना मे परिषद् प्रधिवेशन का दिया गया या उसे कैन्सिल कर दिया जाय प्राटि।

जब मैं बाहर से ग्राकर प्रधान मंत्री परिषद लाला तनसुखरायजी से मिला तो कहने लगे वर्षे ग्रिधवेशन का समाप्त होने वाला है। निमत्रस सतना का ग्राया था पर न मालम नयों धन्कार करते हैं। ग्राप विस्तर न खोले और तुरन्त सतना जाकर व्यवस्था करे और कारण जात करे मैं उसी क्षण सतना को रवाना हो गया अगले दिन दोपहर के समय सतना पहुँचा मालम हुआ कि श्री मदिरजी में भीटिंग हो रही है मैं वहाँ पहुँचा। लोगों से मिला। लोगों ने कहा कि प०जी सतना मे रथ ५० वर्ष से निकला नही है। श्री महाराजा रीवा नरेश ने बड़ी कठिनता से इस वर्ष रथ निकालने की श्राज्ञा दी है हम लोग ठाठबाट व प्रभावना के साथ जैन रथ निकालना चाहते हैं। यह भी समाज ने निब्चय कियाथा कि दि० जैन परिषद को निमंत्रित भेज दिया जाए । निमंत्रस गयाभी, परस्तुजब हम लोग सिवनी रथ माँगने गये जो कि बडा सन्दर बनाहबा है वहां के समाज ने कहा कि स्रगर तुम रथोत्सव पर जैन महासभा को निमत्रण करते हो तो हम रथ देने को तैयार हैं ग्रन्थथा नहीं इस मजबरी को देखते हुए हम जबानी स्वीकृति देशाये है। इसी संबंध मे ब्राज भीटिंग थी। मीटिंग के निरचयानुसार निमंत्रण महासभा को भेजना स्वीकार किया गया है बीर यह निमंत्रण है जो भेजा जा रहा है। मैंने ग्राध घंटे परिषद के संबंध में जोशीला भाषण दिया। फल यह हम्रा कि परिषद को भी निमंत्रण दे दो । दोनों के एकीकरण होने का श्रेय सतना को प्राप्त होगा। मैने कहा रही रथ की बात सो पं० जी कह ही रहे हैं कि मेरी जिम्मेवारी है हम रथ का प्रबन्ध कर देंगे। निमंत्रण परिषद को पुनः लिखा गया। यह मुक्ते दिया गया। महासभा का निमंत्रग् जो डाक में डालना था वह भी लिया और वापिस होकर तार द्वारा मुचना निमंत्रण की दी। वहाँ से तार द्वारा जैन मित्र, संदेश ग्रादि को खबर कर दी गई। ग्रगले ग्रंक मित्र संदेश में ''परिणद

स्रमिवेशन सतना में होगां' ऐसा समाचार पढ़ा गया । शीघ्र ही कार्यसमिति द्वारा योजना प्रकाशित की गई ।

दिल्ली से फिर सतना प्रबन्ध करने धाया तो लोगों ने कहा परिषद् का निमंत्रण स्वीकारता का मित्र, बीर में प्रकाशित हो गया है। महासभा का कोई विक नही धाया। मैंने कहा मैं उस दिन डाकसाने गया तो सोचने के बाद निरस्य किया कि एक स्थान में दो तत्त्वारी नहीं घा सकतीं इस वयं परिषद् का प्रविवेदन तथाने हो जाने दो; दूसरी बार महासभा का। इस कारण सुद्धरापत्र मैंने नहीं दाला था। कुछ लोगों ने धच्छा कुछ ने बुरा भी कहा। परिषद् के सम्बन्ध में मेरियाजी में सच्छा प्रभाव दाला। स्वागत समिति का निर्माण किया।

श्री दयाचन्द घर्मदास को सभापति, उनसभापति कमगः बनाया। तैयारिया होनी शुरू हो गई। महाराजा रीवां नरेख से सहस्योग प्राप्त करने के लिए प्रमुख दरबारी लोगों के साथ मैं मैं नया। सबने गिन्नी भेंट की। मैंने श्रीफल ग्रीर सवा रूपया भेंट कर ग्राप्तीर्वाटासक स्त्रोक पढ़ा महाराजा मेरी और देख कर प्रसन्त हुए।

मेरा परिचय होने के परचात मैंने कहा। राजन ? श्रापके राज्य सतना में श्राल इंडिया दि० जैन परिषद् का अधिवैशन होना चाहना है। अमेबनी के बडे-बडे नेतागरा आपके राज्य मे पघारेंगे। स्टेटका प्रबन्ध जिनके हाथ में है उनके पघारने की भी आर्जा है। महाराजा ने प्रसन्त होकर सतना की राजकोठी खाली करने के लिए कर्मचारियों से कहा । यह भी कहा कि ग्रागन्तुक श्रतिथियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो । वे यहाँ से बुरी भावना लेकर न जावें । सोने-वादी की दो कुर्सी भी भिजवाने के लिए कहा तथा ऊँट, हाथी, घोडे ग्रादि जिस-जिस सामान की जरूरत हो मैं स्वीकृति देता है परस्तु श्रतिथियों को रंच मात्र भी कष्ट का अनुभव न हो यह ध्यान रहे। मैने कहा राजन ! मैं तो श्रापको पधारने का निमत्रण देने श्राया हैं। महाराजा सा० ने कहा कि मैं जरूर ब्रधिवेशन में ब्राऊंगा। तुरन्त समाचार पत्रों में दिये गए। राज्य की ब्रोर सेतैयारियाँ शानदार होने लगी तहलका मच गया । विभाल मृत्दर मंडप बनाया गया । नाटक का भी प्रवन्ध किया गया । . सन्दर बाजार सजाया गया । तोरण मंडप बनाया गया । राजसी ठाठ किया गया । यह चर्चा घ०जैनों में भी फैली कि जैन रथ में नग्न मित निकाली जायगी। बाह्यणों ने घोर विरोध किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। हम जेल भर देंगे। तब उन्होंने स्रोक्ता (एक जाति होती है जो यंत्र-मंत्र मे प्रवीण होती है जो भ्रमने मंत्र बल से रथ को तोड देती है। ऐसा कई जगह हमाभी है) को युलाया और जैन के विरोध में नाना तैयारिया होने लगीं यह खबर जैन समाज सतना को मिली सब वहें चितित हुए मभी बलाया सब हाल कहा ? मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है जाकर उस श्रीभा से कह दी कि हमारे यहां वडे भारी मंत्र तंत्र वादी विद्वान पधारे हुए है उन्होंने कहा कि आपका वडा लडका मरणासन्त है जाकर खबर लो दैव की बात कि उनके पास इस विषय का तार ग्राया श्रीर वह चला गया तथा उसका बडा बेटा मर भी गया उसने धाने से इन्कार कर दिया सकट टला लोगो में मेरा भ्रत्यधिक विश्वास बढा खुब सम्मान दिया ।

लोगों ने कहा पं० जी यह सी० पी० प्रान्त है परिषद के विरोध में काफी लोग हैं। ग्रागन्तकों की संख्या थोड़ी होगी तो क्या शोभा होगी । मैंने कहा जिता की कोई बात नहीं है देखते रहिये में क्या-क्या प्रबन्ध करता है जगह-जगह गया यहाँ प्रचार किया कि ग्रीका द्वारा जैन रथ रोका जायगा जैन विद्वान रथ चलायेंगे श्रोभा को कीला जाएगा यह दृश्य जैन प्रभावना की दृष्टि से देखने योग्य होगा: काफी तादाद में लोग पघारेंगे। यह चर्चा दूर-दूर तक फैल गई और बेखमार धादमी क्या गया रेथ जैसी भीड हो गई: महाराजा रीवां नरेश के घन्तर्गत घन्य राजाओं से भी मिला. उन्होंने भी आने का वचन दिया खाने पीने ठहरने आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई राजसी प्रवत्य किया गया । इधर ग्रथिवेशन के दिन निकट ग्राने पर श्री ग्रयोध्या प्रसाद जी गोयलीय सतना था गये मैंने स्वागत समिति में प्रस्ताव रक्ता कि सभापति यथिवेशन टोन से **या**येंगे खतः इलाहाबाद में सभापति महोदय और साथ ही नेताओं का स्वागत होना चाहिए अपना प्रबन्ध वहाँ होना चाहिए गोयलीय जी और मैं इलाहाबाद गये वहां पर कैलाशचन्दजी से मिलकर उन्हें निमंत्रण देकर सभा-पति का स्टेशन पर जानदार स्वागत किया गया भोजन व्यवस्था की गई इसी तरह मार्ग में कई जगह ब्यवस्था की गई। यह सब प्रबन्ध मैंने ही किया सतना स्टेशन पर मखमल तथा तूस के फर्श पर से सभापति को लाया गया उस पर फल मालाओं से बेस्टिन जयकारों के नारों से सभापति का सम्मान किया गया। सभापति महोदय को सोने के हौदे में हाथी पर बैठाया गया। महिला परिषद् की सभा नेत्री श्री लेखावती जी को दूसरे हाथी पर ऐसे ४ हाथी कई ऊँट कई घुड सवार बैड बाजे बरियो द्वारा शहर में जुलूस निकाला गया मार्गमें हर जैन घर पर हाथी को खडा किया गया वहाँ सभापति का सम्मान हम्रा श्राकीं रूपया श्रीफल भेंट किये गये दश्य देखने योग्य था। जिस समय सभापति बा॰ लालचन्द जी अपना वक्तव्य देरहेथे। खबर मिली कि महाराजा पंधार रहे है खलबली मच गई सतना निवासी लोगों ने कहा महाराज रीवां नरेश पंधार रहे है भाषण बन्द कर देना चाहिए और उनके बैठने का प्रबन्ध लास होना चाहिए ।

मैंने कहा— प्रानं दो प्राणित सारे भारत का मभापति भाषण दे रहा है महाराजा भी मुनेगे साथित साथाति प्रिधिवान के बरावर में कुर्ती झालकर सम्मान ते जन्हें विद्याया गया प्रोर्ट सम्मानित किया गया पर्रम्त के दिन हो मलमल के फर्ता पर बैटे; भाषण पर्रमात उन्हें उच्च स्तर पर विद्याल प्रोर होस्तान को ने सुसिन्द्रत पाणण दिया प्रोर प्रप्यक्ष महौरय में जैन सिद्धांत के सास २ प्रथ महाराजा को भेट किये महाराजा को अभिनन्द्रत पत्र भेट किया गया जिसका उत्तर महाराजा ने थोड़े सच्यो महत्वपूर्ण दिया प्रीर कहा— "प्राज हम लोगों का भाग्य है कि इतनी दूर र ते राज्य में मिनिय प्यारे है उन्हें कोई कटन हो इस बात का ध्यान राज्य निवासियों को स्वता का प्राप्त एवं स्वासन सम्प्रमुख स्वासन स्वता स्वता स्वासन स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता का प्रियवेदन सपना सहत्वपूर्ण स्वान रखता है।

द्याही स्रधिवेशन कराने में मैने जो प्रवत्य किया वह सब प्र० मंत्री परिषद् ला० तनसुख-राय जी का ही प्रवत्य कहा जा सकता है।

(शेष पृष्ठ १५१ पर)

# जैन ऋौर हिन्दू

बहुश्रुत विद्वान् डा० ज्योति प्रसाद जैन M.A. Ph. D.

"प्रसिद्ध ऐतिहासक भीर बहुआत विद्वान टा० ज्योति प्रसादकी ने हमारे विशेष आष्ठ्र पर 'अंग भीर हिन्दूं सम्बन्ध में एक टह स्वृद्धं निवंध प्रस्तुत किया है। जिसमें आपने उन प्रस्तित सीमा है। जिसमें आपने उन प्रस्तित सीमा राष्ट्रनायक स्व० पं उन्वाहरतायनो नेहरू ने प्रपंत प्रसिद्ध-पंथ 'विस्कर्यरो आपा हा प्रस्तुत के सामा राष्ट्र में सिद्धा है कि जंग थमं और बौद्ध धमं नित्यय से न हिन्दू पर्भ है और न वैविक धमं ही, तथापि उन दोनों का जन्म भारतवर्ष में हुमा और वे सारतीय जीवन संस्कृति एवं वाश्रीनक चित्रत के प्रविभाज्य ग्रंग रहे हैं। जंग धमं प्रथवा बौद्ध धमं भारतीय विचारधारा एवं सम्बता का शत प्रतिग्रत उपज है तथापि उनमें से कोई हिन्द नहीं हैं।"

"विद्वान लेखक ने स्रनेक प्रमाणों के स्राधार पर इसी बात को सिद्ध किया है जो पठनीय एवं तर्कसम्मत स्रौर यथार्थ है।"

क्या जैन हिन्दू हैं? अववा, क्या जैनी हिन्दू नहीं हैं ?— यह एक ही प्रस्त के दो पहलू हैं, और यह प्रस्त आधुनिक सुग के प्रारभ में ही रह रह कर उठना रहा है। सन् १६५०-५५ के बीच तो सन् ५१ की भारतीय जन गणना, नदननर हुर्जिनसंदर प्रवेश किन एव आपदोलन तथा भारतीय भिचारी अधिनियम आदि को नेकर इस प्रस्त ने पर्यान नीय वाद विवाद का कथ ने निवाद था।

स्वय जैनों में इन विषय में दो पक्ष रहे हैं—एक तो स्वय को हिन्दू परम्परा से पृथक् एकं स्वतंत्र घोषित करता रहा है घोर दूसरा प्रपने प्राप्तों हिन्दू समाज का यम मानने में कोई प्रापति नहीं सनुभव करता। देनी प्रकार तथाकथित हिन्दू मों भी दो पथ रहे हैं वितमें से एक तो जैनों को अपने से पृथक् एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानना रहा है घोर दूसरा उन्हें हिन्दू समाज का ही एक खंग घोषित करने में तस्पर दिलाई दिया है। वास्तव में यह प्रश्न उनना तारिवक नहीं जितना कि बढ़ पेनिहासिक है।

जैन या जैनी 'जिन' के उपासक या अनुवायी हैं। जिन, जिनेन्द्र, जिनेन या जिनेस्वर उन घहेंनु कैवलियों को कहते हैं जिन्होंने असपूर्वक तपस्तराणादि कर प्रात्मद्योधन की प्रक्रियाणी इहारा मनुष्य जन्म में हो परमात्मपद प्राप्त कर निया है। उनसे से जो समात्म के समस्त प्राणियों के हितसुख के निष् पर्मानीर्थ की स्थापना करते है वह तीर्थकर कहलाते है। इन तीर्थकर अस्त्र प्राप्त प्रक्रिक सनुवासी जैन या जैनी प्राचरित, प्रतिपादित एवं प्रचानित चर्म ही जैन पर्म है और उनके सनुवासी जैन या जैनी कहताते हैं। विभिन्न समयों एवं प्रदेशों में वे भ्रमण, ब्रास्य, निर्यन्य, श्रावक, सराक्री या सरायोगी, सेवरणान, समानी, सेवड़े, भावड़े, भव्य, श्रनेकान्ती, स्याडादी ग्रादि विभिन्न नामों से भी प्रसिद्ध रहे है।

धापुनिक जुन में लगभग सी-सवासी वर्ष पर्यन्त गंभीर छथ्ययन, घोषकोज, भनुसंधान, प्रत्वेषण और गवेषण के परिणाम स्वरंद प्राच्यविदों, प्रतात्वकों, इतिहासकों एवं इतिहासकारों तथा मारतीय पर्म, दर्शन, साहित्य धोर कता के विदोधकों ने यह तथ्य मान्य कर लिया है कि जैनमर्भ भारतवर्ष का एक सुद्ध भारतीय, सबंधा स्वतंत्र एवं प्रत्यन्त प्राचीन धर्म है उत्तकी परम्परा कदाचिन वैदिक घयवा ब्राह्मणीय परम्परा से भी प्रधिक प्राचीन है। उत्तका प्रथम स्वतंत्र तत्त्वतान है, स्वतंत्र वसंत है, स्वतंत्र धनुयुतिएँ एवं परंपराएँ है, विद्याद प्राचार विचार एवं उपासना पदित हैं, जीवन और उत्तके तत्त्व सावधी विद्याद दृष्टिकोष्ट है। प्रयोग स्वतंत्र वेतान्य एवं तीयंत्र्य कहैं, विद्याद पर्व स्वीहार है, विद्याद व्यवस्थक एवं विभिन्न भाषा विषयक विद्युत साहित्य है तथा उच्चकोटि की विविध एव प्रयुत्त स्वाहितयों हैं। इस प्रकार एक सुन्यद एवं सुन्यद संस्कृत से समन्वित यह जैनपर्म भाग्वत्य की श्रमण नामक प्राय: सर्वप्राचीन सास्कृतिक एवं धार्मिक परम्परा का प्राभृतिहासिक काल से ही सजीव प्रतिनिधित्व करता प्राया है।

इस सायन्य में कतियय विशिष्ट विद्वानों के मन्तव्य दृष्ट्य्य है (देखिए हमारी पुस्तक—
वीनजम दी ओरोस्ट विश्वम रिलीवन) यथा...भे जयवन्द विद्यालकार— "जैनों के इस विश्वसा
को कि उनका यम प्रत्यन्त आधीन है और महालीर के पूर्व अन्य २३ तीर्थकर हो चुके ये अमपूर्ण
और निरापार कहना तथा जन समस्त पूर्ववर्षी तीर्थेच्द्रमें को काल्यनिक एव अर्मनिहासिक मान
नेवान तो स्थायसम्यत ही है और न उचित्र हो। भानत्वयं का प्रार्थभक इतिहासिक मान
है जिनना कि वह स्थयने सापको वेदों का अनुयायी कहने वालो का है। वही पुरु १६) इसी
विद्वान तथा डार काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार अववंवेद धादि में उल्लिखित ब्रास्य समस्य
सम्राद्वास्तिय अनेत समं के अनुयायी थे। (वही पुरु १७) टार राधाकृष्णन के सनुसार जैन
समं वर्षमान प्रयदा पास्वनाय के भी बहुत पूर्व प्रचित्त था (वही पुरु २०), तथा सह कि यजुर्वेद
में भूष्यभात प्रवदा पास्वनाय के भी वहुत पूर्व प्रचित्त था (वही पुरु २०), तथा सह कि यजुर्वेद
में भूष्यभात प्रवदा पास्व प्रिष्टियोस, इन तीर्थेच्दरों का नामोल्लेख है, भूमवेदादि के यह उल्लेख
तामान, म्हप्यभादि, विशिष्ट जैन तो तीर्थक्दरों के ही है भीर भागवतपुराण वे इस तथ्य की पुष्टिट
होती है कि म्हपूर्यभेव ही जैनसमं के प्रवत्तेक थे (वही, १० ४५/४२)।

प्रो॰ पाजिटर, रहोड, एडकिन्स, धोल्डह्म म्नादि विद्वानों का मत है कि वैदिक एव हिन्दू पौराणिक साहित्य के मसुर, राक्षस म्नादि जैन हो ये। भीर डा॰ हरिसत्य भट्टाचार्य का कहना है कि जैन भीर बाह्मणीय, दोनों परम्पराम्नों के साहित्य के बुलनात्मक झम्यायन से भाषुनिक पुग के कतिपय विद्वानों का यह साग्रह मत है कि वैदिक परम्परा के भ्रमुयायियों ने राक्षसों को जो सरविषक निन्दा, मरसंना की है जसका कारण यही है कि वे जैन थे, यह कि बाल्मीकि 
रामायण में राक्षस जाति का जैसा बर्णन है उससे रगष्ट है कि वे जैनों के प्रतिरिक्त प्रत्य कोई 
हो ही नहीं सकते और रामायण के रचिंयता ने उनका जो बीमरस चित्रण किया है वह प्रास्त्र की स्विद्ध से मेरित होकर ही किया है (वहीं, पूठ २६, २७, ३०) क्राय भनेक प्रस्थात विद्वानों ने 
जैनसमं मीर उसके प्रतुपायियों को स्वतन्त्र सत्ता विदिक्त रगप्परा के ब्राह्मण (या हिन्दू) समं भीर 
उसके प्रनुपायियों के उदय से पूर्व से चली बाई निदिचत को है, कुछ ने सिन्धु घाटी की 
प्रामेतिहासिक सम्पता में भी जैनसमं के उस समय प्रचलित रहने के चिन्ह सस्य किसे हैं। 
(वहीं, पूठ २६ मादि)। उसके बाह्मण (हिन्दू) धमं को कोई शाखा या उपसम्प्रदाय होने का 
प्राया सभी विद्यानों ने सकल प्रतिवाद किया है।

भव हिन्दू ' शब्द को ले । प्रथम तो यह शब्द भारतीय है ही नही, विदेशी है भीर स्मेश्राह्मत पर्योप्त भवीवीन है। दिहासकाल में सर्वप्रथम जो विदेशी जाति भारतवर्ष भीर भारतीयों के स्पष्ट सम्पर्क में भ्रायो वह फारतदेव के निवासी देशानी थे। खरी शानाव्दी ईमा मुंदे में देशन के शाहदारा ने भारतवर्ष के पित्वभोत्तर सीमान्त पर शांत्रभण का या भी उसके कुछ भाग को उसने प्रथम राज्य में मिला लिया या तया उसे उसकी एक क्षेत्रयी (सूवा) बना विया या। उस काल में बर्तमान धक्तगानिस्तान भी भारतवर्ष का ही संग समभी जाता था। ईसानी लीया सिन्धु नद के उस पार के प्रदेश को भारत ही समभते थे, इस पार का समस्त प्रदेश उनके लिये चिर काल तक भन्नात बना रहा। देशनी भाषा में 'में को 'ह' हो जाता है, प्रतप्त वह लोग सिन्य नदी को दरियाए हिन्द कहते थे भीर उस समस्त प्रदेश को मुक्ते हिन्द, नथा उसके निवासियों एवं भाषा को हिन्दी या हिन्दवी कहते थे। उनका यह मुवा भी हिन्द की समी (अपनी) कहताता था भीर उनकी सेना का भी एक प्रया हिन्दी सता था।

देरानियों के द्वार से ही यूनानियों को नवंप्रथम इस देश का ज्ञान हुआ धीर ईमा पूर्व देश से मिकन्दर महान के धात्रभण द्वारा उसके साथ उनका प्रत्यक्ष सम्प्रकं हुआ। यूनानी मोग हुँ का उच्चारण नहीं कर पाते थे। उन्होंने देरानियों के 'हिन्द' को 'इन्हें' कर दिया। वह हिन्द (सिन्धु) नदीं को 'दन्यक' कहते नये और उसके तटबर्नी उस हिन्द (सिन्धु) प्रदेश या देश को इन्हिंग प्रान्तिक कहने लगे। जब सिध नदीं के इस पार के प्रदेश से उनका परिचय हुआ तो पूरे भारत देश को भी वे उसी नाम से पुकारने लगे। रोम देश के निवासियों ने भी यूनानियों का ही अनुकरण किया धीर कालात्वर में यूरोप की धन्य सब माधाओं में भी भारतवर्ष का गूजन इन्द, इन्हिंग, इन्हें, इन्हिंगेन, इन्दीस, इन्दिश आर्दि विभिन्न क्यों से हुआ जो सब एक ही मुल यूनानी शब्द की पर्याय है। इस प्रकार अवेजी में भारतवर्ष के निए इन्हिंग्या धीर भारतीय विशेषण

चीनियों को भारतवर्ष की स्पष्ट जानकारी सबंप्रथम दूसरी शताब्दी ईस्बी पूर्व में उत्तरवर्ती हानवंश के सम्राट बृति के समय में हुई बताई जाती है और उस काल के एक चीनी

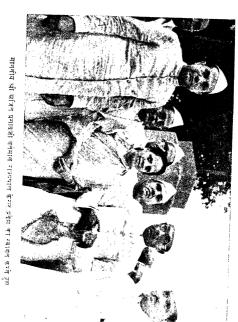



- दानवीर साह शांतिप्रमाद नी के साथ सामाजिक विचार विमर्श करते हुए





ग्रंग्स में उसका सर्वप्रथम उत्लेख हुया बताया जाता है। उसमें सिन्धुनद के लिए 'शिन्तु' शब्द प्रयुक्त हुया है और यहाँ के निवासियों के लिए 'युमान्तु' प्रथवा 'यिन्तु', कालान्तर में 'ध्यान्तु'शब्द का प्रयोग भी मिलता है।

सातवीं शताब्दी ई॰ से मुसलमान घरव इस देश में माने प्रारम्भ हुए भीर वे ईरानियों के आक्रमण से इसे 'हिन्द' भीर इसके निकासियों को सहले हिन्द कहने लगे। उसवीं सताब्दी के मन्त में प्रक्रमानिताल के ले हर बनाकर तुर्क मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हुआ भीर मन्त्रमा करने लगे। तुर्की का मुलस्थान चीन की पश्चिमी सीमा पर वा भीर भारत एवं चीन के बीच शाताबात प्रायः उन्हीं के देश में होकर होता था। यह तुर्क लोग मुसलमान बनने के पूर्व चिरकाल तक बीढादि भारतीय धर्मों के सनुवायी रहे थे अताय्व दसवी-प्यारहवीं शताब्दी में जब वे भारतवर्ष के सम्पर्क में भागे तो चीनी, प्रदर्शी एवं झारासी मिश्र प्रभाव के कारण वे इस देश को हिन्दुस्तान, यहाँ के निवासियों को हिन्दू और यहाँ की भागा को हिन्द नी मन्त्रमान सात में यहाँ की भागा को हिन्द नी । मध्यकाल के लगभग ७०० वर्ष के मुसलमानी सासन में ये शब्द प्रायः व्यापक एन से प्रचलित हो गये।

यह मुसलमान लोग समस्त मुसल्मानेतर भारतीयों को, जो कि यहाँ के प्राचीन निवासी थे सामान्यत: स्थुल रूप से हिन्दू या ब्रहले हुनूद और उनके धर्म को हिन्दू मजहब कहते रहे हैं, वैसे उनके कोण में काफ़िर, जिम्मी, बृतपरस्त, दोजसी मादि मन्य भनेक सुशब्द भी थे जिन्हें वे भारतीयों के लिए बहुधा प्रयुक्त करते थे, हिन्दू शब्द का एक अर्थ वे 'चोर' भी करते थे। ये कथित हिन्दू एक ही धर्म के अनुयायी है या एकाधिक परस्पर में स्वतन्त्र धार्मिक परस्पराध्नों के धनुयायी है इसमें श्रीसत मुसलमान की कोई दिलवस्पी नहीं थी, उसके लिए तो वे सब समान रूप . से काफिर, बृतपरस्त, जाहिल ग्रीर वेईमान थे। स्वय भारतीयों को भी उन्हें यह तथ्य जानने की मावश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके लिए प्रायः सभी मुसलमान विधर्मी थे। किन्तु मुसलमानों में जो उदार विद्वान श्रीर जिज्ञास ये यदि उन्होंने भारतीय समाज का कुछ गहरा अध्ययन किया था प्रशासकीय सयोगों से किन्हीं ऐसे तथ्यों के सम्पर्क में ब्राए तो उन्होंने सहज ही यह भी लक्ष्य कर लिया कि इन कथित हि-दुन्नो में एक-दूसरे से स्वतन्त्र कई धार्मिक परम्पराएँ हैं और मनुवायियों की पथक पथक ससंगठित समाजे है। ऐसे विद्वानों ने या दर्शकों ने कथित हिन्दू समृह के बीच में जैनों की स्पष्ट सत्ता को बहुधा पहचान लिया। मुसलमान लेखको के समानी, तायसी, सयुरगान, सराभोगान, सेवडे ब्रादि जिन्हें उन्होंने ब्राह्मण् धर्म के ब्रन्यायियों से पृथक पृथक सुचित किया है जैन ही थे। अब्लफजल ने तो घाईने अकबरी में जैन धर्म और उसके अनुवायियों का हिन्दू धर्म एव उसके भनुगायियों से सर्वथा स्वतन्त्र एक प्राचीन परस्परा के रूप में विस्तत वर्णन किया है।

जब प्रयोज भारत में आये तो उन्होंने भी प्रारंभिक मुसलमानों की भीति स्वभावतः तथा उन्हीं का प्रमुकरण करते हुए, समस्त मुसलमानेतर भारतीयो (इण्डियम्स) को हिन्दू भीर उनके धर्म को हिन्दूक्ष्म समक्ता भीर कहा। किन्तु १-वी शती के प्रनित्तमपाद में ही उन्होंने भारतीय संस्कृति का गम्भीर ब्रध्ययन एवं ब्रन्वेषण भी प्रारम्भ कर दिया था। ब्रौर शीझ ही उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दुन्नो न्नौर उनके घर्मसे स्वतन्त्र भी कुछ धर्मन्नौर उनके अनुयायी इस देश में है, और वे भी प्रायः उतने ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण हैं भले ही वर्तमान में वे अत्यधिक अल्प-संस्थक हों। १६वो दाती के ब्रारम्भ में ही कोलबक, डबाय, टाड, फर्लाग, मेकेन्जी, विल्सन ब्रादि प्राच्य बिदों ने इस तथ्य को भली प्रकार समझ लिया था और प्रकाशित कर दियाथा। फिर तो जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता चला गया यह बात स्पष्ट से स्पष्टतर होती चली गई। इन प्रारंभिक प्राच्यविकों ने कई प्रसंगों में ब्राह्मणादि कथित हिन्दुओं के तीव जैन विद्वेष को भी लक्षित किया। १६वी शती के उत्तरार्थ मे उत्तर भारत के अनेक नगरों में जैनो के रथ यात्रा आदि धर्मोत्सवो का जो तीब दिरोध कथित हिन्दुओं हारा हमा वह भी सर्वविदित है। गत दर्शको में यह गाँव, जबलपुर श्रादि में जैनों पर जो साम्प्रदायिक श्रत्याचार हुए श्रीर वर्तमान में बिजोलिया में जो उत्पात चल रहे हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । हिन्दू महासभा में जैनों के स्वत्वों की सुरक्षा की व्यवस्था होती तो जैन महासभा की स्थापना की कदाचित भावद्यकता न होती। ग्रायंसमाज सस्थापक स्वामी दयानन्द ने जैन धर्म ग्रीर जैनों का उन्हें हिन्दूविरोधी कहकर खडन किया । राष्ट्रीय स्वय-सेवक सच या जनसघ में भी वही सकीएाँ हिन्दू साम्प्रदायिक मनोवत्ति दष्टिगोचर होती है । स्वामी करपात्री जो म्रादि वर्तमान कालीन हिन्दूधर्म नेता भी हिन्दू धर्म का मर्थ वैदिक धर्म म्रथवा उससे निसत शैय वैरणवादि सम्प्रदाय ही करते हैं। अग्रेजी कोप ग्रन्थों में भी हिन्दूइइम (हिन्दू धर्म) का श्रथं ब्रह्मानियम (ब्राह्मण धर्म) ही किया गया है।

इस प्रकार मूल वैदिक धर्म तथा वैदिक परम्परा में ही समय-समय पर उत्पन्न होते रहने वाले ब्रनगिनत ब्रवान्तर भेद प्रभेद, यथा याज्ञिक कर्मकाण्ड ब्रीर श्रीपनिपदिक अध्यात्मवाद, श्रीत धीर रमातं, सास्य-योग-वैशिषक-न्याय-मीमांसा-वेदान्त आदि तथावथित आस्तिक दर्शन और बार्टस्परय-लोकायत वा चार्वाक जैसे नास्तिक दर्शन, भागवत एव पाणपत जैसे प्रारम्भिक पौराणिक सम्प्रदाय और शैव-शावत-वैष्णवादि उत्तरकालीन पौराणिक सम्प्रदाय, इन सम्प्रदायों के भी अनेक उपसम्प्रदाय, पूर्वमध्यकालीन सिद्धां और जोगियों के पन्थ जिनमें तान्त्रिक, ग्रघारी और वाममार्गी भी सम्मिलित है, मध्यकालीन निर्मुण एव सगुण सन्त परम्पराएँ, ग्राधुनिकयगीन ग्रायंसमाज, प्रार्थनासमाज, राधारवामी मत आदि तथा असस्य देवी-देवताओं की पूजा भनित जिनमें नाग, वक्ष, ग्राम्यदेवता, बनदेवता, भादि भी सम्मिलित है, नाना प्रकार के भ्रन्थविश्वास, जादु-टोना, इत्यादि में संप्रत्येक भी ग्रीर ये सब मिलकर भी 'हिन्दूधर्म' सज्ञा से मुचित होते हैं । इस हिन्दू धमं की प्रमुख विशेषताएँ है ऋग्वेदादि बाह्मणीय वेदों को प्रमाण मानना, ईश्वर को सप्टि का बर्त्ता, पालनकर्ता और हर्ता मानना, अवतारवाद में आरवा रखना, वर्णाश्रम धर्म को मान्य करना, गो एव ब्राह्मण का देवता तृत्य पूजा करना, मनुरमृति ब्रादि रमृतियो को व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन-व्यागार का नियासक विधान स्वीकार करना, महाभारत, रामायण एव ब्राह्मणीय पुरासी को धर्मशास्त्र मानना, मृत पित्रों का श्राद्धतर्पण पिण्डदानादि करना, तीर्थस्नान को पूण्य मानरा विशिष्ट देवताक्रो को हिंसक पशुविल-कभी भी नरविल भी देना, इत्यादि ।

हिन्दू घर्म की इन बातों में से एक भी बात ऐसी नहीं है जो जैन धर्म में मान्य हो घीर न जैन धर्म का इस हिन्दू धर्म के उपरोक्त किसी भी भेद-अभेद, दर्धन, सम्प्रदाय, उपसम्प्रदाय धादि में ही समावेदा होता है। प्रतापक हिन्दू धर्म के प्रनुवायी हिन्दू धर्म का जैन धर्म के प्रनुवायी जैतों के साब उसी प्रकार कोई एकरव नहीं है जैसा कि बौड़ों, पारिमयों, स्ट्रारियों, ईमार्ट्यों, मृत्नानानों, विक्खों भादि के साथ नहीं है, यदािए एन्ट्रेशीयता को एवं सामाजिक साबन्यों एवं संसर्धों की दृष्टि में उन सबकी प्रपेक्षा भारतवर्ष के जैन एवं हिन्दू परस्पर में सर्वाधिक निकट है। दोनों ही भागन मा के लाल है, दोनों के ही सम्बन्ध सर्वाधिक चिरकालीन हैं, इन दोनों में से किसी के भी कभी भी कोई स्वयंश बाह्य (एक्स्ट्राटेरिटोरियन) स्वार्थ नहीं रहे, जातीय, राष्ट्रीय, राजर्नीमक एवं भीपोलिक एकरव दोनों का सर्वेद से सट्टर रहा है, दोनों ही देश की समस्त सम्पत्ति-विषत्तियों में समान रूप से भागी रहे है धीर उसके हित एवं उत्कर्य साधन में समान रूप से साधक है है। कितपय प्रपदारों को छोड़कर इन दोनों में परस्टर सीहार्द भी प्राय: बना ही रहा है।

इस वस्तृस्थिति को सभी विशेषज्ञ विद्वानों ने श्रीर राजनीतिज्ञों ने भी समभा है ग्रीर मान्य किया है । प्रो॰ रामा स्वामी ग्रायंगर के शब्दों मे 'जैन धर्मबौद्ध धर्म श्रयवा ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) से निसुत तो है ही नहीं, वह भारतवर्ष का स्वदेशीय धर्म रहा है' (जैन गजट, भा. १६, प. २१६)। सर्वाधिक प्राचीन प्रो एफ. डबल्यू. टामस के अनुसार 'जैन धर्म ने हिन्दू धर्म के बीव रहते हुए भी प्रारंभ से वर्तमान पर्यन्त अपना पृथक एव स्वतन्त्र ससार अक्षुण्ण बनाए रखा है।" (लिगेमी छाफ इंडिया, पृ २१२) 'कल्चरल हेरिटेज ग्राफ इडिया' सीरीज की प्रथम जिल्द (श्री रामकृष्ण शताब्दी ग्रन्थ) के प. १८५-१८८ में भी जैन दर्शन का हिन्दू दर्शन जिलना प्राचीन एव उसमे स्वतंत्र होता प्रतिपादित किया है। भारतीय त्यायालयों में भी हिन्दु-जैन प्रश्न की मीमासा हो चुकी है। मदास हाईकोर्ट के भतपूर्वज्ञ तथा विचान सभा के सदस्य टी. एन दोषागिरि अध्यर ने जैन पर्म के वैदिक धर्म जितना प्राचीन होने की सभावता व्यक्त करते हुए यह मत दिया था कि जैन लोग हिन्दू डिसेन्टर्स (हिन्दू धर्म मे विरोध के कारण हिन्दुओं में से ही निकले हुए सम्प्रदायी) नही है और यह कि बह इस बात को पूर्णतया प्रमाणित कर सकते है कि सभी जैनी बैश्य नहीं है प्रपित उनमें सभी जातियों एवं वर्गों के व्यक्ति है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ़ जज (प्रधान न्यायाधीण) माननीय कुमारस्वामी शास्त्री के अनुसार "यदि इस प्रश्न का विवेचन किया जाए तो मेरा निर्णय यही होगा कि आधुनिक बोध खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जैन लोग हिन्दू टिनेन्टर्ग नहीं है, बल्कि यह कि जैन धर्मका उदय एवं इतिहास उन स्मृतियों एवं टीका ग्रन्थों ने बहुत पूर्वका है जिन्हे हिन्दू न्याय (कातून) एवं व्यवहार का प्रमाणस्रोत मान्य किया जाता है .....वस्तून: जैन धर्म उन वेदों की प्रभाणिकता को अमान्य करता है जो हिन्दू धर्म की खाधारशिला है, और उन विविध संस्कारो की उपादेयता को भी, जिन्हें हिन्दू ग्रत्यावश्यक मानते है, ग्रस्वीकार करता है।" (आल इंडिया लॉ रिपोर्टर, १६२७, मद्रास २२=) और बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश गंगनेकर के निर्णयानुसार "यह बात सत्य है कि जैन जन वेदों के प्राप्तवाक्य होने की बात को ग्रमान्य करते है और मृत व्यक्ति की झात्मा की मूक्ति के लिए किए जाने वाले झन्त्येप्टि संस्कारो, पितृत्यंण, श्राद्ध, पिण्डदान खादि से सन्वंधित ब्राह्ममणीय सिद्धान्तों का विरोध करते हैं। उनका ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि धौरस या दसक पुत्र पिता का प्रात्मिक हित (पितृ-उद्धार धादि) करता है। मन्देपिट के संवंध में भी ब्राह्मणीय हिन्दुधों से ने भिन्त हैं और तबदाह के उपरात्म (हिन्दुधों की भाति) कोई क्रियाल में साथि नहीं कर से ने यह सरय है, जैसा कि प्राप्तृतंक समुतं की सिद्ध कर दिया है, कि इन देश में जैन पर्म ब्राह्मण धर्म के उदय के स्ववा उसके हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने के बहुत पूर्व से प्रवातित रहा है। यह भी सत्य है कि हिन्दुधों के साथ, जो कि इस देश में बहुतंक्यक रहे हैं, विश्वालीन निकट सम्पर्क के कारण जैनों ने भनेक प्रयार्थ और संस्कार भी वो ब्राह्मण धर्म के देश में का प्रयान करते हैं, स्वयात लिए हैं।" (प्रात इंडिया जो रिपोर्टर, १९३६, बनर्व १७०५) स्व पंज्ञाल करते हैं, स्वयात लिए हैं।" (प्रात इंडिया जो रिपोर्टर, १९३६, बनर्व १७०५) स्व पंज्ञाल करते हैं कि प्लेन पर्म और बौद्ध धर्म निक्ष से में स्वति प्रविद्ध धर्म निक्ष में मारति के साथन प्रति हैं। मारति के साथन प्रति विश्व धर्म है सी हन्द्र पर होती का जन्म भारतवर्ष में हुया धरि वे भारतीय बौदन, सम्कृति एव दार्धनिक चिन्तन के समिल-सिवाय को रान्धितवत्त देश है, तथापि उनमें से कोई भी हिन्दू नहीं है। धत्य प्रति विचार सम्कृति की रिन्दू संस्कृति कहना भामक है।"

ऐतिहासिक दिष्ट से भी, वेदो तथा वैदिक साहित्य में वेदविरोधी ब्रात्यो या श्रमणों को वेदानुयायियों — ब्राह्मणों भ्रादि से प्रथक सचित किया है। अशोक के शिलालेखों (३री शती ई o पूo) में भी श्रमणों ग्रीर ब्राह्मणों का सुस्पष्ट पृथक-पृथक उल्लेख है। युनानी लेखकों ने भी ऐसाही उल्लेख किया और खारवेल के जिलालेख में भी ऐसाही किया गया। २री ज्ञानी ई० प० में बाह्मण धर्म पुनरुद्वार के नेना पनञ्जलि ने भी महाभाष्य में श्रमणों एवं बाह्मणो को दो स्वतंत्र प्रतिस्पद्धीयो एवं विरोधी समुदायो के रूप मे कथन किया। महाभारत, रागायण, ब्राह्मणीय पुराणों, समन्त्रियों ग्रादि से भी यह पार्थक्य स्पष्ट है। ईस्वी सन के प्रथम सहस्राब्द में स्वयं भारतीय जनो में इस विषय पर कभी कोई शका, भ्रम या विवाद ही नही हमा कि जैन एव बाह्मणधर्मी एक हैं---यही लोकविदवास था कि स्मरणातीन प्राचीन काल से दोनो परस्पराएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र चली भाई है। मुसलमानों ने इस देश के निवासियों को जातीय दण्टि से सामान्यत: .. हिन्दू कहा, किन्तु सीघ्र ही यह सब्द सैव वैष्णवादि ब्राह्मणधर्मियों के लिए ही प्रायः प्रयुक्त करने लगे क्योंकि उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि उनके अतिरिक्त यहाँ एक तो जैन . परम्परा है जिसके अनुयायी अपेक्षाकृत अल्पसब्यक हैं तथा अनेक बातों में बाह्यन: उवत हिन्दुओं के ही सदश भी हैं, वह एक भिन्न एवं स्वतंत्र परम्परा है। मुग़लकाल मे प्रकबर के समय से ही यह तथ्य सुस्पब्ट रूप से मान्य भी हुन्ना। अग्रेजो ने भी प्रारंभ में, मुसलमानों के अनुकरण से, सभी मुस्लिमतर भारतीयों को हिन्दू समक्ता किन्तु शीध ही उन्होंने भी कथित हिन्दुओं श्रीर जैनों की एक दूसरे से स्वतंत्र संज्ञाएँ स्वीकार कर ली। सन् १८३१ से ब्रिटिश शासन में भारतीयों की जनगणना लेने का ऋम भी चालू हुआ, सन् १६३१ से तो वह दशाब्दी जनगणना क्रम मुख्यवस्थित रूप से चालू हो गया। इन गणनाओं में १८३१ से १८४१ तरु बराबर हिन्दुओं

भीर गैनियों की संक्याएँ पृथक-पृथक ग्राचित की गई । १६ ममस्त १६४७ को हमारा देश स्वतन्त्र
हुमा भीर सायंव्यक्ति नेतामों के नेतृस्य में यहां स्वतन्त्र-सर्वतन्त्र-प्रवातन्त्र की स्थापना हुई ।
किल्तु १६४८ में जो जनगणना अधिनयम पास किया गया उसमें यह नियम रक्का गया कि
गैनों को हिल्युमों के मस्तर्गत ही परिपाणित किया जाय—एक स्वतन्त्र समुदाय के रूप में पृथक्त
पहीं। इस पर जैन समाज में यही हलवल मची। स्व० भ्रावायं शान्तिसागरजी ने कानून के
विरोध में भ्रामरण अनवान ठान रिया, जीनों के भ्राधिकारियों को स्मृतिषत्र दिए, उनके पास
केपुटेशन सेवे। कलस्वरूप राष्ट्रपति, प्रथान मन्त्री तथा अन्य केप्रीय मन्त्रियों ने जैनों को
भाववालन रियो कि उनकी उचित गांग के साथ न्याय किया जाएगा।

जैनों की मांग भी कि उन्हें सदैव की भांति १६५१ की तथा उसके पश्चात् होने वाकी जनतगनामों में एक स्वतन्त्र धार्मिक समाज के रूप में उसकी पूयक् जनसंस्था के साथ परिपणित किया जाय। उनका यह भी कहना था कि वे अपनी इस माग को वापस लेने के लिए तैयार हैं यदि जनगणना में किसी घन्य सम्प्रदाय या समुदाय की भी पूयक गणना न की जाय भीर समस्त नागरिकों का मान भारतीय रूप में परिगणित किया जाय। (देलिए हिन्दुस्थान टाइम्म ६-२-५४०)।

जीनों का डेपुटेशन अधिकारियों से १ जनवरी १६५० को सिला। डेपुटेशन के नेता एम० जी० पाटिल ये। इस प्रवत्तर पर दिये गये स्मृति-पत्र में हृत्विज सन्दिर प्रवेश प्रिथितिया तथा वस्त ई वंगसं एकट को भी जोनों पर न लाजू करने की सीग की। अधिकारियों ने जीनों की मांग पर विलार विस्मां किया और अन्त में भारत के प्रधान मन्त्री नेहरू नी ने यह प्रावसावत दिया कि भारत सरकार जीनों को एक स्वतन्त्र-पुथक धार्मिक समुदाय मानती है और उन्हें सह यस करने की कोई धावस्यकता नहीं है कि वे हिन्दू समाज के अग सान लिए जाएंगे यश्चिष वे और हिन्दू अनेक बातों में एक रहे हैं।' (हि० टा॰ २-२-४०) प्रधान मनत्री के प्रमुख सिच्य और हिन्दू अनेक बातों में एक रहे हैं।' (हि० टा॰ २-२-४०) प्रधान मनत्री के प्रमुख सिच्य और एक के पत्र में जीन वसाम हिन्दू सम्बन्धी सरकार की नीति एवं वैधानिक स्थिति मुस्यप्ट कर दी गई है। शिक्षा सन्त्री मौसा प्रमुख कलाम प्राजाद ने भी श्री पाटिल को लिल्य गये अपने पत्र में उत्तर आस्वातन की पुष्टि की और प्रधाना स्थवत की कि धावायं शानितसागरजी धव धपना धनशन त्याग देंगे। यह भी तिला कि प्रपनी एपट इच्छामों के वितद कोई भी समृह किसी अन्य समुदाय में सम्पितत नहीं किया वापा। (वही, ६-२-४०) लोक समा में उत्तर आसवात करना मार्थ रहेल ने कलक्तर्याक्त में हत्त के प्रतन देश में सुचित किया कि जनगणना में धर्म शीर्य के अन्तर्यत विश्व सुवीर पुर्वत के उत्तर में मूचित किया कि जनगणना में धर्म श्रीर के के अन्तर्यत विश्व किया परिपाणित किये जाएंगे (वही, ६-२-४०)।

इसी बीच स्व० ला० तनसुखराय ने प्रक्षित भारतीय जैन एसोशिएसन के मन्त्री के स्पर्म पंत्ररोतन मेमोरेण्डम के सीचित्य पर मापत्ति की (बही, ४-२-४०) सीर सपने वक्तव्य में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शब्द हिन्दू जातीयता सुबक है, राजनैतिक, सामाजिक एवं मार्थिक दृष्टियों से जैन हिन्दुमों से पृथक नहीं हैं किन्तु उनकी सपनी पृथक संस्कृति है।

कुछ संभों ने जैनों के इस क्वित्व धारतरिक सत्येद का लाभ उठाया धाम जैनों का उपहास किया, उन पर लाखन लगाने, उनकी निरा सीर अर्लान कि वे धयने धापकी 'हिस्ट्रप्टम' से पृथक करना चाहते हैं, सल्य-संबयक करार दिये जाकर राजनीतिक ध्रिफकार काइति हैं, पृथक विव्य विद्यालय की मांग डारा इस धर्मिनरेख राज्य में धरणे धरणे धरणे धरणे धरणे धर्म का प्रचार किया बाहते हैं, द्रस्यादि (विज्ञान मृत्य १४-५० में किसी कर्जी 'राइट एगिला' साहब का लेखा और स्रजुंन (११-६-४८) धादि में इसके यूर्व भी जैनों को स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने के विवद्ध लेखा निकल चुके वे कुछ प्रणो में इसके यूर्व भी जिन्ने। इस प्रकार के लेख साम्प्रयायिक मनीवृत्ति से सिरत होकर लिखे गए थे धरीर वहुतंत्रस्य करों डारा उस जैन विद्वे सी सीवी मनीवृत्ति से सिरत होकर लिखे गए थे धरीर वहुतंत्रस्य करें डारा उस जैन विद्वे सी सीवी मनीवृत्ति से सिरत होकर लिखे गये धामिक सरवाचारों का येन हैं। जिन विद्वानी, विश्वेषकों, न्यायविदों एरा जैनी पर किसे गये धामिक सरवाचारों का येन हैं। जिन विद्वानी, विश्वेषकों, न्यायविदों एरा राजनीतिज्ञों के मत इसी लेख में पहिले प्रयट किये जा चुके हैं वे प्रायः उसी क्वित हिन्दू धर्म के मनुपायो थे या हैं, किन्तु वे मत्यकी, स्वायतिक हैं—पर्माण्य या साम्यवायिक सनीवृत्ति के नहीं। प्रवसंस्वक सनुदाय से बहुसंस्वक सनुदाय वे से ही भय रहन। है जो बहुसंस्वकों के मौत्र एक सीभाग्य से दर होता है. सन्या वन डारा दवा देश की मनोवित्त ने नहीं।

इन लेखों का एक असर यह हुआ। कि कुछ जैनों ने, जिनमें स्व० ला० तनमूल राय प्रमुख थे, समाचारपत्रों में अनेकों लेखों एवं टिप्पणियों द्वारा कथित हिन्दुयों के इस भ्रम और माशंका कि जैन हिन्दुस्रो से पथक हैं का निवारण करने वां भरसक प्रयत्न किया। इसकी शायद वैसी भौर उतनी भावश्यकता नहीं थी। १६५४ में जब हरिजन मन्दिर-प्रवेश ग्रान्दोलन ने उक्कप धारण किया तब भी जैंनो में दो पक्ष से दी खपटे और उस समय भी ला० तनसखराय ने मही प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि जैन हिन्दुओं से पथक नहीं है। सन १६४६-४० से १६५४-५५ तक के विभिन्त समाचारपत्रों में उन विषयों से सम्बन्धित समाचारो, टिप्पणियों भादिकी करिंग्म बह एकतित करके छोड गये है। उनके सबलोकन से यही लगता है कि ला० तनमुखरायजी को यह आशंका धौर भय था कि कही धर्म और सन्कृति सरक्षण के मोह के कारण जैनो ने स्वातन्त्र संग्राम में जो धन-जन की प्रभृति ग्राहनि दी है — अपनी सरूया के ग्रनुपात में कही अधिक और देश को एवं राष्ट्र की सर्वतोग्रस्थी उन्तर्वि में जो महत्त्वपूर्णयोगदान किया **है और** कर रहे है कि उस पर पानीन किर जाय । और फिर कुछ नेतागीरी का भी नक्षा होता है। वरना स्पनी सत्ता का मोह होना, अपने स्वत्वो, परम्पराओ एव सस्कृति के सरक्षण में प्रयस्तमान रहना तो कोई अपराध नही है—वह तो सर्वथा उचित एव श्रेट कर्तृब्य है, केवल यह ध्यान रखना उचित है कि देश और राष्ट्र के महान हितों से कटी कोई विरोध न हो ग्रीर किसी ग्रन्य समुदाय से किसी प्रकार का द्वेष या वैमनस्य न हो, सहअस्तित्व का भाव ही प्रधान हो भीर समध्ट के बीच व्यप्टि भी निविरोध रूप से अपना सम्मानपूर्ण अस्तिस्व बनाये रख सके।

धस्तु, इस सम्पूर्ण विवेचन से यही निष्हर्ण निकलता है कि भले ही मूलत: हिन्दू शब्द विदेशी हो, अर्वाचीन हो, देशपरक एव जातीयता मुचक हो, उसका रूढ़ सर्थ, जो स्रनेक कारणों से लोक प्रचलित हो गया है, एक धर्मपरस्परा विशेष के सनुशामी ही हैं भीर उनका धर्म हिन्दूधर्म है। हिन्दू भीर सारतीय — थोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं — कस से कम भारत के भीतर नहीं है, भारत के बाहर तो सारतीय मुसलमानों को भी कभी-कभी हिन्दू कहा गया है। विश्व प्रकार भारत के बीहर तो सारतीय हो हिन्दू सहा गया है। विश्व प्रकार भारत के बीहर, तिवस्त पारतीय तो हैं किस्तु हिन्दू नहीं, उद्योग प्रवीय तो हैं किस्तु हिन्दू नहीं, उद्योग प्रकार जैन भी भारतीय तो हैं, विश्व विताग भी पूर्णतया कोई प्रवास सुद्धाय किसी भी दृष्टि से भारतीय हो सकता है उससे कुछ स्रधिक हैं, तथापि वे जिन स्वयों में साल हिन्दू सब्द कहें हो गया है उन अवों में हिन्दू नहीं हैं। शब्द का जो कह और प्रचलित सर्च होता है नहीं साल विश्व मान्य किया जाता है—किसी समय पांतक्ष शब्द का पर्य 'धर्म' होता था, किस्तु काल होंग, सूठ और फरेद होता है, सत्त गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है, पता गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है, सत्त गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है, पता गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है, पता गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है, पता गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है, पता गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है, पता गर्द काल किसी धर्म को पालण्ड कह होता है।

हिन्दू भीर जैन शब्दों के भी जो मर्थ लोक प्रचलित हैं जनसाधारण द्वारा समफ्ते जाते हैं, उन्हों की दृष्टि से इस समस्या पर विचार किया जाना उचित है।



(पृष्ठ १४१ का शेष)

1

रण बड़ी शान व प्रभावना के साथ सरे बाबार निकाला गया विरोधियों ने भी प्रशंसाकी।

सतना का प्रधिवेशन श्री ला॰ तनमुख राय जी के प्रधान के मंत्रित्वकाल में सफलता से सम्यन्त हुमा। सफलता का विशेष श्रेय प्र० मंत्री को तो है ही परन्तु तमाम सी० पी० बरार प्रान्त तथा बुदेलखण्ड में प्रचार सब मैने ही किया।

प्रो० हीरालाल जी एम० ए० एल० एल० वी नागपुर प्रधिवेशन के प्रध्यक्ष हुने गये थे उनका जुलूस १४ वैसों के रव में निकाला गया। प्रवन्य कार्य में पं० कमल कुमार धौर मैने विशेष सहयोग दिया।

0000

#### विभिन्न विषयों पर लिखे गए

#### लाला जी के कतिपय लेखों की मलक

लाला तननुसराय जो एक इमंबीर समाजनेवी देशमक्त नेता थे। वे कुणल वनता भी में । नई-नई दुक्त सान्दोसन के बनी वे। व्यधि वे कलस के बनी तही थे। वे कुणल नेता ये और न कोई ऐसे विशाद विश्वान थे वो प्रन्यों का निर्माख करते । यस्तु प्रमंत वेशादी को प्रकट करने के लिए वे तिलकर बोतकर पत्रेता भी सवसर माता सर्वेद तलर रहते। ये साहित्यकार तो ये महित्यकार हो ये साहित्यकार तो ये महित्यकार हो यो प्रकट न कि न कोई प्रसंद तेलक । परमु जैते साम कविता में तीन कुछ पए जाते हैं सबर मिताई पर लिलताई भीर सर्व की मंगीरता हो। या मात्र की मुन्दरता और सर्व की मंगीरता उसी प्रकार सुन्दर रवा में भी तोन मुख्यत है। लालावी की रचना में भी वे सभी गुख्य पए बाते हैं जो एक प्रतिसा सम्मन प्रचारक में होते हैं। उनकी रचना में जीवन है, जोज है, प्रसाह भीर हृदय पर सतर करने वाली तेवस्थी विवारपार है। कतियय लेलों से रव बात की सरवा विद्व हो सकेती। यह साथ स्वरं प्रनुपत करने।



### रज्ञा-बन्धन

### के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण

विक्रयाष्ट्रिय (धाकृति वयवने की यांकि) प्राप्त थी उन्हें यह बात जानंकर वहा दुख हुया। तर्कालं ही वह हिस्तमापुर बारह मंगुल के बाह्य का रूप बारण कर पहुँचे तथा राजा वित्त को प्रसान कर उससे सपने पन से तीन पन पुन्ती मीगने का बचन सिया। उन्होंने सपनी पनु विक्ति से संसार की समस्त दुन्ती को तीन पन में नाप कर राजा बचि को प्रसान किन्यत कर पुनि संच की राजा कर उनको मृत्यु के मुक से बचाया। तभी से हस खोहार का नाम रखालम्यन पड़ा। यहाँ पर विचारणीय बात है मुनि विच्युकुमार का रखामाव जिसके उन्होंने सपने उत्तर प्रधिक के साधक कम्ट सह कर तथा मुनि पर के करांच्य को भी एक बार भूल कर (क्योंकि जैन सास्त्रानुसार प्राय: जैन मुनि को याकृति वदनने व मौजने का सधिकार नहीं है) ७०० मुनियों के संच की रखा की। उसी प्रकार हमारी भी करांच्य है कि हम हर प्रकार के सनेकानेक साथासियों सह कर भी हुसरों की, विवेषत्वात निवंसों की, रखा करने में सपने तन-मन-मन को लगा दें।



## दीपावली

भ० महावीर का निर्वाण विवस---भारतीय संस्कृति का समन्वय पर्व

भारत मां की गोद में जब उसके ताइले लाल स्वच्छ्यत्व किलोल करते होंगे, तब की दीपावली की बात जाने दीजिए। धात्र भी हम इस दुर्गन्यमद द्वृपित वातावर्ष्ण में वबकि निराहुल धीर स्वतंत्र स्वात लेना दूभर हो रहा है, तब भी भारतीय घपनी मां की विक धिवरण धिवरण भक्ति से दीपान द्वारा उपासना करते हैं वह संसार में झलीडक धीर अनुपन है।

यों तो सात बार और नी त्योहार भारत में सर्देव मनते रहे हैं और मनते रहेगे, मुहर्रम के दिन पहले भारतवासियों ने न देशे ये न मुते थे; बिट दुविन तो परतन्त्र होने पर ही देखने को मिले हैं] परन्तु पीपावती महोत्सव सब त्योहारों का सम्राट है। इस उत्सव के मनाने में हिन्दुयों की लिस निष्ठा, श्रद्धा और उल्लाह का परिचय मिलता है वह प्रमृतपूर्व है।

वीपावली महोत्सव कार्तिक कृष्णा ३० को प्रत्येक भारतीय के हृदय पर प्रतिवर्ष एक प्रानन्य-सा बकेर कर चला जाता है। इसी पुष्पतिषि को मर्यादा पुष्पीतम भगवान राम भारत्य-तक्मी सीता का घपवृद्दात्म करने वाले राक्षसों का वय करके १४ वर्ष के पश्चात हाकेत पथारे थे। साकेत निवासी प्रपने राम का म्राम्मन सुनकर इसी पुष्पतिषि को मानन-विभोर हो उठे हे; उनका मन-मयूर नाथने लगा था। सरयू नदी, जो साकेत वासियों के प्रश्नुषों को लेकर वन-पर्वतों में राम को हुँवली फिरती थी, उसी राम के दर्शन पाकर प्रत्येलियों करती हुई जन-जन को यह संबाद कुनाने दौड़ी थी। भारत की कोई हुई निष्टि सौर लक्मी को पाकर भारतवासियों ने जो महोस्तव किया या, दीपावलि उसी पुष्पतिषि की स्मारक है। इसी पावन तिथि को २४६१ वर्ष पूर्व विश्वोद्धारक भगवान महाबीर को निर्वाण प्राप्ते हुमा था। इस मनुषम विभूति ने भपने भारती, त्यान, दुबर तपत्त्वयों से जो उस समय लोक सेवा की थी। संवस्त भारत में सुख-वांति की जो स्थापना की थी, उसी पवित्र स्मृति में भगवान महाबीर के निर्वाण प्राप्त होने पर यह दीपावली महोत्सव किया गया था। इसी रोज गौतम गरावद को केवल ज्ञान प्राप्त हुमा या भीर इसी रोज मुपारक शिरोमणि स्वामी दयानन्द स्वामी स्वगर्तीन हुए थे।

प्रतः वीपावती महोत्सव सनातन जैन धीर प्रायं सभी नोवों का महान त्योहार है ? इस त्योहार के धाने से महीनों पूर्व तैयारियां होने जनती हैं। बालक, गुवा, नृद्ध सबके हृदय-कमल खिल जाते हैं। भारत की लक्ष्मी भारत में ही, रहे इसी भावना के वधीभूत होकर प्रत्येक हिन्दू नर-नारी उसकी प्राराजना करते हैं। भगवान वह सुनहरा प्रभात न जाने कब दिखायेंगे जब हम धपनी भारत मां को परतन्त्रता के बन्धन से मुकुट धनिधिक करेंगे।

# कथनी श्रौर करनी में समानता लाइये

Х

### भगवान महाबीर का जन्म-दिन मनाने का उत्तम ढंग

किसी भी महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने का सबसे उत्तम इंग क्या है ? बड़े-बड़े मेसो, उत्सवों और कार्यक्रमों इत्यादि का भ्रायोजन कमबा महापुरुष की जीवनी, उसके उपदेशों इत्यादि के सम्बन्ध में व्याख्यान, भाषणा इत्यादि की व्याख्या। भ्रामतीर पर हम इसी प्रकार महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाते हैं।

किन्तु मेरे विचार में एक ध्रम्य ढंग से भी इस प्रकार के जन्म-दिन मनाये जा सकते हैं। यह ढंग हैं महापूष्यों के जिन विश्वसामें में हम श्रद्धा रखते हैं, उन्हें ध्रपने जीवन में डालने स्थवा प्रपनाने की चेप्टा। किन्हों भी उत्तवमां, मेलों इत्यादि के प्रायोजन से यह डंग किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं।

प्राइसे, फ्राज जब हम भगवान् महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मना रहेहै, तब ≷स्ने कि इस दिशामें क्याकुछ, कर सकते हैं।

### ग्रहिसा

सबसे प्रथम हम प्रहिसा को लेते है। प्राप्त जो देश भौर समाज उन्तत है, उनकी सफलता का मुख्य कारए। यही है कि 'भ्रहिसा' में हमारे समान श्रद्धान रखते हुए भीर उसके १४४

#### सत्य

किसी काल में हमारा समाज धपनी सच्चाई के लिए विच्यात था। उस काल में हमारे समाज को सर्वत्र धादर की दृष्टि वे देखा जाता था। व्यक्ति, समाज को रायहाँ तक कि हूर-दूर के देश तक हमारा विश्वास करते थे। इसका परिखाम बाजिज्य की वृद्धि, सबसे बन्धुल ब्रीर मेंत्री की भावना धीर हमारी सत्ता के धपिकाधिक द्विकाशाची हो जाने के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। कालानतर में इस सत्य का हास हो गया। फलस्वरूप हम घपनी पूर्व-विवित्त कायम नहीं रख सके। वाणिज्य, प्राप्ती सम्बन्ध धीर सत्ता हर हींट से हमें हानि उठानी पड़ी। किन्तु सत्य को पुनः उसी हदता से धपनाकर हम फिर धपने पुराने धादर धीर गौर बने प्राप्त कर मकते हैं। आज जो देश धीर समाज उन्तत हैं, उनकी घोर हिंग्टपात करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि से सत्य को हमारी उपेशा धपने-बीवन में स्विक हदता से धपनाये हुए हैं। उनका प्रत्येक सफलता के पीठ पीछे सच्चाई का खुरा हाथ है। स्वयं धपना प्राप्तीन गौरव हमें सत्य की धोर भेरित करने वाला है।

### वीरता

यह बात हम प्रतिदिन प्रपनी प्रांखों से देखते हैं कि कमजोर प्रोर दुवंन व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में पग-पा पर दगममाता धौर पराजय का मुंह देखता है। यही बात सभाधों और राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए उन्नित चाहने वाले व्यक्ति, समाज भीर राष्ट्र निरन्तर प्रमानी शनित को बढ़ाने धौर प्रधिकाधिक वलवान बनाये रखने की चेप्टा करते हैं, ये चेटायाँ हो ऐसे व्यक्तियों, समाजों भीर राष्ट्रों को जीवन की दोड़ में पराजय से दूर रखती है। हमारे समाज की विगत पिछड़ी हुई स्थिति का कारण यही है कि धपने प्रापको बतवन बनाये रखने की इस होड़ में हम पिछड़ गये। इस दिशा में हमारा ध्यान नहीं रहा। यदि हम पुतः प्रमानी प्राचीन स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें मगवान महावीर स्थामी के मुख्य उपदेश को मुक्ता नहीं चाहिए। यह उपदेश है: बीर सौर बतवान् बनो।। स्वयं जीशो और दूसरे लोगों को जीने दी। भपनी शिक्त भीर बीरता को धन्य लोगों की सहायता धौर भगाई के काम में साक्षी। किसी पर फ्रस्याचार करना पाप है। किलु किसी का फ्रस्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। इस महापाप को किसी भी दशा में स्वीकार न करो।

### য়ুৱি

धारमा के घानन्द के लिए भीतर घौर बाहर सर्वत्र स्वच्छता धावस्वक है। उसी दशा में हुस्य कल-कल निनाद करता हुमा किसी भरते के समान हुट पहता है। उसीस्त, समाव धौर राष्ट्र तीतों ही के निय हान्तरिक धौर दाहर संच्या की धावस्वकता रहती है। स्वच्छत धानन्द की स्वार क्षेत्र हो। के किस क्षेत्र स्वार क्षेत्र स्वार को प्रावद्य कर महित्य का नाम प्रकार के कला-कीश्यों को जन्म देती है। इससे व्यक्ति समाव धौर राष्ट्र के प्रावह में नमे-नये रम उरान्त होकर उनका स्वास्थ्य-पित धौर सम्पन्तन वह बाते हैं। विस गुत में हमारे हमाज में स्वच्यता को मृत्रुवित स्थान प्राण्व वा, उस गुम में कला-कीश्वल की हिट से हम प्रत्यक्ति सम्पन्तन थे। हमारे प्राचीन देवालयों, मठों धौर दिहारों के दा बात को घम्खा-नामा परिचय हम प्राप्त कर मकते हैं। धानिक धौर ताध स्वच्छता के सम्बन्ध में सही हिटकोण के धभाव ने हमारे कला-कीशनों ने धपनी नित्य नूतनता धौर समस्ता सो दी। वे प्राण धौर सज्ञा-नुम्य होकर रूहि मात्र रह गए। धान जब हम पुनः उन्तित की दिशा में ध्यस्य है, तब स्वच्छता के सम्बन्ध में हमें उसी हिटकोण को धपनाना होगा, जो धानन्द धौर नीन्य से सम्बन्ध है।

### इन्द्रय-निग्रह

धाज के मीतिकवादी पुण की घशानित को यदि हम नमाप्त करना चाहते हैं, यदि हमें
निरत्तर भय भौर धार्षका का मिकार वने रहना भ्रमीप्ट नहीं, तो हमें इन्दिय-नियह के महत्व
को स्वीकार कर उसे अपनाना होगा। इन्दियों के मनमाने ढंग पर दूरी छूट से खुल बेलने,
इसके धारितिस्त कोई परिचाम नहीं हो सकता कि हम धारीरिक भ्रोर मानिक रोगो से पीड़ित
हो जाएँ। रोग-सस्त व्यक्ति केवल अपने तिए ही नहीं, अपितु अपने परिवार भ्रोर चारों भ्रोर के
नातावरण के निए भी पीड़ा भौर भ्रमानित का का करणा वन जाता है। इन्दियों की मनमानी से
इस प्रकार हम प्रधानित भौर पीड़ा के ऐसे ववच्डर में फॅम जाते हैं, जिनका उपचार सामान्य
भौषियों से होना अभ्य नहीं। एक रोग के बढ़ने पर हमरा सिर उभाव लेता है, इसरे के बाद
तीसरे की बारों था जाती है। इसी प्रकार वह चक्र चाणु रहता है। आज के खुग में हम यही
देव भी रहे हैं। भाज संसार एक भीषण पीड़ा भीर प्रधान्ति में से गुबर रहा है; एक समस्या
का समायान नहीं होता कि इसरी सिर उभार कर लड़ी हो जाती है। किर भी इन्दिय-नियह के
महत्व की हम समक्ष नहीं पा रहे हैं।

### संसार मुखापेक्षी

इन उक्त विश्वासो में हमारी चिरकाल से श्रद्धा धीर धास्था है। इसी दशा में भगवान् महावीर स्वामी के शुभ जन्म-दिवस के ध्रवसर पर यदि हम ध्रपनी कवनी धीर करनी में तालमेल विक्ताने भ्रयदा समानता उत्पन्न करने की चेय्टा करें. तो जहाँ हमारा भ्राना भीर हमारे समाज का लाभ होगा वहाँ हम इसरों के लिए भी हितकर हो सकेंगे। हमारी प्राचीन सफलतामों से प्रभावित होकर सारा संसार हमसे न जाने क्या माझाएँ लगाये बैठा है। वह सदैव प्रतीक्षा करता होता प्रभावता हम उसकी माझा की पूर्ति का साथन वन सकेंगे, यह बात बहुत कुछ हमारी करनी पर निर्भर करती है।



# ढाई हजार वर्ष पूर्व का महान् क्रांतिकारी

### विश्वोद्धारक भ० महाबीर

प्राप्त से तीन हडार वर्ष पूर्व के उस युग की तिनिक कल्पना की जिए, जिनमें बनिदाओं का बोजबाना था। जिह्ना के रसास्वादन और उदरपूर्ति के लिए प्राप्त भी जीवों की हत्या की जाती है, किन्तु उस युग की बात और ही थी। सब इस प्रकार के कर्म धर्म के नाव पर किये जाते थे। यर्म के नाम पर घोड़ों और सम्य पशुषों को काट कर उनसे सज्ज सम्यन्त किये जाने थे। बस्त्रनित नक की प्रयाका उस युग में प्रचलन या।

मनुष्य और मनुष्य के बीच भीषण धनमानता उस युग की एक घन्य बस्तु थी। मनुष्यों को विभिन्न श्रीमाधों में बीटा जा चुका था। इनमें दास और झूढ़ जैसी कुछ ऐसी श्रीमधां भी थी, जिन्हें मनुष्य स्वीकार न कर पशुक्षों से भी दुरा समग्र ताता था। इन मोगें से हर प्रकार का अम कराया जाता था और इसके बदले में इनसे दुगों इस्पेवहार किया जाता था।

स्त्री-जाति प्रयांत् जननी स्त्रीर मांकी दशाभी उस युग में निम्त स्थिति मेंथी। बाह्य एस मंके प्रचार के साथ स्त्रियों की शिक्षा पर बल्यन लगा चुके थे। वैदादि की शिक्षा महिलाव मंको नहींदी जालीथी। उच्च शिक्षा के प्रभाव मेंस्त्री-जाति से शिक्षा का भीरे-भीरे लोप हो रहाथा।

इस प्रत्यकारपूर्ण युग का पूरा विवरण ऐतिहासिक छान-बीन में उपलब्ध नहीं। तथापि उपरोक्त तथ्यों के। सम्मुल रखते हुए स्थिति की भीषणता का कुछ ध्रमुमान लगाया जा सकता है। इस ध्रमुमान से यह बात स्पष्ट है कि हमारा समाज धीरे-बीरे पतन की दिशा में प्रयसर ही रहा था।

### महान् कान्ति का जन्म

समाज को पतन के गर्तमें गिरने से बचाने के लिए एक महान् विभूति ने जन्म लिया। भ्राकाश में बिजली की फ्राभा सहसा ही प्रज्वलित हुई, जिसने सारे नभ में एक झण के लिए प्रकाश कर दिया। संखार के प्रथम महान् कान्तिकारी का यह जन्म एक खनोली घटनाहै। इस कान्तिकारी ने जिस खालोक को उत्थन किया, यह बार में खनेकों युगों तक समार को प्रकाश प्रदास करना रहा।

साधुम्रो की रक्षा, दुष्टो का विनास भीर धर्म की रक्षा के निए श्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व जिस महायुक्त ने जन्म निया, उनका नाम है भगवान महावीर।

भगवान महायोग का जन्म एक रावकुत में हुआ। मनुत्यों भीर भूमि पर राज्य करना उनका कुन्त धर्मथा। किन्तु देश घीर नमात्र की जो स्थिति उनके सम्मृत्य थी, उसने उन्हें सभीर कर दिया। शास शत्रुभों की बीतन के स्थान पर उनकी झारता ने अपने धारतिक शत्रुभों को पराजित कर एक ऐमा मार्ग हुँदने का निस्चय किया विमके अरा गारे संनार का कल्याण सम्भव हो सकता था। उन्होंने अपने निष् ऐसे राज्य का चुनात्र किया, बो भ्रमेय भीर समर हो।

फुलस्त्रमण २० वर्षकी बाखुमे भोग में मुह मोड़कर फ्रायंत जगलों में बसेरा किया **भीर** १२ वर्षके कठोर तथ के परचान् उस सत्य की खोज में सफल हो गए, जिसकी शांति के जि**ग भाग** प्रयत्सवील थे भीर बचनन से ही जिसके लिए भागके मन में श्रीधीरता थी।

### ग्रहिसाका ग्रपूर्व सन्देश

श्रष्टिमा की जो ज्योति बाद के तुनो में बुद्ध हीता, गांभी दश्यदि महाकुरयों ने जगायी, उत्तको सर्वयप्रम जगाने का सीभाग्य भाषान् महानीर स्वामी को ही है। श्रष्टिमा के दस प्रपूर्व सन्देश का प्रकास फैनाकर सारने पशुषी श्रीर समुखी की थिन के कशुप्रमाण्या हरतों को रोका भीर प्राणिमात को प्रेम की दृष्टि से देनने की जिला सनार को सर्वप्रम दी।

समाव में फीनो ऊष-नीच की भावना पर घापने वो कुठाराघात किया, उनका बारतिक महस्व तो वर्ग-विहीन समाव की स्थापना के वर्गमान युग में ही असी-प्रकार समभ्या जा सकता है। इस रिवार में भी एक नेग सन्देश का प्रारम्भ कर घापने बताया कि सब मनुष्य समाव है। न कोई तर्म ध्रवदा व्यक्ति ऊँचा है और न कोई नीचा। कर्म में ही प्रतंत व्यक्ति की योगस्ता मजट होती है। "ध्राप्यवत् कर्ष भूतेषु" की शिक्षा प्रदाल कर ध्रापन बताया कि जाति, रमभेद, देशभेद और खब खासिक भेदी के कारण मनुष्यों को ऊंचा-नीचा नही माना जा सकता। सब मनुष्यों से सम्बत्त ने बरनता घावस्थक है।

धापके उसन उपरेश के धन्तर्यत ही स्थी-बाति के पुष्यों के समान प्रविकारों की धोषणा की और उन्हें जान प्रांति का पूर्ण धिकारी बताया। इस प्रकार समाज के रथ का जो चक महिंगा के कारस दुवंत होता जा नहां था, उसे पुन, पुन्ट बताने की चेप्टा की समी।

लोक-कल्यास के लिए भगवान् महावीरने जिस प्रकाश-पुत्र को प्रवाहित किया, उसकी ग्रनेकों घाराएँ है। ये ग्राज भी हमारे जीवन-मार्गों को प्रकाशित करती है। उसमें से कन्न महत्वपूर्णं इस प्रकार हैं: "अपने जीवन को सादा बनायो, द्वारीरिक मुखों में प्रपने प्रापको प्रियकन फंसायो, साथना का जीवन ही बास्तविक जीवन है, बुगई से बच्चो क्योंकि उसके बुरे परिस्ताम होते हैं", इत्यादि।

### भाज के यग में भगवान महाबीर के सन्देशों का महत्व

स्राज के प्रशासित और हिंसा से पूर्ण संसार में भगवान महावीर के सन्देशों का बड़ा महत्व है। स्राज भगने विनाश की जिन तैयारियों में संसार तथा हुआ है, उनको रोकने के लिए भगवान महावीर स्वामी का "ब्रहिसा परमो घर्मे." सन्देश रामशरण सिद्ध हो सकता है। यह हमें प्रशन भगाई स्थापस में मिनकर निवटा नेने की प्रेरणा देशा है। यह हमें परस्पर स्नेह करता सिलालात है और इस प्रकार उन भीपला स्मृत्यक्षों के प्रयोग से हमें रोकता है जिनके द्वारा स्वास की भीपण शानि स्वयंव उनका सर्वेषा विनाश सम्भव है।

एक नमी दिना की कोर समसर उस देश को भी डाई हवार वर्ष पूर्व के महान् कांतिकारी की प्रकाश किरणों की क्षरधिक धावयकता है। उनकी महामता से हमारा मार्ग प्रकाशित रहेगा थी न नई दिशा की और घमनर होते हुए हम प्रधिक भूले नहीं करेंगे। भीतिक प्रमति के मार्ग की भीर घमनर होते हुए हम उस शाध्यासिक पहल्य को नहीं भुला सकेंगे, वो हमें सच्ची मनुष्वता, प्रारासी प्रेम और समानता की शिक्षा देता है।

स्वयं अपने स्थितनान जीवनों ने भी इन गरेशों से एक ऐसी मधुरता उत्यन्त कर सकते हैं, जो हमारे जीवन, पारिवाधिक बातावरण क्रीरसमाज को बानन्द से परिपूर्ण कर सकती है। साज के परिवर्तित जीवन में इस बानन्द वा अभाव ग्रस्थिक खटकने वासी वस्तु है।



## ऋाधुनिक शिद्धा

### स्वावलम्बी ग्रौर चरित्र परायण बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है

एक समय था, विक्षा का उद्देश्य झाल्या के सच्चे सामूत्रण सराचार से असङ्गत कर धरनी सन्तान को सच्चरित्र बनाना था। "सच्चरित्रता है तारार्थ उस सङ्ग्रीचन सीमित क्षेत्र की परिषि से निकत्त कर 'विस्व-वन्धुर्य' की भावना जागृत करना, उनका उचित हरशांकन करना। जहाँ नह परमोत्तम भावना जगो, अस्तित हुई कि शेष सामिष्क या आनुर्योगिक सर्-व्यवहार अपने लाप भागये। परन्तु अब यह पवित्र उद्देश्य कथामात्र रह गया है, आज की शिक्षा केवल जीविक्शेषणंत्र या स्थार्थ साधन मात्र के लिए रह गई है। अब समाज को इस कट्ट सर्य का अनुभव होने लया है। "भारत में विस्व-वन्धुर्य की भावना का सिद्धान्त वालको के हृदय में शिक्षा हारा अस्ति क्या जाता था परन्तु अब तो जिनके बालक होते हैं उनके मां-वाप

पहले ही गुरुजी से यह निवेदन कर देते हैं कि हमारे बालक को वह शिक्षा देना जिससे वह मानन्द से रोटी ला सके। जिस देश में बालकों के पिता ऐसे विचार वाले हो वहाँ बालक विद्योपार्जन कर परोपकारी बनेगे, ग्रसम्भव है। आजकल शिक्षा का प्रयोजन केवल श्रथोंपार्जन तथा कामसेवन मूख्य रह गया है। स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का प्रायः ग्रभाव है। नागरिक बनने का कोई साधन नहीं। ऊपरी चमक-दमक में ही सर्वस्व खो दिया।" वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य जबतक धनार्जन-मात्र रहेगा, धार्मिक एवं नैतिक विचारधारा को प्रमुख न बनाया जायगा तबलक हमारा बौद्धिक विकास नही; विनाश ही होगा। श्रीर यह विनाश श्रनाकांक्षित एवं ग्रसामयिक होने से बहुत खटकने वाला होगा। सुदूर भविष्य में, खटके या निकट भविष्य में, खटकने वाला ग्रवश्य है। हमें बेतना होगा, भीर अपनी शिक्षा संस्थाओं के पाठयक्रम को सर्वतोमुखी लाभदायक बनाना होगा जिसमें धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की प्रधानता होगी। इसके लिए अच्छा यह होता कि स्कल ग्रीर कालेज खोलने की ग्रपेक्षा जहां कालेज तथा स्कल है बहा जैन छात्रावास स्थापित किये जाए । छात्रों का खान-पान, दिनचर्या जैन संस्कृति के बनुसार बनाये रखने के लिए यह बहुत जरूरी हो गये हैं। जिन्होने प्रयाग विश्व-विद्यालय का जैन छात्राबास देखा है वे इस तथ्य को जानते हैं। बम्बई वाले सेठ श्रा माणिकचन्दजी की भी यही योजना रहा करती थी पर उस समय न तो इतने स्कूल और कालेज थे और न किसी का ध्यान भी उस ब्रोर ब्रधिक गया । सबसे पहले तो ब्रावस्थक है भाता-पिता ध्यान दे । अपने बच्चों का खानपान बुद्ध रखे ग्रीर जब पढ़ने भेजें तब ऐसे ही बिद्यालयों में भेजे जिनके पास जैन सस्कृति को प्रोत्साहन . दिये रहने वाले छात्रावास हों। आगे चलकर यही छात्र ग्रहस्थ होते हैं, पिता के पद पर पहचते हैं भीर यह स्वाभाविक है कि जैसे सस्कार उनके होंगे वैसे ही इनके वच्चो के भी होगे। प्रतः यदि भ्रच्छे सस्कारों की परस्परा चली तो वह अधिक कल्याणकारी होगी, जैनधर्म की प्रचारक होगी।



पशु-हत्या बन्द करात्री बन्यथा भारत देश तबाह हो जाएगा

### भीषण पशुहत्या के कारण देश की समृद्धि नष्ट हो रही है।

म्राज से ढाई हवार वर्ष पहले की बात है कि उस समय हमारे देश में पशुम्रों की धोर हत्या होती थी। धर्म के नाम पर बीवित पशुम्रों को हवन कुरडो की प्रव्यक्तित क्रमिन में डाल दिया जाता था। उस समय म्रजानान्यकार, आंडस्वर और घट्यान्ति का साम्राज्य था।

उस ही समय प्रातःस्मरणीय १००८ भगवान महाबीर स्वामी का जन्म हुन्या। १२ साल की कठिन तपस्या के बाद अन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुन्या। उन्होंने प्रपने घास्मवल फ्रीर भीर ज्ञान द्वारा प्रमुभव किया कि जब तक पशुघों की हत्या बन्द नही होगी तबतक ससार में मुख भीर ज्ञानित स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने पशुन्हत्या बन्द कराने का दुढ़ निक्षय किया। को लोग धर्म के नाम पर धौर जीभ के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते थे, उन्हें पुक्तियों द्वारा तथा धर्म उपदेशों द्वारा समक्षाया था, उनकी ध्रमृतवाणी का लोगों के हृदय पर महरा प्रमाव पड़ा धौर उन्हें सही मार्ग दिलाई दिया धौर किसी भी प्रकार की हत्या न करने का प्रण लिया। भगवान महावीर स्वामी के पद उपदेशों से डुस्ट, दुराचारी धौर पाषियों के हृदय के पट जुल गये। उन्हें सच्चा जान प्रान्त हुआ, वह सब भगवान महाबीर स्वामी की शरण में आयो धौर सब प्रकार के ब्यवनों को तथागने की प्रतिका की। चारों धौर सुख धौर शानित की लहर दौड़ गई। प्राणीमात्र ने सुख धौर शान्ति की सांस सी।

भारतवर्ष की दशा मात्र किर वैसी ही है जैसी कि २४०० वर्ष पूर्व थी, भाज देश में मनुम्पनान के नाम पर विदेशों में समुमं की लाल, हिड्डवी, तात मादि निर्मात व जीभ के स्वाद के लिए हनारों पनुष्पों की हरता प्रतिदिन हो रही है। मांत के करियत गुण बताकर उसके लाने भीर बूजड़काने कुलावों के विचार सफारी स्तर पर हो रहा है। हतिहास इस बात का साधी है कि इससे पहले भारतवर्ष में किन्हीं भी देशी या विदेशी शासकों ने मांस लाने भीर बूजड़काने लुलवाने का प्रसार सरकारी स्तर पर नहीं किया। भारत मरकार के सामने मांस उत्पादन की जो योजना इस समय है उसका व्यौरा जो हमें प्रान्त हुमा है वह इस प्रकार है। वई करोड़ मन मास उत्पादन को प्रीमा है। घोकड़ें मित इस्तरिवार के —

| समय             | गोमांस का उत्पादन<br>मनों मे | भ्रन्य पशुश्रों के मांस<br>का उत्पादन | सर्वप्रकार के पशुओं के<br>मांस के उत्पादन का योग |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| १६६१ से १६६६ तक | ११८७५०००                     | २१५३७५००                              | ३२४१२५००                                         |
| १६६६ से १६७१ तक | ३६३७५०००                     | २५६७५०००                              | £ 20 2000                                        |
| १६७२ से १६७६ तक | ६६४६२४००                     | ३२४६२४००                              | १०२०२५०००                                        |
| १६७६ से १६८१ तक | ७१२४०००                      | 88598000                              | ११५५२५०००                                        |

> यस्मिन् देशेभवेत् हिसा, या पश्नाम नागसाम् । स दुभिक्षादिभिनित्ये, श्रन्योपद्रवं तथा ।।

"जिस देश में निरायराध पशुम्रों की हत्या होती है, वह देश म्रकाल, महामारी मीर भ्रन्य उपदवों से पीड़ित होकर नाश हो जाता है।" भारत जैसे देश प्रमंपरायण, ब्रह्सिशिय देश में जहां की जनता शाकाहारी हो और श्रांहता को धार्मिक सिद्धाल मानती हो, प्रमुहरण और मास के व्यापारी को पाप समस्त्री हो सही मांस साने और बुचड़काने नुस्त्राने का सरकारी स्तर पर प्रयास करना उचित नहीं, इससे जनता के हुदयों पर गहरी देन गृह्वपती हैं।

भारतवर्ष में इस समय जनताका राज्य कहा जाता है। भारतवासियों रामराज्य का स्वप्न देवनेवालों, श्रीहसा-प्रेमियों और दयाध्य के मानने वालों, जराजामी और पशुहूत्या को बन्द कराने के लिए जनमत तैयार कराओं, धोर विरोध करों और देश को तबाही में बचायों।

१००८ भगवान महाबीर स्वामी के सनुयायियों और प्रहिसा धर्म के मानने वाली ! पणुओं को घोर हत्या बन्द कराकर, देश को समृद्धिशाली मुख और शान्ति का धाम बनाइये और ओहता परमोधर्म का भन्डा फहराइये ।



### वध-योजना

६ घंटे में ६०० भेड़-बकरियां ३०० गाय-बैल-भैस श्रौर १०० सुश्ररों का वध

विनाश के गर्तमे

जिस देश में कभी दूध की निर्दाश बहुती थी घात उस देस के नन्हे-मुन्ने बच्चों के निल् पूरा धूध भी पर्योक्त नहीं। पशुषत जो कि भारतवर्ष को सब्देग बड़ी नन्योक्त मानी जाती भी उसके सर्वनास के निल् भारतवर्ष में बड़े बड़े बुचडसाने सीले जा रहे हैं घीर मास का प्रचार सरकारी स्तर पर हो रहा है।

देश जब गुलाम था तो भारत की जनता ने सब प्रकार के करट सहन किये धीर देश को स्थतन्त्र कराया । हजारों नवयुवकों ने पानादी के लिए धपनी जान की बाजी नमा दी और फासी के तस्तो पर लटक गए। सबके मन में यही उल्लास था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात् रामराज्य न्यापित होगा। सबके प्रेटभर खाना धीर बदन डांग्ये को वस्त्र मिलने लगेगा। देश में पगुथन की रक्षा होगी धीर दूथ को नदियाँ बहेगी। परन्तु घाज वह सब बाते स्वप्त हो गई है। खाय पराधों तथा स्वरूप के भाव दिन-प्रतिदिन तेज होते जा रहे है। भारत का पशुधन बहुत तेजी के साथ कम होता जा रहा है।

दुर्भाग्यया स्थतन्त्रता प्राप्ति केबाद हमारे देश केकुछ राष्ट्रीय नेताओं के मस्तिष्क में पश्चिमी सम्यताने घर कर लिया है वह हर कार्यको उसी दृष्टि से देखते हैं और विदेशों की नकत करके उनकी सलाह ने देश को आगे ले जाने के लिए योजनाएँ बनाते है और उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। यह समरण रहे कि भारत देश धर्मपरायण व्हर्षि-मुनियों का देश रहा है। पिद्यमी कम्यता, परपदार्थे भीर वहां की योजनायें हमारे देश के प्रगृक्त नहीं। भारतवर्थ ने सत्य, पहिला भीर षम्पासिकवाद का पाठ संसार को पढ़ाया है। सम्यता में सबसे ऊँपा सर्व-श्रेष्ठ देन रहा है।

इस समय एक भीर घाष्ययंजनक बात हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दिसागों में पुन गई है। यह कहते हैं कि मांस लाना बहुत लाभदायक है। घारत में मनुष्यमात्र को प्रतिदित इसका प्रयोग करना चाहिय । उसके लिए उनकी यह बंध्टा है कि भारत की जनता जो कि प्रियंकतर गाकाहारी है उनकी विचारधारा को प्रचार द्वारा बदल दिया जाय और उनकी रवि मास लाने की ओर कराई जाय । इसी बात को घ्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सन् १६५६ की मांस रिपोर्ट में साक तीर से मांस लाने के लिए प्रचार करने घीर मांस उत्पादन के लिए भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों में बड़े स्तर पर स्वयं-चलित यन्त्रो से युक्त बुचड़लाने लोलने की योजनाधी पर बीर दिया है। मांस उद्योग की बहुत प्रयास करते हुए उसे बढ़ावा दिया है इसके ग्रांतिस्त भारत सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मास के प्रयोग का प्रचार कर

भारत सरकार, सहाराष्ट्र सरकार और बस्बर्ट कारपोरेशन वस्त्रूर के यास मुकाम देवनार (बस्बर्ट) में एक बहुत बहु बहुबहबाना सुरू कर रही है। इस बुक्टक्शाने में प्रतिदित्त इस्तरे। स्वक् ने स्वरूप को हे जाय करेंगे। सरकार इस वृद्धकान की उच्चोगी इस पर क्षोज रही है और उसका दिवार प्रमुखों की हिंदुयो-सून-जवान-जाल अंतिह्यों और अस्य पशुसों का मांस इस्त्रों में बन्द करके विदेशों में निर्मात करने हा है स्वीकि विदेशों में इसकी मीत्र बहुत अधिक है। बुक्डबाने के काम करने विदेशों में निर्मात करने हा है स्वीकि विदेशों में इसकी मीत्र बहुत आधिक है। बुक्डबाने के काम करने का समय बढ़ाया भी जा सकता है। यदि विदेशों में एक हुआ करेगा। किरते हु इस की यान है सि मां अदि पशुसों के मांस और पशुसों के सांस और उस असों की मां सबी उन ममय पशुसों का यह और भी आवनाओं का स्थान न करके उनके दिनों को देश पहुवाने के लिए गऊ तथा अन्य पशुसों का वश्वकरों। इससे अधिक हु ज पानियामेंट और विद्यान साओं के उन सदस्यों पर है जो कि जनता के शतों से जुनकर बहां गये हैं और इस ध्वा असे है।

मधेजी राज्य में सन् १६२१-२२ में बरमा को ग्रोमास भेजने के लिए रतीनानगर (पूर्वी मध्य प्रदेश) में अग्रेजी प्ररक्तार ते एक बुलड़लाना बनाने का निरुच्य किया था। भारत-वासियों ने इसका भोर विरोध किया तो अग्रेजी सरकार ने भारतबासियों की भावनगरी स्थान प्रधान में रचते हुए बुलड़लाने की योजनार्मों को रह कर दिया। इनी प्रकार एक धीर समय की बात है, जबकि मर्पजी सरकार ने सैनिकों के लिए मौस उत्पादन के बास्ते लाहीर (पंजाय) के समीप बुलड़लाना बनाने की योजना बनाई थी। बुलड़लाना बनाने का काम भी गृह हो गया <mark>यामौर उसका कुछ, भागभी बन चुका</mark> या। जनताके तीद्र विरोघपर अंग्रेजी सरकार को वह योजनापरिस्थागकरनीपडी।

भारत सरकार को हुसारी धार्मिक भावनाओं और वरस्पराधों का घ्यान रखकर कोई
ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हुसारे दिलों को चोट करे। बनता की भावनाओं,
भौतिक प्रथिकार और वरस्पराधों की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्निय है। इतिहास साधी
है कि भारतवर्ष में सभी देशी-विदेशी शासकों ने भारतीय बनता की भावनाओं की कभी उपेक्षा
नहीं की और उनकी भावनाओं का घ्यान रखते हुए गोमान निर्यात करने का कभी साहस नही
किया। यह ठीक है कि हम भारतीय है— भारतवर्ष हमारा है और हम देश को उन्तत देखना
माहते हैं परन्तु यह कदायि सहन न होगा कि भारतीय सस्कृति, परस्परा नष्ट हो रही हो और
देश का पतन हो रहा हो और हम चुन्याप बैठे रहे। जनता की भावनाओं के विश्व को भी
कार्य सरकार करती है वह प्रवेशांतिक और प्रनियमित है। भारतवांतियों का कर्तव्य है कि
देश का नाय होने से बस्पर्ण भीर जनमत संग्रह करके मास जाने के प्रचार और वृष्ण्वानों के
कनाने की योजनाओं का विरोध करके बरक कराई

x x x x

### जैन एकता का मंच भारत जैन महामंडल को बुढ़ बनाइये

### सम्पूर्ण जैन समाज एक झंडे के नीचे

देश में राष्ट्रीय धीर सामाजिक जागृति की सहर ने जब ११वी साताब्दी के प्रत्य में बल पकड़ा तब उसका प्रभाव बैन-समाज पर पड़ना स्वाभाविक था। उस काल में जैन-समाज स्वेताम्बर-दिशम्बर, स्वातक बाती, तेरापंधी धीर प्रमेक विभागों में बटने के उपरान्त छिल-भिम्न सबस्या में था। दन विभिन्न विभागों के साथी। सत्तेत्र सर्वाप कुछ सामिक विश्व-विधानी मात्र तक सीमित थे धीर धाहिसादि पचत्रत, धाराप्यदेव, तत्यज्ञान सादि बातों में सास्त्व विभागों में पूर्ण मत्त्रेय पा, तथापि छोटे-सोटे मत्तेभेदों पर बल बने घीर मत्त्रेय की महत्वपूर्ण बातो पर ध्यान व देने के कारण जैन-समाज दिन-प्रतिदिन सीए होकर धारम में बंदता जा रहा था।

राष्ट्रीय भीर सामाजिक जागृति के उस युग मे जंत-समाज की इस स्थिति की भ्रोर कुछ व्यक्तिमों का ध्यान प्राकृष्ट हुआ। संसार के इतिहास से वह एक काति का युग या, जिससे पिछड़ी हुई जातियाँ धीर समाजें अपनी उनीदी भाषों को लोनकर जागने की जेटा मे संसम्स थीं। इस परिवर्तित परिस्थिति ने इन जैन बस्पूषों को भागीरण प्रयन्त कर जैन-समाज की दिशा परिवर्तित करने के निष्प प्रीरित किया। जैन-समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के महान उद्देश्य भीर शासन सम्बन्धी तथा प्रत्य कार्यों में समस्त जैन समाज का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से किसी ऐसी संस्था की प्रावस्यकता प्रमुख्य की गयी, जो इन कार्यों को सम्भन्न कर सके। फल-स्वरूप ब्राज से ६० वर्ष पूर्व भारत जैन महामण्डल की स्थापना की गयी।

### प्रारम्भिक कार्यकर्ताम्रों की म्रपूर्व लगन

कार्य की महानता भीर व्यापकता को द्षियत रखते हुए यह स्पट ही है कि यह कोई सरल काम नहीं था। इस कार्य में प्रनेक कावार्य थीं। एक तो भ्रंपेज सरकार प्रयोक वर्ग या क्षेत्र में 'कुट डालो भ्रीर राज्य करों' की नीति को समल में ना रही थी। दूबरे, छोटे दायरे में जो प्रतिच्छा भ्रीर कीर्त प्राप्त हो सकती थी, वह विशान भ्रीर व्यापक क्षेत्र में मिनने में कटिनाई थी। तीसरे, भ्रापसी फ़्राइंके चालू रहने में कुछ लोगों का स्वार्य था।

इत समस्त विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह,
तिभीकता भीर तनन के साथ इस कार्य में योग दिया। इन बायाओं से वे निरास नहीं हुए भीर
पूरी शित से उम भागीरथ कार्य को पूरा करने में बुट गये। इनमें से वेरिस्टर ने एन जैनी, वेरिस्टर
व्ययत्याय जी जैन, प्रो० के. टी. माह, मानकच्यर जी वकील (बण्डवा), बाо जीतेतमुझाद की,
पूरजमन जी जैन (हरदा), बाड़ोलान मोतीनाल शाह, सेठ धचनसिंह शादि के नाम स्वर्ण प्रकारों
में निक्त जाने के योग्य हैं। प्रारम्भ में सम्भावित के पद पर प्रजितप्रवाद जी जैन (लखनक), सेठ
माणकवयर जे पी. (बम्बई), मुनावचयर जी उहा प्रारि सण्जन रहे श्रीर मंत्रियद मस्हीपुर निवासी
मास्टर वेनतदान जी ने रांभाला।

समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महान् संस्था के निर्माण में इसके बाद सबसे प्रमुख स्थान थी चिरंजीलाल बढ़वाते का है। प्रपानी मृत्यु के समय थी के. एक. जैनी का नन्ति संस्था को समाज की सेवा बाधने के महान उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए श्री चिरंजीलाल जी को सींग गये। उस दिन के बाद आप माता के समान इस संस्था का पानन करते आ रहे हैं। प्रापकी नीति सर्देव नितम्बयता से काम नेने भीर नाम के स्थान पर काम को महस्व देने की रही है। या की जिम्मेवारी पत्ने साधियों पर बाल कर बाप सर्देव उनके पीछे रहते आये हैं। इस बीज ने संस्था को प्रत्यिक बन प्रदान कर प्रगेक नये वार्यकर्ता सस्या के निये उत्यन्त कर रिये हैं।

### भ्रम्यदय कायग

१६४५ के बाद के काल को संस्था के घ्रम्युद्य का बुग कहा जाएगा। इस काल में जैन-ममाज मे संस्था के लिए धाकर्येण बढ़ा। सेठ राजमल बी ललबाणी का सहयोग भी विरंजी-लाल जी इससे पूर्व ही आप्त कर कुके थे। ११४६ में साह-गरिवार का सहयोग भी संस्था को प्राप्त हो गया। इसके बाद जिन महान उद्योगपित, नयस्वियों धादि का सहयोग इस संस्था को साम उनमें से धम्मुलाल, दलतताह, तपस्तिनी आंबाबाई, दानबीर सेठ भी सोहनलाल जी दुमाइ, सेठ लालचर वी हीराचर जी, बादू तस्तमल जी जैन इत्यादि धमेक व्यक्ति सम्मितत हैं। इसके प्रतिरिक्त डा० हीरालाल जी व साधुमना कुल्यनताल जी फिरोदिया के नाम भी उल्लेखनीय है। इस काल में बहुत से नये कार्यकर्ताओं को जटाने में संस्था सफल हुई।

इनके सहसोग ने बहां गंग्या की शांति वहीं, यहां उसने सनेक नमें कार्य भी किये । हैररावाद अधिक्षत में संत्या के दिवारों का प्रसार करने के नियं एक सामिक पत्र की प्रावस्त्रकना प्रमुख की गयी। कलस्वकर तब 'जैन जगन' थी। जमनावान जी के समर में मुख्य हुन मुख्य भी थी। रियमरामा जी रांक के सम्मारकन्य में निकन रहा है। इसके साथ ही मण्डल ने प्रकाशनों का कार्य भी प्रारम्भ किया। थी विनोदा भावे. महाम्मा प्रमवानदीन, प० मुख्यान जी, पं० वेचनदाम जी रोशी, भी रियमराम जी राका, डा० जमदीवचन जैन और डा० ही राजाल जी स्थारि लेककों का सहयोग पाल्य कर मण्डल प्रमेक पुरनके यह तक क्रावित कर पुत्रत है। इस पुत्रकों को जीनयों में ही नहीं, प्राप्ति हिस्सी साहित्य में भी प्रस्की रचाति निनी है। कई पुत्रकों, सुन्तों और कोनोत्रों के रायस्त्रका में सम्मितन है।

### वर्तमान युग भ्रौर उसकी श्रावश्यकताएं

धात की परिवर्तित स्थिति में जैन-मागत में एकता की धावश्यकता और भी धिषक सनुभव की जाती है। जैन-मागत के पूर्ण विकास खवीन उसके मानीमक, आधिक धोर आध्यासिक विकास की तर्ति है। उसी दशारे हमागर समाग्र परिवर्तित हो रहे हम देवा का सहत्वपूर्ण धेर वस सकता है। जैन-मागत की गांगीरिक, गानीमक, धार्थिक धोर धायाशिसक उस्तित की दृष्टि से भी यह एकता महत्वपूर्ण है। धात जिस वहसूर्ण धेरिका धार्थिक उस्तित की दृष्टि से भी यह एकता महत्वपूर्ण है। धात जिस वहसूर्ण दिनाम धर्यान् उस्ति की तुर्वित से साथ प्रकार से प्रकार की साथ है। इस की साथ से प्रकार से से की साथ से प्रकार से स्वत्य से साथ है, उसे की भार्ट उसी दशा में प्राप्त कर सके जब साधिक रूप ने उन्हीं दिन का दिकास है सके प्रकार से से साथ से स्वत्य से साथ से स्वत्य से साथ है। से की साथ उसके से साथ से स्वत्य से साथ है। से से साथ साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से सा

हमें की बात है कि जैन-समाब दूस सामधिक साय-प्रवचना को प्रचिक्तां कर स्वृत्र्य करता वा रहा है। भारत वेन स्वामध्य के कार्य में उनकी बढ़ती हुई जिन्मपूर्ण से यह बाद स्वर्थ है। स्वास्त वेन स्वामध्य के कार्य के स्वर्थ के स्वर्ण के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स

होने के कारण यह कार्यदेर तक नहीं टाला जा सकता। श्राज नहीं तो कल हम इन सुआरोजों को स्कीकार करेंगे।

ध्रवती भीर अपने समाज की उल्लीत के इच्छुक जैन-बन्धुओं से मेरा अनुरोध है कि वे समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए जैन एकता के प्रश्न में अधिकाधिक दिलवस्थी लें और इस प्रकार भारत जैन सहामध्यन के सदस्य बनकर उसके कार्यों का प्रसार करें।



## भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद् के पिछले ३७ वर्ष

### एक क्रान्तिकारी संस्था का उदय

जैन समाज को जीलां-कीण देशा और उनके सम्बन्ध में जैन महासभा की विधिन श्रीर रिपित-पानक नीति को देशते हुए सन् १६२३ में कुछ उसाक्षी मुधारकों ने भारतवर्षीय दिशावर की गांतर की स्थापना की 12म सम्बन्ध के मुख्य सरपानकों में बैटिस्टर संपातराज्ञ जी, ब्रह्मचारी शीतक स्थापता की भी भीनात्रमाद जी, जी रतनलात जी, माह कुगमन्दरशा जी और और रावेन्द्रकुमार वी के नाम उल्लेखनीय है। इन व्यक्तियों ने जैन महासभा के भारते नेले रहकर समाज-मुखार के कार्य की घाने बढ़ाने का पूर्ण प्रतिकृतिया हो साम उत्तर समाज-मुखार के कार्य की समाज में प्रतिकृतिया हो साम अपने स्थापता में स्थापता की समाज में समाज में किसी प्रकार समेक लाइत नाम कर उन्हें जैन महासभा के किसी प्रकार माहत नाम कर उन्हें जैन महासभा की किसी प्रकार मुखार करने का भी इन प्रतिक्रियावारियों हारा का विरोध किसा गया।

ग्राज ३० वर्ष बाद उस समय की स्थिति को समझना सरत नहीं । समय नं हमारे समाज के रूप में कानिकरारी परिवर्तन कर विषे हैं। जिन बानों के विरोध में एक समय लाठिया छूते निकाल गर्य थे भीर लोगों के गर्म में रस्से डालकर उन्हें भीचा गया था, प्राज वहीं बाने किहिबादी, प्रतिक्रियादादी भीर प्रमुदार पक्ष तक को भी ऐसे रूप में स्वीकार है, मानों किसी काल भीर स्थिति में उनका विरोध होना सभव ही नहीं हो। समय ने दन बातों को ग्राज सहज भीर स्वाभाविकता में ला दिया है।

ग्राइये, देखे किन बातों के कारता भारतवर्षीय दिगम्बर जैन समाज के सस्यापकों को ''जाति-गात लोगक'', ''विधवा विवाह रचायक'', ''धर्म-प्राट'' इत्यादि विशेषता दिये गये थे ।

### धर्म-भ्रद्ध

प्रवम महायुद्ध के फलस्वरूप १६२३ के उस काल में भारत की जनता विदेशी के सम्पर्क में मा चुकी थी। यह सम्पर्क युद्ध-काल में कांब और तुर्की इत्थादि रणशेलों में स्थापित हुआ या। विदेशों की मीतिक जनति और शिक्षा का वहां जो प्रसार था, उसने भारतीय जनता को प्रमानित किया। इत बांदों से मार्कपित होन्य हम प्रिकास भारतीय शिक्षा प्राणित के लिए विदेशों में जाने लगे। यह एक ऐसी सामयिक घटना थी। जिससे जैन समाज प्रभावत हुए जिना नहीं रह सकता था। कुछ जैन भाई भी शिक्षा प्राणित के लिए विदेशों में ये। वस ये यात्राएं ही समाज में भीषण विवाद का विषय वन नथी। प्रतिक्रियावादी, स्विवादी दल ने इस प्रकार को यात्राधों का। विदोध विवाद का विषय वन नथी। प्रतिक्रयावादी, स्विवादी दल ने इस प्रकार को यात्राधों का। विदोध हमान समर्थन किया।

ग्राज ३७ वर्ष बाद सह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्याई किस थोर थी। आज रूढ़िवादी का थोर से थोर समर्थक ऐसा कोई समर्थ जैन परिवार नहीं, जिसकी संतानें उद्योगों के प्रसार भीर शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों में नहीं गयी हो। महासभा के समर्थकों में से बहुत से लीग स्वयं ग्रंमेक बार विदेश-यात्रा पर जा चुके हैं। किर भी १६२३ के उस काल में महत्र विदेश-यात्रा का समर्थन करने के काग्या सुधारक दल को "धर्म-भ्रष्ट" की सजा दी गयी थी।

ऐसी ही एक अन्य बात मुदित अर्थात् छापेखाने हारा छ्यी हुई धार्मिक पुस्तों के पक्ष मं या अकामन और वितरण की थी। स्विवादी वल एकमान हस्तिवितित धार्मिक पुस्तकों के यह यं या अर्थार मुदित धार्मिक पुस्तकों के वह यं पर्मिवनाधकारी बनताता था। दमके विपरीत मुधारक दल समय और परिस्थितियों के महत्व को समप्रके हुए अधिकाधिक जनता में धार्मिक पुस्तकों के प्रवार को हिन्द से धार्मिक पुस्तकों का मुख्य और प्रकाशन आवश्यक मानता था। प्रतिक्रियायारी दल निजी मूद्धों तक मे मुदित धार्मिक पुस्तकों के प्रवार का विपरीत हो। ये वर्ष बाद बाज क्या दिपति है। आज जैन मिल्दों ते में मुदित जैन-धारम मिल्दों हैं। ये वर्ष बाद बाज के सत्यवस्य आज सम्में जैन-परिवारों में दास्त्र देखें को मिल्द रहे हैं। १९२३ से पूर्व के बेन अर्थिक सम्पन्न परिवारों भी दहें के मिल्दों में हो जैन-धारम दिख्यों थे।

### जाति-पांत लोपक

१६३८ तक जैन दस्साधो एवं विनेयकवारों को जिन मन्दिर में गूजन के घषिकार प्राप्त नहीं थे। "सब मनुष्य समान है" भगवान महावीर स्वामी के इस उपदेश में अद्धा रखने वाले जैन समाज तक में अनेक पीढ़ियों पुरानी किसी मुंग के कारण वे भाई गूजन के अधिकार से विचल वे। उन्हें दस्सा एवं विनेयकवार हासादि नाम प्रेक्त नीच घीर प्रकृत जैना समाज जाता था। परिष्ट के भाग्वे तने मुधारवादी व्यक्तियों ने इम अन्याय का विरोध किया। सन् १६३८ के नवम्बर मास में हस्तिनापुर तीर्थकों मेंने के प्रसुद पर औं रतनताल जी के सुभागतित्व में परिषद सम्मेशन में



दिल्ली में होने वाले भा० दि० जैन पन्षिद अधिवेदान की एक फ्रौकी

उद्घाटनकर्ना---मानर्नाय श्री श्री प्रकाण जी भूतपूर्व राज्यपाल. बम्बई अध्यक्ष--माट्ट श्रंयामप्रसाद जी. बम्बई म्बागताध्यक्ष--श्रीतनमुखराय जीजैन (दाये से बाये)



### नाना की स्नेहमयी रशिम

रोडम नालाजी की अरखंत प्यानी थी, उन्होंने इमे अपने पास न्या। उनको इस पर अपिनियन स्मेह था। वह उनको प्राणा की केन्द्र धीर स्मेह की विन्तु थी। सेद है उनको छच्छाया इस पर अस्ति समय नक नहीं रह सकी। नाला के गीरव की प्रतीक प्रमुमनवदना नॉटम।





स्रॅसी-पूजन धीषकार का प्रस्ताव येव किया गया। प्रतिक्रियावादियों ने सैकड़ों की संस्था में सम्मेजन स्थल में पहुंचकर तीन घर्ट तक लगातार हुल्लड़ मचाया धीर स्वयंवेवकों को मारा-पीटा । इस म्यतार पर छुरे भी निकान गये। किन्तु परियर के नेतायों और स्वयंवेवकों के धेये और प्राहिसामयी नीति की धंत में विजय हुई। उस सम्मेजन में स्स्ता-पूजन प्रथिकार जैन जनता ने स्वीकार कर लिया।

अन एकता को दृढ़ करने वाले इस महान कदम को "वाति-पांत लोपक" का विशेषण दिया गया। किन्तु वास्तिविकता यह है कि प्रतिकिषावादियों ने जो प्रभुत्व वंत समाज पर स्वापित कर लिया था, इस ऐतिहासिक करम ने उसे बुर-बुर कर दिया। प्रतेक स्थानों में दसा-पूजन करने लगे। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि सुधार की भावना जैन-जगत मे घर कर वई: इसी का यह परिणान हुमा कि १८४१ में भासी में हुए परिणद के प्रविवेशन में मनोनीत सभापित सेठ वैजनाथ औ गरावानी ने प्रयान मत जब हुछ मुधारों के विरुद्ध प्रकट किया, तो जनता इस बात से भड़क उटी। उसन तरहान गृथारक थी वालबन्द को सभापित चुनकर मंत्र पर विद्यादिया।

मान सभी व्यक्ति, हड़िबादी, प्रतिक्रियावादी मीर मनुदार पक्ष तक, जैन दस्साभी मीर विगयकवारों के पूत्रन प्रियकार के समयंक है। इस बात की समय के परिवर्तन भीर परिषद के सम्यापकों के साक्ष्म और मुक्तकृक का चमक्कार भीषित करने के प्रतिरिक्त क्या कहा जा सकता है।

परिषद के कार्यकर्ताओं को उक्त विशेष थ देने का एक प्रत्य कारण जैन समाज मैं होने बाने प्रत्यवांतीय विवाह है। प्रव सभी जैन-बन्धु इस प्रकार के विवाहों में कोई दीप नहीं समक्षते हैं भीर सैकड़ों प्रत्यवांतीय विवाह हो रहे हैं, किन्तु ३७ वर्ष इस बात को जिह्ना पर नाता भी प्रतयं समकत जाता था। इस प्रकार के विवाह करने का साहत तो दूर ऐसी बात कहने वाले तक को "जाति-पात लोपक" की संज्ञा दी जाती थी। परिषद कार्यकराओं ने इस प्रकार के दुलाओं को प्रपत्त निवे स्वीकार करते हुए युगों में समाज को जकड़ी हुई सहियों भीर कुप्रवाभों से उसे मुक्त कर दिया। पुरानी बजीर जर्वरित होकर एक-एक कर टूटने तथी।

परिपद के कार्यकर्ताओं के परियम, प्रचार धीर साहस के फलस्वरूप जिन सामाजिक बुराइयों का प्रनत हुआ, उनमें मरण भीज की प्रचा प्रजुबतय है। महमाव काष्ट्र के सम्बन्ध में प्रपूर्व, तीज एवं प्रभावपुर्ण धान्दोलन बला कर मूर्तिया चलरायी धीर इस प्रकार जैन मदिशें की रक्षा के सम्बन्ध में भी इन लोगों ने जैन जनता को सावधान किया। इन घटनाओं से परिपद का लोककात स्थान पर रक्षक रूप ही पुरियोक्त होता है।

### विधवा-विवाह रचायक

"किन्तु परिषद के कार्यकर्ताधों को सबसे अधिक दिलचस्प जो विशेषणा दिया गया, वह विधवा-विवाह रचायक है। परिषद के संच से विधवा-विवाह का प्रचार कभी नहीं किया . गया । इसकी वास्तविक कहानी से जो लोग परिचित हैं, वे इस विशेषण पर हैंसे बिना नहीं रह सकते । वास्तविक घटना इस प्रकार है—

१६२७ में सम्मेद शिखर पर बड़ा आरी जैन महोत्सव हुआ। तगभग १ लाख जैन जनता वहां उपस्थित थी। इस प्रवसर पर वहीं परियद का अधिवेयन भी किया गया। परियद के विरोधी प्रतिक्रियानादियों ने जनता और मुनिजन को अम में डालने और परियद का विरोधी बनाने की दृष्टि से एक महान यह्यन्त्र रचा। उसकी भोरसे जोरदार प्रचार किया गया कि परियद विधवा-विवाह की प्रचारक है।

इस जोरदार प्रचार से जैन-समाज में बवण्डर खड़ा हो गया । परिषद के प्रतेक समर्थक पवड़ा गये । परिषद में दो विचारधाराएं स्मण्य दीखने लगीं। एक पक्ष कहने लगा कि प्रतिक्रियावादियों के सूठे प्रारोप व प्रचार का प्रतिरोध करने की दृष्टि से विषया-विवाह के विरुद्ध प्रस्ताव परिषद् पान करें। दूसरे पक्ष की सम्मति थी कि यदि इस प्रस्ताव की गास कर पिराय गया तो स्ताय चतुर्थ, पंचम मारि जैन जातियों के लिए, जिसमें विषया विवाह जारी है, परिषद का द्वार बद हो जायगा। परिषद उस दशा में समस्त दिगमद जैन समाज की प्रतिनिधि नहीं रह सक्षी।

धनत में इसी पिछले पक्ष की बात स्वीकार हुई और सम्मेनन में विधवा-विवाह के विकट्ठ कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। तथापि इस मिध्या प्रचार से परिषद को कुछ काल के लिये भीषण धक्का पहुंचा और कितने ही स्वीक उससे पृथक हो गये। प्राप्त भी परिषद की नीति इस प्रस्त के सम्बन्ध में यही है। जिन जैन-समाजो प्रयद्या व्यक्तिगत परिवारों में विधवा-विवाह प्रचलित है, परिषद उनका बहिण्कार करने के पक्ष में नहीं। वह इस कदम को जैन एकता के प्रतिकृत समक्षती है।

परिषद के पिछले ३७ वयों के काओं और उसकी सफलतायों का कच्चा चिट्ठा सक्षेप में इस प्रकार यही है कि विरोधियों की गालियों और भारि-भाति के नाम देने के बावजूद परिषद जैन समाज को एक सूत्र में कांचने वाली मजबूत कही बिढ़ हुई है। यह काम उसने सनेक सामिथिक प्रान्योत्तानों में सहयोग देकर, कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रायाज उठाकर, समस्त जैन-बस्धुओं के लिए समान सर्थिकारों की व्यवस्था कर और साहस और धीरज के साथ साथ और बहिसा की नीति पर बटे रहकर सम्पन्न किया है।

सन् १९४० का दिल्ली में रबत जबन्ती प्रधिवेशन एक ऐतिहासिक व महावपूर्ण पा जिसमें कि हरिजन मिदर प्रवेश प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रधिवेशन के सभापति साह अंशानत्रसार जी थे। ज्योंही यह प्रस्ताव मच पर प्राया प्रतिक्रियानादियों ने हुल्लड मचाकर मंच पर थाया बोन दिया। परस्तु परिपद के कार्यकर्ता डंटे रहे और प्रमाने रोज कुने प्रधिवेशन में शान के साथ यह प्रस्ताव पास हुमा और प्रतिक्रियानादियों को मुझ्ली सानी पड़ी।

### नये सुधार कार्य

किन्सु सामाजिक कार्यों की कभी समाजित नहीं होती। यदि कार्यकर्ताओं में जागरूकता बनी रहे तो मनेक नये कार्य उपस्थित होते रहते हैं। काल भीर स्थान भी भनेक नये कार्यों की सृष्टि करता है। फलस्वरूप माज भी मनेक कार्ये परिषदे के सम्बुख हैं। पिछले ३७ वर्षों के समान यदि जैन जनता का परिषद को तहयोग प्राप्त होता रहा, तो इसमें बन्देह नहीं कि परिषद के कार्यकर्ता प्राप्त भस्तमब अतीत होने वाले प्रनेक कार्यों को मनवे कुछ वर्षों में उसी प्रकार सहज भीर संभव बना लेंगे किस प्रकार कि भूतकाल के ग्रनेक कार्यों को सर्वया स्वाभाविक बना देने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है।



# देव-वास्त्र-गुरु

हमारे ग्राराध्य

मंगलम् भगवान् बीरं मंगलं गौतमी गणी। मंगलम् कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्।।

संगलसब सगवान महाबीर स्वामी, उनकी बाल्गी-दिव्यव्यति के विस्तारक गौतम गणवर, तथा वाणी को निवित रूप देने वाले गुरु प्राचार्य कुन्दनुन्दादि तथा इन सबके द्वारा प्रवालित संगलसब जैनसमें को सार्टोण नमस्कार करता हूँ जिसकी प्रमच विमल सुखद क्षाया में हम भव-भव के संताप भेटते था रहे हैं, जन्म-सरण के अनेकों जन्मानित दुःखों का भार बोते हुए भी इस संगलसब समें की शरुण पाने से क्षपना सौभाष्य समम रहे हैं। कठिन कार्यों के विवाक होने पर उनकी होनी जला निवाल प्राप्त करने की सावा से निवाण के बाद भगवान को भी भून जाने वाले है।

> "तव पद मेरे हिय में मम तेरे पुनीत चरणों में। तबलों लीन रहेप्रमृ! जबलों प्राप्ति न भूक्तिपद की हो।"

यह है वह परमपावन जैनधर्म-देव, शास्त्र, पुरु के द्वारा दिया गया एक समीघ वरदान; जिसका प्राज हम दुरुपयोग कर रहे हैं! "पतित पावन' के 'प्रपावन' होने की प्रापंका तथा सय दिखलाकर उसके मूल —देव, शास्त्र और गुरु को विकृत रूप दे रहे हैं। घर कमशः एक-एक को में तीजिए—

#### <del>केव</del>---

जिस वीतराग, परम दिगम्बर नाझावृष्टिवारी शान्तछ्वि के दर्शन से श्रात्मा मन्त्रमुख हो जाता है, विस्व के विरोधी प्राणी वैरमाव छोड साथ-साथ विचरने लगते हैं, उस पवित्र देव को माज हमने तमाशा बना रला है। नीतराग कहं जाने वाले देव के वारों और सोने-वांदी के ऐसे उपकरता परिवहों के देर लगा रले हैं कि जनत के संस्थाण के भी संस्थक की धावस्यकता पढ़ जाती है। मन्दिर एक सेट साहुकार की 'हंबेली' सा दिवाई देता है। ऐसा सजाया जाता है, पूर्ति की घरेवा बाहां की सजाबट में ही मन व्यस्त हो जाता है। वैन समाज के गुज्य, भारत के साध्यात्मिक सन्त पूज्य श्री वर्णीजी महाराज को भी इस चृटि का दर्शन हुआ, उन्होंने कहा—"एक ऐसा मन्दिर नही देखा गया जो प्राणीमात्र को लाभ का कारण होता। सूर्ति निरावरण स्थान में होनी साहिए जिसका दर्शन प्रत्येक कर सके। '(वर्णी-वाणी पुन्ट १६२) इसी व्यवस्था के प्रमाव का कारण है लोगो में भगवान के प्रति हीवाधिक भाव की प्रनिष्ठा की जागृत्ति—

### "चांदनपुर के महाबीर ! मेरी पीर हरी "

सगवान के भक्त को सारत की राजधानी के महाकीर पर भी या तो विश्वास नहीं है या है तो बांदनपुर के महाबीर से कम । क्या कारण है ? यही कि वहाँ जैना ठाठ-बाट उसे बही नवर स्रोता है सत: बहाँ के महाबीर को ज्यादा शिक्तवाभी मानता है। प्रपर मन्दिर को सावस्यर रहित बाराधना का सादगीपुण स्थान ही रहने दिया जाना तो यह सब बाने पैदा न होती।

### शास्त्र--

जब सीयों की दृष्टि बड़ी सकुचित थी, बुढ़ि कुपमण्डूक थी, घतः एक दिन या, जब कि स्वापालां के खरे बास्य बढ़ना सना था। बास्य उपयत्ता या। हस्तीलिका नास्य की ही पूजा होती थी। पर यह दिक्यानुसी क्यान कव तक चनता है कुछ विकसित बुढ़ि के नीय सामने प्रायं भीर हुआरों हिरोधों के बाद भी जिन नाणी को प्रकार में लावे उसी का कल थी यवन सिद्धानत जैसे पवित्र ग्रन्थ को दर्धनमात्र के निए पे प्रायं भार हुआरों दिनों के जिस पी हित वर समय-समय पर नत्वा-तीन श्रन्य विवारपाराओं का प्रभाव पहता रहा है को रहन प्रभाव ने कारण उस एक ही प्रभं में परस्वत विवारपाराओं का प्रभाव पहता रहा है को रहन प्रभाव ने कारण उस एक ही प्रभं में परस्वत सिद्धोणी विवारपाराओं का प्रभाव पहता है। है। से विवार उत्तर से नामंत्र रहा सिद्धान की दृष्टि में देनकर उस सिद्धोणी विवारपाराओं में सिन जाती है। स्त्र हो निर्माय कर हो हुएने के दिवार हमारी सकुकी में, हमारे धर्म में मा गर्थ है उन्हें हुए किया जा सकता है। उस प्रवाह है गए एतिहामिक कारण सामनी ने भगीनत, कुछ लोगों का एक प्रवाह चल पहा है। बहु प्रवाह है नये बास्यकरां का जो अधन में सुस्प पर नकल में बहुन तेज है। जो देशों वहीं प्रपत्नी वात को कहता है भीर प्रमाण्या कि किया है होर प्रमाण्या हो लिए दहाई देना है। यो प्रमाण्या की स्वाह है सारे प्रमाण्या हो लिए दहाई देना है। सार प्रवाह है सीर प्रमाण्या की स्वाह होता है। होर प्रमाण्या हो सार प्रवाह है सीर प्रमाण्या की स्वाह होता है। होर प्रमाण्या हो सार प्रवाह है सीर प्रमाण्या हो सार प्रवाह है सीर प्रमाण्या हो सार होता है। होरे प्रमाण्या हो सार होरे सार है सार होता हो सहस हो है। होरे प्रमाण्या हो सार होरे सार होरे सार होरे सार हो सार प्रमाण स्वाह होरे सार होरे सार होरे सार होरे सार होरे सार होरे होरे सार होरी सार होरे सार होरी सार होरे सार होरी सार होरी होरे सार हो सार होरी होरे सहता है। होरे सार होरी होरी सार ह

''घस्य प्रत्यस्य कर्तारः मर्वज्ञ देवाः तदुन्तर ग्रन्य कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगराघर देवाः तेषा वचोऽनुसारमासाद्यामया शास्त्रमिदं प्रसीतम्''

''इस मन्य के मूल कर्ता सर्वज देव है, उनके पत्थान गणधर देव, प्रतिगणधर देव है। बस उन्हीं की वास्त्री का सार लेकर हमने इस शास्त्र की रचना की है।'' थोड़ी देर को यह सही भी मान बिया जाय। पर माने तो कैसे ? शास्त्रों में पाये जाने वाले परस्पर-विरोधी विचार क्या इस उक्ति के साथक हैं ? हमारे मात्र के व्यक्तियों को यह प्राचार्य परम्परा चलाने के नाम पर शास्त्र रचना का रोग हो गगा है। जनता भांची है वो नामने होना है वहीं उसको सबंब प्रतीत होने समता है, साहत प्रकाशक धीर विकेता हजारों प्रतिवा छात्रकर, वेचकर स्थनना भण्डार भर लेते हैं। स्पन्त को जगते हैं, दूसरों को भी ज्य लेते हैं! जैन नमान के शास्त्र-भण्डारों में प्राचीन स्वाचारों की विमन वाली के सक्त्य भण्डार भरे पड़े हैं, न जके दर्शन होने हैं, न प्रकाश होने हैं। नागीर स्वादि जैसे सनेको जान्त्र-भण्डार दीमक का भोजन वन रहे हैं!

### गुरु--

देव, शास्त्र, गुरु का यह प्रकृत-विकृत रूप स्नाव चिल्ला का विषय बन गया है। परन्तु चिन्ता करने मात्र से तो काम नहीं होगा। काम करने से, उपाय निकालने से होगा। मेरा निवेदन यह है--

१—मन्दिरों को स्रजायवयर न बनाया जाय । नई-नई मूलियां न लगाई जावें धौर जहां-जहां मन्दिर हों नहीं नए-नए मन्दिरों का निर्माण न कराया जाए । प्राचीन जो मन्दिर हैं उनका जीणोंडार कराया जाय, यत-तत्र जो प्रतिमाएँ पडी है उन्हें एक मुख्यस्थित जयह पर लाने का प्रथल किया जाय ।

२ -- मास्त्र प्रकाशन के पूर्व विद्वरास्थित् में भेजा जाए । सभी विद्वालों द्वारा निर्दोष करे जाने पर ही प्रकाशित किया जाए । मान्यों में जहां भी दूसरे पमी के प्रति कराक हो जन्म हो । मान्यों में जहां दूर कर दिया जाए जिससे आहे जा ताहर अलगा सहमावाना ही प्राप्त हो । मास्त्री के मालंका कि तथा प्रयुक्त कर्मानों को कम कर प्राप्तों के संक्षित रूपानर प्रकाशित किये जाने जिससे लोग कम समय प्रीर कम पैसे में जीवमां के मान को समाभ सके ।

३- किसी प्रतिष्ठित विहान जैनावार्य या उनके प्रभाव में विहत्सण्डली तथा समाज के प्रयास्थ लोगों के हारा विहता नथा मरावरण की परीक्षा करते पर ही कोई त्यासी, जनी, प्रतिमा-पारी तथा मुनि या प्रावार्य हो सके। कोई मुनि या शुस्तक अत्यसाला घादि के नाम पर न तो तथा चला करेन हुमरों से करांगे। जो ऐसे काम में सहयोग दे उनंत् स्थानीय समाज दिख्त करें।

ोंसे और भी सनेक सुभाव हो सकते है। पर इतना हो जाय तो भी पर्याप्त है।



# राजस्थान नहर योजना ऋौर उसके प्रवर्तक

### राजस्थान की प्यासी भूमि को शस्य श्यामला बनाने का एक मात्र साधन ब्रुपने मित्र का महान प्रशंसनीय कार्य

भारत की इस पीड़ी के लोगों को एक स्वप्त तथा एक मधुर कल्पना को साकार होते देखने का सौभाषा प्राप्त होगा। राजस्थान के मस्त्यक्त प्रदेश से एक वड़ी नहर का निर्माण संभवतः स्वभं मी कुछ लोगों को एक मधुर कल्पना ही प्रतीत हो। सन् १६८८ ने यव उस समय की बीकानेर रियासत के एक मुख्य इन्वीनियर श्री कवरति ने सबसे पहले यह विचार रखा तो वहै-बई रूपी-नियरों और विशेषतों को यह कोरी कल्पना ही लगी। लेकिन प्रव यह विचार कल्पना नही रहा। प्रव यह साकार रूप की रहा है भीर केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही नहीं बिक्त समस्त देश की जनता के लिए मुख-ममुदि के द्वार लोज रहा है। राजस्थान नहर योजना में समस्त देश के साथ संकट को भी दर करने की शमता है।

राजस्थान नहर योजना की प्रेरणा की कहानी वही दिवस्पर है। देश के एक इलाके के तोगों को घसीम कष्ट धीर दाशगुटुन उठाते देख कर एक व्यक्ति के हृदय में उनके कष्ट हूर करने की मानना जाग उठी। उस ध्यक्ति ने उनकी समस्या का समाधान निकाला धीर उसी समाधान ने समस्य देश की ममृद्धि के द्वार लोल दियं।

यह कहानी स्वयं इस महान योजना के प्रवर्तक ने शब्दों में व्यक्त की है :---

"बहुत कम बारिया होने की वजह से इस इनाके के लोग फमले नहीं ज्या वाते, वाती जमीन के नीचे बहुत गहराई में मिलता है और फिर भी यह वाती पीने तथा मिचाई के लायक नहीं होता—पश्चों के लिए पार की कमी और पीने के पानी की कमी - इस देवी विचलियों के कारण इन लोगों के करू और समस्त देवा में मन का घभाव - इन सब बातों मुझे एक ऐसा रास्ता बूँड निकालने की मेरणा मिली जिससे यह सारा रॅपिस्तान हो-भरे नेतों से सहुलहा उठें।"

लोगों की इन कठिन परिस्थितियों को देख कर श्री कंबरसैन के मस्तिष्क में एक विचार माया। इस विचार ने इह निश्चय का रूप ने तिया। वह दुई निश्चय था देश के साधनों का जनता के कत्याण के निग् उपयोग और इस प्रकार देश की समृद्धि के लिए नया मार्ग प्रशस्त करना।

राजस्थान नहर योजना की कल्पना करने के दस वर्ष बाद झाखिर एक दिन झावा जब मारत के इतिहास में एक नए परिच्छेद का झाराभ हुमा। यह चिरस्मरणीय दिन तीस मार्च १६५८ या जब केन्द्रीय गृह मंत्री श्री गोविन्दबल्लभ पन्त ने संसार की इस महानतम शोजना की जुदाई के काम का समारम्भ किया। श्रेव पहली दिसन्वर को भी कंवरसैन ने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के परामर्शे पर राजस्थान नहर योजना के प्रधासक का पर संभाल लिया। बाद में दिसन्वर १९४६ में केन्द्रीय सिवाई भीर विश्वत मंत्री के समापितः में एक उज्वस्तरीय निर्देश समिति स्थापित की गई। यह समिति सरकार को प्रमुख नीतियां निर्धारित करेगी। इसी समिति के धन्तर्यान नहर योजना नहर मण्डल की स्थापना हुई जिसके प्रधान श्री कंवरसैन हैं। यह मण्डल राजस्थान नहर योजना श्री कंवरसैन हैं। यह मण्डल राजस्थान नहर योजना के समस्त कार्य को बीझिता तथा कुमलता के साथ पूरा कराएगा। इसके धितरिक्त नहर योजना के के समस्त विकास कार्यों की जिम्मेदारी इसी मण्डल पर रहेगी। निर्देश समिति और मण्डल की स्थापना एक नई प्रणाली है जो इस महान् योजना के तिए भारत में पहली बार धपनाई गई है।

### राजस्थान नहर योजना

राजस्थान नहर ४२६ मील लम्बी होगी धीर इसका साढ़े घट्टारह हजार पन कुट पानी सतनुज नदी पर बनाए गए हिरके बांच से घाएगा। घनुमान है जनावध के बांधों के निर्माण क्या को खोड़ इस योजना पर साढ़े ६६ करोड़ रुगए की लागत घाएगी। घाशा है योजना के पूर्ण हो जाने पर देश की धन्न की उपज में बीस लाख टन वायिक की बृद्धि हो जाएगी, जिसका मूल्य कोई तीम करोड़ रुगया बैटता है।

यह कहना धतिलयोनित न होगी कि राजस्थान नहर योजना ससार की एक बहुत बड़ी सिचाई योजना होगी। प्रभो तक संसार में कहीं भी इननी बड़ी सिचाई योजना का कार्य हाथ में नहीं निवा गया है। इस नहर में से बहुत बड़ी सख्या में रजबाई और सिचाई के लिए छोटी-छोटी नहरें निकतनी। भारत और एशिया में यह सबसे लखी नहर होगी।

### राजस्थान नहर योजना के लाभ

मुख्य नहर के निर्माण काल में लगभग पवास हजार से प्रधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके मलावा नहर का निर्माण हो जाने पर कृषि के क्षेत्र में कोई पचास हजार परिवारों को काम मिल जाएगा। रेलबे, सङ्क निर्माण, समाज सेवा, व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत लोग काम पर लग जाएगे।

### जहाजरानी

इस समय राजस्थान के मरूरथल प्रदेश में सड़के नाम को भी नहीं हैं, उचित संचार ग्रीर परिवहन व्यवस्था स्थापित करने में समय लगेगा, इसलिए नहर इतनी बड़ी बनाने का विचार है, जिसमें जहाज ग्रीर बड़ी नीकाएं चल सके। इससे नहर क्षेत्र में बिस्तयां बसाने श्रीर डाक-तार, रेल ग्राद के निर्माण के निए लकड़ी काफी बड़ी मात्रा में हरिके बाब से लाई जा सकेगी। इसके भलावा राजस्थान नहर की बहातनी, हुगि, ग्रम्य पदायों तथा ऐसी ही ग्रन्थ चीडों को मण्डियों में लाने का एक सस्ता साथन विद्व होगी।

### पानी की सप्लाई

इस नहरसे जैसलमेर श्रौर बीकानेर रियासत के नगरो को भी पानी दिया जां सकेगा। श्रविक गहराई पर पानी पाया जाता है।

### रेगिस्तान को फैलने से रोकने में सहायक

उपरोक्त कुछ लाओं के श्रतिरिक्त इस क्षेत्र में सिचाई होने से उत्तर प्रदेश, पजाब ग्रीर रैगिस्तान का विचार रुक जाएगा।

### टिड्डियों का संकट

इस क्षेत्र में बस्तिया बम जाने भीर खेती होने से टिड्डियों का खतरा दूर हो जाएगा नयोकि टिड्डिया रंगिस्तान में ही भ्रधिक गनवती है। इस प्रकार टिड्डियों से भनाज की जो भागी हानि होती है वह बच जाएगी।

### सभ्यता का विस्तार

शानिपूर्ण जीविकोपार्जन के माधन हो जाने से इस इलाके में अक्टिनी से गुजारा करने बाले लोग भी सभ्य नागरिकों की तरह स्थायी गण से बस कर धपना जीवन वितायेंगे।

### ग्रकाल का निवारण

सिती के स्थायी माधन हो जान से श्रकाल का डर जो सदा बना रहता है, दूर हो स्वाएमा।

यह नहर राजस्थान के लिए बरदान सिद्ध होगी। जिसका मूर्वमान रूप भ्रापके घनिष्ठ मित्र श्री कुबरर्सन जी के मध्निस्क में आया।



### वैश्य वर्ग साहस ऋौर उद्यम को ऋपने हृदय में स्थान दे

### "मेड इन इण्डिया" की साख को मजबूत करना हमारा नया नारा है

मनुष्य धरीर के साथ समाज की तुलना करते हुए हमारे प्राचीत शास्त्रकारों ने धरीर के भिन्न-भिन्न मंगी में से बैदय वर्ष को उदर घर्षान् ५८ की सजा दी है। शरीर को जीवित भीर पुष्ट रखने के लिए उदर का कार्य भोजन को पचाकर माम, रक्त, मज्जा इत्यादि तैयार करने बाले विविच रस जुटाना है। पेट की यह किया जिनती उनम होगी, सरीर का पोषण धीर उसके रैक्षा भी उत्तनी ही भनी प्रकार हो सकेगी। यही स्थिति समाज के निर्माण में बैदय वर्ग की बतलाई गयी है।

इतिप्रधान प्राचीन सर्थ-व्यवस्था में बैदय वग का महत्व यदि उक्त कवन से स्पष्ट है, तो वर्तमान युग की उद्योग-प्रधान सर्थ-व्यवस्था में इसमें घीर भी मधिक झमिवृद्धि हो बाने की बात सहज ही समभी वा सकती है। झात्र किसी मी समात्र और देश की शक्ति, सम्मन्ता, सुरक्षा और गौरव उसके व्यापार-कार्य में संतम्न व्यक्तियों प्रधात् वैदय वर्ग की सफलतायों पर पूर्णतवा निर्मा करते है।

्स कथन के बिभिन्नाय को पूरी तरह समभने के लिए इस सम्बन्ध में विस्तार से विश्वार प्रावस्थ है। तिनक मौसिप तो सही कि देश की बनता प्रवसी दैनिक विविध प्रावस्थकता प्रवस्त मोजन, वहन, वहन ब्रोर मन्य सामधों की व्यवस्थ निर्मा कि तर किस कर्यों पर निर्मर है। स्पष्ट क्ष्म से यह कार्य वैरंध वर्ष द्वारा ही सम्मन्न किया जाता है। फिर विदेशी मुद्रा से देश के कोश को समूद्र बनानं वाला भीर विदेशों को नाना प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रवास कर इस प्रकार देश के गौरव भीर शान को चार-बामद लगाने वाला वर्ष कीन-सा है ? यह कार्य भी निर्मात व्यापार के निर्मात को चार-बामद लगाने वाला वर्ष कीन-सा है ? यह कार्य भी निर्मात व्यापार के निर्मात प्रकार के उपरान्त पुरक्तान में देश की रहाती है। शानिकाल में देश की इतनी स्वत्य प्रवास करने के उपरान्त पुरक्तान में देश की रहा का नास्तिक जनतराधिक किस वर्ष पर है ? युद्ध के लिए सन्यारमें, तोगों, टेकों, प्रानु-होध्यारों, गोना-बास्ट, विमानों, जलगोतों भीर वाहनों, विभिन्न परियानों भीर भय सामधी का निर्मात कीन करता है ? स्पष्ट रूप में यह कार्य भी देश वर्ष वेद्या हो समन्त किया जाता है। इस वर्ष हारा चलाए जाने वाले भी कस-कारताने सानिकान में विविध प्रकार की उपयोगी सामधी तैयार करते है।

### समाज की रीढ की हड़ी

ंसी दगा में समाज में माज वंश्य वर्ग का वही स्थान है, वो गरीर में रोढ़ की हुते का है। प्रत्येक समाज का सहाया प्रथवा धाधार वंश्य वर्ग बन नया है। इसी नीव पर समाज का सहाया भवन स्थान के किया के में वंश्य वर्ग के नियुक्त भीर योग्य होने की दिशा में समाज बड़े-बढ़े भूवालों भीर तुष्धानों को सुगमता से मेक जाता है। इक धाधार पर स्थापित इस भट्टा- किशा को कोई उगमगा नहीं सकता। इस प्रकार का समाज ध्यवा देश चिरकाल तक फलता- फूलता रहता है। नीव पक्की होने के कारए। ऐसे भवन का निरन्तर विस्तार सम्भव है। नयी माजले वनती भीर बढ़ती रहती है। पुरानी मंजिलों को मुखार कर, उनका निरय नया पूर्णार करके, तयी-नयी समयोजित सुविधाओं का सदा विकास होता रहता है। इस प्रकार समाज चिर- स्थायों कर पारण कर लेता है।

माज जो देश भौर समाजे उन्तत भौर स्वायी है, उनके इतिहास की मामूली सी छान-बीन करने से इस कथन की सत्यता का परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड लगभग दो सौ वर्ष तक सारे संसार पर राज्य करता रहा। बटिश साम्राज्य का उस काल में इतना ग्रधिक विस्तार या कि उसके बारे में यह बात कही जाती थी कि बटिश साम्राज्य में सुर्य कभी नही छिपता । सातों समझों पर उसका शासन था। ब्रिटिश शक्ति के इस विस्तार का वास्तविक कारण उसका विणक समाज मर्थात वैश्य वर्ग ही था। आज बिटेन की वह शक्ति नही रही, फिर भी "मेड इन इंगलैंड" (इगलैंड में तैयार) इस शब्द का चमत्कार पूर्णतया नष्ट नहीं हमा है। मोटे से भौर सर्वथा पिछड़े जापान को ५० वर्ष से भी कम समय में पुरव का उगता हुआ सुर्य विशेषरण प्रदान करने वाला कौन था । निश्चित रूप से इसका श्रेय जापान के वैश्य वर्ग को प्राप्त है । ग्रत्यसमय मे ग्रसाधारण उन्तति कर उन्होंने जापान को इतना समर्थ बना दिया कि एक ओर तो वह जर्मनी, इंगलैंड भ्रादि देशों की ब्यापारिक प्रतिस्पद्धीं को भीलने योग्य हो गया, दूसरी ग्रोर रूस से टक्कर लेकर वह जसके दौत खटटेकर सका। जापानी वैश्य-वर्गका यह चमस्कार था. जिसने उस पिछडे हुए श्रीर पराजित देश की काया पलट दी। श्राज संसार में संयुक्त राज्य श्रमरीका को प्रथम स्थान प्राप्त है। कौन नहीं जानता कि उसे यह पद दिलाने का श्रेय किसको है। श्रपनी प्रत्येक ग्रावश्यकता के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहने वाले इस थिछड़े हुए महाद्वीप को सौ वर्ष के कठोर परिश्रम के उप-रान्त अमरीकी व्यापारिक वर्ग ने संसार में सबसे ग्रंगणी बना दिया है। ग्राज संसार में सबसे श्रिषिक उत्पादन इसी देश का है। श्रमरीकी व्यापारिक वर्ग इस स्थिति से सतुष्ट नहीं। श्रपने उत्पादन में ग्रीर भी ग्रधिक वृद्धि करने का उसका प्रयत्न चालु है।

### हेम् श्रौर भामाशाह

वर्तमान युग के वैदय वर्ग की चमकारिक सफलताग्रो की कुछ भलकिया थे है। यदि हम प्रपंत इतिहास की लोज करें, तो हमें प्रपंत वेदय वर्ग की प्रसाधारण देनों से पूर्ण प्रनेक कहा-निया इतिहास के पन्नों में छिपी हुई मिल जायेगी। भारतवर्ष की 'लोने की चिड़िया' विशेषण किसने दिलाया था। नाता प्रकार की सामग्री डो-डोकर देश-विदेश की यात्रा करने बाले विराणक पुत्रों के परिश्म का ही यह परिणाम था। प्रपनी मेहनत से इन लोगों ने इतनी यन-सपदा प्रजित की कि इस देश का भग्नार लवालव भर गया। देश की यात्रा करने वाले विदेशियों की ग्रांले इस धन की चमक से चीषिया गयी श्रीर उन्होंने इस देश का यह नाम रख दिया।

स्रपने प्राचीन इतिहास की लोज करने पर हमें ऐसे स्रनेक सुगो का परिचय मिल सकेगा जिनमें इस देश के व्यापारिक वर्ग ने दूर-दूर विदेशों में इस क्षेत्र का नाम उज्ज्वल किया। कई सहल वर्ष पूर्व भारतीय वस्त्रों की विकी करने वाले व्यापारी मिल भीर उससे भी दूर के देशों में पहुँच। भारतीय वस्त्र कला के नमूने प्रस्तुत कर उन्होंने भारत का नाम इन देशों में चमकाया देश का कोश भरने के निए ये लीग स्रपने ताथ विश्वल सम्पदा भी लाए।

इसके बाद के युगों में भी विदेशों से वैश्य वर्ग का सम्बन्ध इसी प्रकार बना रहा। पूर्व में बहुत दूर समुद्रों की बिषक पुत्रों ने यात्राये कीं। इनके पूर्ण विवरण यदापि उपलब्ध नहीं धीर उनकी स्त्रोज का काम अंग्र हैं, किर भी जिन देशों में ये लोग गये वहा प्राप्त की गई सफलताओं के स्मृति-चिह्न स्वरूप बहुत से खंडहर और अन्य यादगारें विचरे हुए मिलते हैं। इनसे इन यात्राओं और वहां प्रजित यश और कीर्ति और साथ ही धन-सम्पदा इन सबका पता मिलता है।

मध्यकाल में देश के गौरव की चार-चांद लगाने वाले हेमू बनिए घौर भामाशाह के नाम से कौन परिचित नहीं। उनकी स्मृति इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में ग्रंकित है।

#### पतन का काल

किन्तु वैश्य वर्ग की यह स्थिति और गौरत सदेव इस रूप मे बने नहीं रहे। जब तक वैश्य समाज में साहस और पराक्रम बना रहा, बहु कनता-क्रनता रहा और देश का इड़ प्राधार सिख हुमा। किन्तु उसमें भीर-भीरे शियिनता माने नगी। इसका स्पष्ट विद्वा विदेश यात्रा पर नगने वाले प्रतिबंध थे। कनस्वरूप वेश्य वर्ग की सम्पदा प्रजेन करने की प्रपूर्व क्षमता समाज हो गयी। साहश्यूर्ण कार्यों को सम्मन करने की उसकी वृत्ति पर रोक लग गई। यात्राघों के प्रभाव में परिवहन व्यवस्था को प्रपने नियन्त्रण से रखकर उसमे निरन्तर सुधार करने की धावश्यकता नहीं रह गयी। फलस्वरूप इसके संगठित रूप का प्रनत हो गया। विदेशी सम्पर्क के ध्रमाव में संसार की व्यापारिक स्थित में होने वाले सामयिक परिवर्तनों का कोई ज्ञान बैश्य वर्ग को नहीं रहा। फलस्वरूप गये-सं समयाकुरूप यग्यों और कला-कौशनों का आरंभ नहीं किया जा सका। साथ एत्रने काफी पर प्रनत के समय व्यवस्था मी संभावित नहीं रहा। इस स्थित के फलस्वरूप जिन कार्यों से एत्रने काफी पन मिनता था। वे हानि प्रथवा कम लाभ के बन गये।

इन सब बातों का परिएगाम यह हुधा कि बैध्य समाज ऐसे कार्यों में संलग्न हो गया, जो घरोसाइन कम जोलिम भरे थे। जमीदारी, साहुकारी और दनाली जैंके कुछ घन्यों तक ही उसने घरने मापको सीमित कर लिया। बृटिश शासनकाल में यही स्थित बैस्य समाज की थी। भारतीय समाज के लिए भी बैस्य बगों के पतन का यह काल मुलामी का काल सिद्ध हुधा। बैस्य कर्म की गिरावट से सारे समाज के हिस्त-भिल्ल हो जाने की बात उक्त उदाहरण से प्रथिक प्रस्थ किसी बात से स्पट्ट नही होती।

### हमारी वर्तमान स्थिति

हमारी वर्तमान स्थिति और भी अधिक खराब है। देश के बाजाद होने के बाद से ऊपर गिनाये रहे-सहे कार्य भी वैरय समाज के हाथ से निकलते जा रहे है। कानून बनाकर जमीं-दारीं की प्रया समाप्त कर दी गई। ऋण देने की विविध प्रकार की राजकीय व्यवस्थाय प्रव तक भी जा खुकी हैं। इनके फलस्वरूप साहकारी का धन्या भी लगभग समाप्त हो गया है। दलाली के बहुत से काम समाप्त हो चुके हैं। जो शेष हैं, उन पर भी निवन्त्रण लगा रहे हैं। इस प्रकार वैरय समाज की स्थिति प्रव लगभग शोचनीय और दशनीय बन गयी है।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे समाज का यह चित्र काफी डरावना है। फिर भी इसे ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता कि इससे हमारे साहस की समाप्ति होकर पूर्ण निराजा फैल जाए। बर्तमान स्थिति जो केवल हमें सबय और सावधान करती है। यदि बैरेस वर्गने अपनी सिथितता का परिस्थान नहीं किया नो निःज्य ही उसका विनास और नमाधित हो जाएगी। किन्तु इसके विपरीत परि उसने अपनी किर-निदा में जागकर साहस और उसन से भरा अपना पूर्व रूप धारस कर निया, तो बहुत सीझ ही वह सरि संसार पर उसी तरह छा बाएगा जैसे कि ४ हजार या इससे भी प्रविक्त समय पूर्व से लेकर भाव से लगभग २ हवार वर्ष पूर्व तक बह सारी पृथ्वी पर खाया हुसा था। धावदयकता केवल साहस और सुक्त-कुक्त से नाम लेने की है।

यह कोई कोरी करपना नहीं। दिन थोरे से भाइयों ने इन मुगो का परिजय दिया है, वे देश-विदेश में धारिक रूप से सपनी कीरी-स्वता कहरने से सफन हो चुके हैं। उनकी छोटी-खोटी सफनताओं ने हम भविष्य की महान भंडती का घतुमान बात भी गांस सकते हैं। सपने भविष्य का पूर्णाक्षिण निर्माण हमारे सपने प्रयत्नी पर निर्भय करता है।

### उत्तरदायित्व की महानता

हमारे प्रयत्नो की पूर्ण मफलता के निग् तीन वातो की बानकारी हमारे निग् धावस्थक है:—(१) वैरंश वर्ग का प्राचीन गौरक, (२) समाज की रचना में वैरंश वर्ग का महत्व चौर (३) बैरंश वर्ग के प्रतन्दायिक की महानता। प्रनम दो बान कहा हमारे साहन धौर मुम्न-तुम को कनतावत हमें धाने बढ़ाने बानी है, वहा वैरंश वर्ग के उत्तरदायिक की जानकारी हमें मही मार्ग पर ध्रयमर होने में सहायक है। महत्व ज्यां-ज्यां वहता जाता है, उसके मान ही व्यक्ति का उत्तर-दायिक भी ध्रयिकायिक होगा चना जाता है। यदि इनका संतुत्तन बना प्रदे धर्मान् वहते हुए सहत्व के साथ उत्तरदायिक की भावना की वृद्धि न हो, तो कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समाज उत्तरनि सही कर सकता।

पात्र जबकि वैश्व समाज नई दिशा की लोज मे संलम्ज है, जबकि वह प्रथमर होने की बात सीच रहा है, उसमें उत्तरदायित्व की इस भावना का विकास भी धावश्यक है। व्यापार-कार्य संकट झीर जोमिस से पूर्ण कार्य है। वह सत्यविक साहत और त्रुभ-दुक्त की माण करता है। कीई भी व्यक्ति सरल मार्ग को यपनाकर इस पपने में लाग नहीं कमा केवल तत्काल लाभ पर वृष्टि रखने में हिमा केवल तत्काल लाभ पर वृष्टि रखने में हिमा केवल तत्काल लाभ पर वृष्टि रखने में हिमार कार्य व्यापार में नहीं चल सकता। सफल व्यापारी भविष्य और दूर भविष्य सभी पर नवर रखता है भीर उसका झावरण उसके खनुमार होता है। सभी दशा में वह देश-बिदेश में कींति और सम्बदा का उवार्यन कर सकता है।

ऐसी दया में हमारा वर्तमान नारा भिड़दन इंडियां (भारत में निर्मित) की साख को इस देश फ्रीर विदेशों में पुण्ट करना है। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए, तो शीघ्र ही संसार की मण्डियों में हमारी तुनी वजने लगेगी। इसके फलस्वरूप स्वयं हमारा समाज फ्रीर देश दोनों नव-स्कूर्ति प्राप्त कर फ्रीक्काधिक दृढ होते चले जाएंगे।



# त्र्याइये महावोर जयंती पर राष्ट्र-निर्माशा की प्रतिज्ञा करें

### वात्सल्य और प्रभावना ग्रंग को फैलायें

यह सर्वविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं अपिनु उस हर व्यक्ति का है वो अपनी इंडियों पर काब् पाकर मामारिक नामनाओं को जीन सके। उसे जिन (इन्द्रियों को जीनने बाना) या जैन कह सकते हैं।

जैन पर्म एक सार्वभोमिक घर्म है और मनुष्य मात्र इसको अपना सकता है। यह आवस्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय अथवा समाज से ताल्कुक रखता है, बल्कि जो उसके मिद्धांतों में विध्वास रस्ता है और उनका पूर्णस्पेस पालन करता है वह जैन है।

ह्यात्र यह किसी से छिपा नहीं है कि जैन घर्मानुषाड्यों ने समय-समय पर झपती बीरता व भर्म-परायगात के जो कार्य किए एवं देश के निर्माण से जी शहितीय आग निया उनसे जैन समाज ही का नहीं बन्द भारत भर का मस्तिष्क केवा हुआ है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके प्रमाण मिनते हैं। उतिहास इसका साधी है।

माना कि जैन वर्ष एक घडित्सक धीर सर्वपालक पर्से है किन्तु कायरता की भावनाओं वाला नहीं, बीरस्व की भावनाओं से पूर्ण उदार वर्ष है। उसके प्रतिपालक भीर प्रवर्तक प्राय: क्षत्री बीर ही हुए है जिन्होंने मदेव जैन घर्ष के मुख्य विद्वादों को पाला। उनका दृढ विश्वास था कि किसी को मानाना पाप है किन्तु किसी के द्वारा सताया जाना भी पाप है और इसी को कार्यान्तिवन भी किया। उन्होंने सदियों तक भारत पर बासन किया किन्तु उनके शासनकाल में किसी भी प्रत्य पाएं धीर शासक की हिम्मत न हुई कि वह भारत पर धाक्रमण कर सके। यही काररा है कि प्राल भी उनके शासन करना के बात मारत पर साम जिन्दा है।

जीक्षो और जीने दो का निर्दात मानव-बाति के निए ग्रमृत्य ग्रीर एक नई रोबनी देने बाला है। यही कारण है कि हमारा देज ससार में इस सिद्धात को पूरा करने में श्रमणी रहा है। यही सिद्धात स्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महाबीर ने अपने संदेश में दिया और इस सिद्धात को प्रसारित करने के लिए विदेशों में भी हमारे बड़े-बड़े पूर्वजगए।

सैकड़ों बयों की दामता के बाद प्रगना देश स्वतन्त्र हुया है। इस स्वातन्त्र्य फ्रांदोलन में बढ़ी जैन समाज का प्रहिला-सिदात एक शस्त्र या जिसे भारत के देगभक्त जैनों ने घर-घर गहुँचाने की भरसक केशिया की। बायू घीर देश के धनेक उत्साही देश-तैककों के सद्दुप्रत्य के श्रास्त्र सहिला-शस्त्र कारत्य हुछा। इसी फ्रीटला के प्रवत्तंत्र धीर उद्योगक प्रातःस्थागिय भगवान महालीर का जन्म दिवस इस वर्ष की २८ मई १८४२ की है। इस चुन प्रवस्त पर, जब कि हम स्वतन्त्र है, हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है? देखना भ्रव यह है। केवल जलूत या जलसे मात्र से तो हमारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है भ्रमितु एक विस्मेदारी भ्रीर भी वढ़ जाती है भ्रीर वह है देश का नव-निर्माण। भ्राइट, भ्राज हम सब बैठकर इस पुनीत अवसर पर, जबकि भगवान महाबीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमें एक नई रोधनी व प्ररेग्णा मिल रही है, प्रतिज्ञा करें कि हम देश का मान-स्वर संसार से सर्वाधिक जंबा करेंगे ताकि श्रीहमा की वह स्वया संसार में सर्वोन्तत होकर गर्व से लहराया करें।

### भगवान महाबीर ग्रौर ग्रहिंसा

भगवान महाचीर की प्रोहंसा का पाठ प्राज विश्व में फैला हुपा है घीर इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में इसी ब्रोहसा-शस्त्र की तीव्या घार के सम्मुख वरिंग साम्राज्य भी नहीं ठेडर संका ।

भगवान महाबीर इसके प्रवर्तक थे। उनकी वाएगी, मन और कर्म में ब्रहिंसा की भावना ब्याप्त थी जिसने संसार को एक कर्मशीलता और विश्ववन्युत्व की प्रेरणा दी। निःसन्देह जैन समाज उसी का प्रमुषायी है। हम चाहते हैं जैन समाज उनके पदीचिह्नों पर चतकर मानवता की भावनाओं और उनके सन्देशों का प्रतिपादन करे। प्रीयक विवाद में न पढ़ कर इतना ही कहना काफी होगा।

स्राज जैन समाज स्रोर स्रहिमा के प्रनुषायी तीर्थकर भगवान महाबीर का जन्म दिवस मना रहा है। यह बडी प्रसन्नता की बात है। उनके सन्देश की रोशनी मे देश की उन्नति हो, यह हमारी कामना है।

महाबीर जबन्ती पर मरकारी छुट्टी न होने से कुछ विवाद-सा खिड गया है धौर जैन समाव ने इसके लिए भारत सरकार से माग की है। सरकार यदि सम्भव समभती है तो धवस्य ही इस धौर कदम उठाया जाना चाहिए।

### महावीर क्या थे

भगवान महाबीर के बिषय में कुछ प्रमुख विद्वानों के कथन इस प्रकार है :—

"भगवान महावीर घहिसा के घवतार थे। उनकी पवित्रता ने संसार को जीत जिया या।"" महावीर स्वामी का नाम यदि इस समय किसी भी सिद्धात के निए पूजा जाता है तो वह महिसा है।" "प्रत्येक धर्म की उच्चता इसी बात में है कि उन धर्म में प्रहिसा तस्व की प्रधानता हो। प्रहिमा तस्व को यदि किसी ने प्रधिक से प्रधिक विकसित किया है तो वे महावीर स्वामी थे।"

---महात्मा गान्धी

"वे महावीर प्रयात् महान विजयी इतिहास के सच्चे महापुष्य हैं। उद्धतता सौर हिंसा के नहीं किन्तु प्रेम श्रौर निराभिमानता के महावीर थे।"

---टी० एल० वास्थानी

"प्राचीन भारत के निर्माता पुरुषों में श्री महाबीर स्वामी एक थे।"

—-श्री विजयराधवानन "महाबोर की शिक्षायें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे घारमा की विजय आये हों। जिसने घन्तत: हसी लोक में स्वाधीनता ग्रीर जीवन पा लिया हो। हजारों घादमी उनकी घोर टकटकी लगावे हैं। उनको बेसी पवित्रता घोर शांति की चाह है।"

— डा॰ घरवेटों पाणी, जिनोवा (इंटली)
"संसार सागर में डूबते हुए मानवों ने घपने उद्यार के लिए पुकार। इकका उत्तर
महावीर ने जीव को उद्धार का मार्ग बतलाकर दिया। दुनिया में ऐक्य और शांति वाहने वानों का प्यान थी महावीर का उदात्त शिक्षा की और साकृषित हुए विना नहीं रह सकता।"

— डा० वास्टर सूबिग "महावीर ने भारत में निर्वाल के इस सन्देश का धोव किया कि धर्म रिवानमात्र नहीं बिल्क यथार्थता है। निर्वाण पर की प्राप्ति सम्प्रदास के बाह्य सस्कारों के कर नैने से ही नहीं ही जाती बिल्क सज्ये धर्म का प्राप्त्य लेने से ही होती है धर्म मनुष्यों के मध्य कोई भेदभाव नहीं उरान्न करता। कहने की प्रावस्यकता नहीं कि इस उपदेश ने जाति-भेद को दबा दिया प्रीर समस्त देश को जीन निष्या।

### 

र्जन दर्शन बहुत ही ऊबी पित्त का है। इसके मुख्य तत्व विज्ञान शास्त्र के आधार पर रचे हुए हैं। ऐसा मेरा अनुसान ही नहीं, पूर्ण अनुभव है। ज्यां-ज्यो पदार्थ विज्ञान आगे बढ़ता जाता है, जैन धर्म के सिद्धातों को सिद्ध करता है श्रीर में जैनियों को इस अनुकूलता का लाभ उठाने का अनुरोध करता हैं।

पहिमा सम्यता का सर्वोपिर धौर भवोंकुष्ट दरजा है। यह निविवाद सिद्ध है धौर जबकि यह सर्वोपिर धौर सर्वोकुष्ट दरजा जैनवर्ष का मूल है तो इसकी धौर सर्वोकु मुदरता के साथ यह सिवाना पवित्र होगा, यह भाष जुद ही समक सकते है। जैनी लोग प्रहिसा देवी के पूर्ण उपासक होते हैं धौर उनके बाबाद बहुत सुद्ध धौर प्रसंतनीय होते हैं, उनके जत धौर सप्त व्यसन वर्गरह बातों के जानने से मुक्ते बहुत सुद्ध धौर प्रवंतनीय होते हैं, उनके जत धौर सप्त व्यसन वर्गरह बातों के जानने से मुक्ते बहुत सुद्ध और उनके चरित्र की तरफ मेरे दिल में बहुत सादर उदरमन हुआ। जैन मुनियों के मानाद देवने से मुक्ते वे धित किटन जान पहते हैं लोहने ये ऐसे तो पवित्र है कि हर एक के अन्तकरण में बहुत मन्तिनभाव धौर आदर उदरमन करते हैं। ऐसे चरित्र से सर्वे साधारण पर प्रभाव पढ़ता है।

--डा॰ एल॰ पी॰ टेसीटोरी इटालियन - धर्म देशणा से

- रवीन्द्रनाथ ठाक्र

# जैन समाज के संगठन का रूप कैसा हो

### एक मंच ग्रौर प्रचार की ग्रावश्यकता

सन् १८५० के गदर के बाद कुछ वर्षों तक भारतवर्ष के हालत बहुत विषष्टे रहे। सारे देश में भातंक छाया रहा और जनता भयभीत रही; जिसके कारण सब कामों में शिथिनता भा गई। धीरे-धीरे विदेशी शासकों के पाव पूरी तरह भारतवर्ष में जम गए तब जनना को भी कुछ चैन मिला। विदेशी शासकों को भारतवर्ष में राज्य के कार्यों को चलाने के निए क्लकों की जरूरत पड़ी। उन्होंने भ्रपने डंग की शिक्षा तिखाने के लिए स्कूल और कांग्ज सोने। विदेशियों की शिक्षा भागार-विचार, रहन-सहन भीर खान-गान में और भारत की शिक्षा, सम्थना, श्राचार-विचार, रहन-सहन, और खान-गान में बहत सन्तर था।

कुछ ही दिनों बाद जनता ने प्रमुमान किया कि हमारे बच्चों में नैतिकता और धार्मिक संस्कारों की कभी होती जा रही है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं। यदि इस और ध्यान न दिया तो हमारा पतन हो जाएगा। तमाम देव में एक ऐसी नहर दोशों कि भारतवर्ष की सब जातियों, समाजों और वर्गों ने नैतिक और धार्मिक सस्कार बच्चों में पैरा करने के लिए ध्रागा-ध्याना संगठन बनाकर उनमें नैतिकता और धर्म-दिख्ता का प्रचार करने के लिए

र्जन समाज में भी जापृति की लहर दौष्टी। सन् १८०५-०६ के लगभग जैन समाज के कुछ विकेशील उसाहों और धर्म-प्रेमी नवशुक्क विद्यानी का एक रल भेदान में साथा जिनके हत्यों में समाज-संगठन और प्रम-प्रचार की उल्कट भावना और तहण थी। उन्होंने समाज संगठन और धर्म-प्रचार की उल्कट भावना और तहण थी। उन्होंने समाज संगठन और धर्म-प्रचार का दृत निक्चम क्या जिनमें पन गोधानदास जी वर्रवा—पन चुनीनालकी—पन मुकंदीराम जी मुराशावार, पन छेरालाल जी सलीगठ —पन धर्माल जी सत्तीवा और पोर पन धर्माल जी सत्तीवाल के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। यह सब विद्वान धरमी-प्रपानी दिशाओं समने-स्पान के साथ स्वान की सामन-सर्गठन और धर्म-प्रचार का काम करने नगे। पन छेरालाल जी बीदान देश के सारों कोनों में निकल पहे, स्थान-स्थान पर पुमकर लोगों को इकट्ठा करना, समाये बुलाना, भाषाया व उपदेश देना और स्थानीय समाये कायम करना मुख्य कार्य माने स्थानीय समाये के साथ कार्य होना स्वाभाविक या कि समाज को संपाठित किया जाय जिससे कि तमाम भारतवर्ष के दिगम्बर रेन समाज को एक मुन में पिरोवा जा सके भीर उसके दिरा धर्म और समान की उन्तित के उत्ताय सोज जाये के स्वान कार्य किया जा की स्वान के उत्तार के पर स्वान कार्य कार्य किया हम सहानुमालों ने वह उत्ताह धरीर लगन के साथ काम किया जाय । बीच में बहुत-सी सङ्गवन माहि पर हिस्मत नही हारी और सपना स्थेय पूरा करने में चुटे रहें।

पूरे बीस साल के प्रयक्ष परिश्वम के बाद इनका मनोरय तकत हुया। श्री जम्बू स्वामी की निर्वाण भूमि चौराती (मृषुरा) में कार्तिक के मेले के प्रवसर पर संगठन कार्य को भून रूप केने के लिए उपयुक्त समय समका गया और सन् १८६४ मेले के मौके पर दिगम्बर जैन समा की नींव वाली गई।

इसका पहला मधिवेतन १८६६ में माननीय राजा हेट लक्षमण्यास जी के सभापतित्व में मचुरा में बहुत आन के साथ हुमा। मधिवेतन में वैन गयर को भी निकालने का निश्चय किया गया जिसका सम्पारक बाद्द मुरक्षमान जी वकील सहारतपुर को नियुक्त लिया गया। महासमा के मधिवेशन का प्रायोजन भारत के विभिन्न रणानों में किया गया। हर स्थान में महासभा के मधिवेशनों को म्रमूतपूर्व सफलता मिली। दि॰ जैन महासमा का कार्य बहुत व्यापक होता जा रहा या जिसका श्रेय राजा सेट लक्षमण्यास जी मणुरा, किटी बम्पतराय जी कातपुर, सर बेट हुकमचन्दजी इन्दीर, बाद्द निर्मन्दुकाराजी झारा, बेरिस्टर बम्पतयायजी, सानशेर साह सलेबचन्दजी नजीवाता, तीर्थभन्त लाला देवीसहायजी किरोजपुर, सेट टीकमचन्दजी सोनी (मजमेर) मीर ला॰ जन्द्रमसादजी रहंस सहारतपुर को है।

सन् १६२०-२२ तक तो प्र० भे० दि० वैं० महासभा का कार्य बहुत ठीक चलता रहा, सब कांग्रंकत्तां लगन धीर प्रमयुक्क उत्साह के साथ महासभा का कार्य करते रहे; बाद में प्रति-फियाबारी (स्दिबारी) भीर सुध्यस्क विचारपारा रखने वाले सुधारकों का प्रतिहत जिन सास्त्रों के भवार, नवसुवकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिदेशों में शिक्षा के लिए बावे देता, दस्सा चिनेक-बारों का जिन मन्दिरों में पूजा का समान भिष्कार देने भीर समाज मे वैंगों की विभन्न जातियों में अन्तर्जातीय विवाह करने के विषयों को लेकर सुधारक भीर रुद्धिवारियों के दो दस हो गए जिसके करसदक्य १६२२ में दिल्ली की विग्व प्रतिष्ठा के समय कुछ उत्साही सुधारक भावंकत्तियों ने भारतवर्षीय दि० वैं० परियद की स्वाप्त कर दी, जिसके मुख्य संस्थापकों में बीरस्टर चंपतरायत्री, बहुचारी शीतत्त्रभ्वाद जी, बाबू प्रजीवाप्रशाद वी लवकत, बाबू रतन्त्रला भी बिजनोर भीर साह युगमन्दरदास जी नवीशवाद के नाम उल्लेखनीय है।

प्र० भा० दि० जँ० परिषद के उस्ताही कार्यकर्ताधों ने बहुत संकटों का सामना करके बग्ने-बड़े कार्य पर्य बीर समाज की उन्मति के लिए किए। बाज मुद्रित जैन बास्त्र प्रायः सभी मन्दिरों में दिवाई पढ़ते हैं। विदेश यात्रा पर किसी को कोई ब्राग्सित नहीं, दस्सा धौर बिनेकबार भावयों के तिल्प जैन मन्दिरों में पूजा करने की कोई रोक-टोक नहीं है। जैनों के ब्रापस में प्रमन-जांतीय विवाहों की कोई स्कायट नहीं।

मेरा यह पुक्ताव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज का एक प्लेटफार्म हो, मावाज और प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त दि० जैन समिति बनाई वानी वाहिए जो कि तमाम समाज का नेतृत्व करे। इस समिति में सभी ग्र० मा० दि० जैन संस्थाओं के दो-दो चार-चार प्रतिनिधि उन संस्थाओं की कार्यकारिणी द्वारा जुन कर भेजे हुओं को संयुक्त समिति का सदस्य बनाया जाए। देश की रक्षा भीर एकता के लिए जबकि भारतवर्ष के सभी सम्प्रदाय, जातियाँ भीर राजनंतिक दल एक प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते हैं तो कोई कारए। नहीं कि एक धर्म के मानने वाले दि० जैन माई प्रपने घर्म और समाज की उन्नति भीर रक्षा के लिए वयों नहीं एक प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते ?

मुक्ते माता है कि दि॰ जैन समाज के मधगम्य महानुमाव यदि इस और प्यान देंगे तो भवस्य सफलता मिलेगी। आवक्षिरोमणि साहू शांतिप्रसादती जैन—सर सेठ भागवन्दजी सीनी—जैनरल भैया साहूब राजकुमार किंद्र जो जो पहले से ही प्रयत्न कर रहे हैं उनसे भेरा नम्म निवंदन है कि वह मधने प्रयत्नों को चातू रखें। धौर एकता की योजना में उत्तर-फेर करके कोई न कोई नया रास्ता जरूर निकालें। इस समय समाज की परिस्थित बड़ी सम्भीर तथा शोवनीय के, भाग वब दक्का संस्थान करें।

# भगवान् महावीर ऋौर उनके संदेश

हैंवा पूर्व पांचवी-खुटी शताब्दी में विदेह देश की राजधानी वैशाली (बसाइ के निकट) गडक नदी के तट पर क्षत्रिय कुण्डवाझ और ब्राह्मण कुण्डवाम दो सुन्दर नगर स्थित थे। इन्हीं दो नगरों में से प्रयम नगर अपिय कुण्डवाम में ईसा देश १६ वर्ष पूर्व, वहां के गणराजा सिद्धार्थ के घर चैत्र कुम्बना जयोदशी के दिन अपवान महाबीर का जन्म हुखा था।

वंशाली का गणराज्य बहुत शक्तिशाली था। यहां गणसतात्मक राज्य की व्यवस्था प्रत्येक गण के चूंने हुए नायकों के सुगुर्द थी। यह 'गए। राज्य' कहे जाते थे। राजा तो नाम मान का होता था भीर वह राज्य का शासन सर्दय गणनायकों की सम्मति से ही करता था। उस समय चैटक वैशाली का बलशाली शासक था। यह १ गण राज्यों का प्रधिनायक था। इन्हों चेटक की वहित त्रिशला का विवाह कुण्डाम के गणराजा सिदायं से हुमा था।

### जन्म-समारोह

ग्रपने घर पुत्र जन्म का समाचार पाकर सिद्धार्थ की सुधी का टिकानान रहा। पुत्रोत्पत्ति के हर्ष में क्षत्रिय कुण्डबाम में दस दिन तक ग्रपूर्व समारोह मनाया गया। कर माफ कर दिया गया, श्रमण संतो को दान-मान से सम्मानित किया गया, ग्रानन्द ग्रीर उत्साह की सीमान रहीं। सिद्धार्य ने सबके समक्ष कहा, ''भाइयो ! इस बालक के जन्म से हमारे कुल में धन-भान्य, तेना, थोड़े आदि की वृद्धि हुई है प्रतएव बालक का नाम 'बर्ढ मान' रखना ठीक होगा।''

बर्द्धमान बचपन ही से बड़े बीर, बीर, गम्भीर धौर निर्मीक प्रकृति के थे। उनके बचपन की एक रोजक घटना है—एक बार बर्द्धमान घपने साधियों के साथ उद्योग में कीड़ा कर रहें थे। इतने ही में उनके साधियों ने देखा कि वृक्ष की जड़ में लियटा हुमा एक तमें फुंकार मार रहा है। यह देख बर्द्धमान के साथी चवड़ा गये। सबको घपने प्राणों की एड़ गई। परन्तु तीर बर्द्धमान करे। वह घचन माब से खड़े रहे घीर खेत ही खेत में उस सांग को प्रपने हाथ में पकड़ लिया। इसी प्रकार एक बार बर्द्धमान राजमहूल में बैटे हुए थे। नगर में घचानक कोलाहल मचने की मावाज कालों में पड़ी। पूछने पर विदित हुमा कि राजा का हाथी मतवाला होकर बन्धन-पुक्त हो गया है घीर लोगों को उन्ह दे रहा है। इतना मुनते ही बर्द्धमान सुरन्त घटनास्थल पर आप रहुँचे धौर हाथी को एकड़ कर महावत के हवाले कर दिया। इसी प्रकार के प्रयास करतें के समय सपनी हुता भीर निर्मेदता प्रदिश्चन परित्त कर सार प्रमान प्रपन्त होते तमें तमें तमें साम प्रपनी हुता भीर निर्मेदता प्रदिश्चन के हवाले कर दिया। इसी प्रकार के प्रयास करतें के समय सपनी हुता भीर निर्मेदता प्रदिश्चन कर के स्वारत कर साम प्रपनी हुता भीर निर्मेदता प्रदिश्चन करने के कारण बढ़ मान 'महालीर' कहे जाने लगे।

### हृदय द्रवित हो गया

वेद काल से चली धानेवाली विचार-शाराधों का मन्यन महावीर ने गम्भीरतापूर्वक किया था। उनके जीवन पर इन विचारधाराधों का सहरा प्रभाव पड़ा था। मानव उस समय मायावी, वाबनासक और वक हो गया था। हिंसा और वासना से धन्या बना हुमा था। वर्ष के नाम पर यज धादि में मुक पदाधों की बिल दी बाती थी।

भगवान महावीर ने देला कि वारों भोर धन्नान फैला है। निज स्वार्थ से लोग दूसरे जीवों की हिंता कर रहे हैं। सब जगह दुल ही दुल फैला हुमा है। यह रेला कर महावीर का कोमल हुरय प्रवित हो पया। उन्होंने जय का कल्याण करने, उसमें मुल, शांति भीर समता भाव पैरा करने तथा सर्वश्रममा भाग्यकर प्राप्त करने की हुड प्रतिज्ञाकी।

महावीर ने वस्त्रादि, झाभूषणों, स्वादिष्ट भोजन, मिन, बन्यु, घन झादि को सदा के लिये तिलाजित देकर गृह त्याग दिया और झातुषंड उद्यान में जाकर पंचपुष्टि से केशों का लीच कर २० वर्ष की आ गु में नम्म दिगम्बर मृति हो गये। लगभग १२ वर्ष तक उन्होंने घोर तपदचर्या की। इस काल में उन्हें भयंकर से मर्यकर करनें का सामना करना पड़ा परन्तु, एक बीर योद्धा की माति वे मपने कलें स्थ-पय से कभी विचलित न हुए।

तपस्वी जीवन में महाबीर ने दूर-दूर तक भ्रमण किया भौर भ्रनेक कष्ट सहे। वे विहार में राजगृह (राजगिरि), चम्पा (भ्रागलपुर), महिया (मृंगेर), वैशाली (वसाढ़), मिथिला (जनकपुर) भ्रादि प्रदेशों में घूमे। पूर्वी उत्तरप्रदेश के बनारस कौशाम्बी (कोमस) भ्रयोप्या, श्रावस्ती भ्रादि स्थानों में गये तथा पश्चिमी बंगाल के लाड़ (राड़) भ्रादि प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया। इस प्रकार १२ वर्ष की घोर साथना के बाद महावीर को अंभिययाम के बाहर ऋतु-बालिका नदी के तट पर स्थित एक खेत में शाल वृक्ष के तीचे ध्यानमञ्ज धवस्या में बीघ प्राप्त हुमा । महातपस्वी की कठोर तथस्या सफल हुई।

#### ग्रहिंसा का उपदेश

वदुपरान्त महाबीर ने जनता में मत्य, घिंहमा प्रारोगामात्र के प्रति प्रेम तथा भगरियह का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। सर्वत्र महाबीर के लोकोत्तर उपदेशों की चर्चा होने लगी। लोग दूर-दूर से उनका उपदेश मुनने घाते। बहुतों ने उनके धर्म में दीक्षा ती। इनमें मगथ, कोशल, विबेह भारि देशों के ११ कुलीन ब्राह्मण दुस्य थे। महाबीर का प्रथम उपदेश या घाँहिसा। उन्होंने कहा—"सब जीना चाहते हैं, सबको धरमा जीवन प्रिय है, सब मुनी बनना चाहते हैं, भतरण किसी प्राणी को कट पहुँचाना ठीक नहीं।"

महाबीर ध्रहिसा-पालन में बहुत धाने बढ जाते हैं ध्रीर वे समस्त प्रकृति में बीब का धारोपश कर पूजी, जल, धीन, बायु और वनस्पति तक की रक्षा का उपरेश देते हैं। इस प्रकार उनकी ध्रहिसक पृत्ति और विदय-कत्यासा की भावना बन्दा सीमा पर पहुँच जाती है महाबीर ने किस सर्वेमुखी ध्रहिसा का उपरेश दिया था वह ध्रहिसा केवल व्यक्तिपरक न थी बरिक जगत के करवाण के वियो उसका सामृहिक रूप से उपयोग हो सकता था।

सगबार महाबीर का कहना या कि जो प्रथिकार पुरुष प्राप्त कर सकते हैं वहीं
प्रथिकार हित्रयों के लिये भी है। पुत्रयों की भारित दित्रयां आर्थिका हो सकती हैं। तथा आरथकों की
मार्थित जर पाल सकती हैं। यदि पुरुष मुंन हो सकता है तो दित्रया भी प्रार्थित हो सकती हैं। दे प्रयुक्त वहभव मोश आप्त कर सकता है तो दित्रया भी परभ्यतावत मोश आप्त कर सकती हैं। भगवान
महाबीर के समवत्ररण (सभा) में जहां एक लाख अदक थे वहां तीन लाख १८ हजार श्राधिकार्थ
थी। उनके मिश्रुणी संघ में चन्दनवाल, राजनती तथा राजी चेलना के नाम उल्लेखनीय है।
चन्दनवाला महाबीर की प्रथम स्त्री शिष्या तथा संघ की स्विष्टात्री थी। सपने संघ में स्त्रयों
की प्रमुख स्थान देकर महाबीर ने तथी जाति के महत्व की स्वीकार किया था।

#### महावीर का धर्म

महावीर का सीधा-सारा उपदेश या कि धात्मदमन करो, धपने घापको पहिचानो धीर स्व-पर-कल्याण के स्थित तथ धीर त्याममय जीवन विज्ञाओं। किसी जीव को न सताधों, सूठ न बोलों, जो एक बार कह दो उसे पूरा करों। घावस्यकता से ध्रीयक वस्तु पर धपना प्रधिकार सत रखों, पर स्वी को मां, बहिन धीर पुत्री के समान समफो तथा सम्पत्ति का यथायोग्य बेंटबारा होने के लिये पन को बटोर कर मत रखों।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाबोर ने आत्म-विकास, आत्म-प्रमुखासन ग्रीर ग्राह्म-विजय पर ही जोर दिया है।

## जैन समाज के सामने एक समस्या

#### संगठन की मावश्यकता

इतिहास बताता है कि जैन समाज का भूतकाल ग्रति उज्ज्वल ग्रीर शानदार रहा है। "श्राहिसा प्रेमी, सेबामात्री, दबालु ग्रीर परोगकारी होने के कारण छोटे-से-छोटे गांव में ग्रीर वहें से बहे शहर में जैन धर्म के प्रतुवायी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जन-साधारण को दिल्ली में सदा जैन समाज ग्रीर जैन धर्म के प्रति ग्रमाण श्रद्धा ग्रीर ग्रेम रहा है।

त्यागियों भीर मुनियों के लिए बहुत सन्मान रहा है। जिस भी स्थान में वे पचारते थे वहीं की जनता उनका भव्य स्वागत करती थी, उनके प्रवक्तों में घाकर रस लेती थी। वहीं हार्च से सुनती थी। शासकों को दिल्ली में भी जैन समाज और जैन वर्ग के प्रति बहुत खद्धा थी।

सच्चाई, ईमानदारी भौर लोकप्रिय होने के कारण जैन भाइयों को सरकारी दरबार में सच्छे और ऊंचे पहों पर नियुक्त किया जाता था। वाही खजानों का कार्य भार तो प्रायःकर जैनों के हाथों में रहा है। राजस्वान में चिरकाल तक मन्त्री परों भौर विश्वस्त स्थानों पर जैन माई धाकड़ रहे हैं। जैनी बढ़े—बढ़े सेनापित हुए हैं, दानचीर हुए हैं। धनकुकेर सेठ भाषावाह जिसने कि महाराणा प्रताय का धाड़े समय में साथ दिया वा और धपने धन के कोठे उनकी मदद के किए खोत दिए थे जिससे महाराणा प्रताय को मुनलों से बारह साल तक युद्ध लड़ा। दानबीर महाप्रतापी भामाशाह जैन ही तो थे। राजस्थान की चणा-चणा जनने पर जैन वीरों की बहादुरी, दानवीरता, देसतेवा, स्वामिभिक्त धौर धमंदरायणा की छाप धर्मित है। जैन धर्म के साहपुरों के बहुन्व है। जैन धर्म के साहपुरों के बहुन्व है। चन धर्म के हि। सेना धर्म सेना धरि कर साथों कि है। राजस्थान की ही बात धर्म देहती धौर छाप स्थान में भी हमारे पूर्वजों ने बहुत बहे-बहुं कार्य किए हैं जो सदा धर्म रहेंगे भीर जैन समाज उन पर जितना गौरव करे थोड़ा है। यदि उन सब का वर्णन करे तो एक पोधा

 ठेमों और धार्मिक उत्सवों को सब मिलकर मनाते ये और सम्मिलित होकर पूर्णरूप से भाग लेते ये और उसे सफल बनाते थे। जनता में जैन समाज की बड़ी घाक थी। घासकों की दिल्ली में जैन बमें के प्रति बहुत श्रद्धा थी धीर समाज के लिए सम्मान था।

साज समाज की दुरेशा रेखकर रोना साता है। तमाम भारतवर्ष में समाज का नकशा बरल गया है। स्थिति विज्ञाजनक सौर शोकनीय है। स्थाप्त में बहु प्रेम नहीं—स्थाप्त में संकटन नहीं—दिवार में एकता नहीं—दे-दुवों का प्रदर-विहाज नहीं। सामाज का सारा की ही। इसमें में चित्र नहीं सात-पान में शिविषता था गई है। कहीं तक बताएं, समाज का सारा खोचा बिगड़ गया है। हमारे संगठन न होने के कारण हमारे गुक्सों और देवस्थानों पर प्रहार हो रहे हैं। इसारों कहा और संस्कृति को लोग नष्ट करने से भी नहीं कुकते। राज्य में भी हमारी कोई सुनाई नहीं और वह प्रभाव नहीं। समाज का यह हाल है कि हर एक प्रवर्ग-प्यमा उपली और स्थर-प्यन-प्यना राग सलाप रहे हैं।

#### 0 8 0

# महावीर जयंती ऋौर हमारा कर्त्तव्य

यह सर्वविदित है कि जैन घर्म का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, ग्रपितु, हर उस व्यक्ति से है, जो ग्रपनी डॉटवों पर काबू पाकर सांसारिक वासनाओं को जीत सके। इदियों के जीतने वाले को जिन या जैन कहते हैं।

जैन धर्म एक सार्वभौमिक वर्म है, घीर मनुष्यमात्र इसको अपना सकता है। यह ग्रावश्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय प्रयवा समाज से सम्बन्ध रखता है, बिल्क जो व्यक्ति जैन वर्म के सिद्धान्त में विश्वास रखता है और उनका पूर्णक्षेण पालन करता है बहु जैन है।

#### ऐतिहासिक प्रमाण

र्जन धर्मानुयागियों ने समय-समय पर झपनो बीरता झौर धर्मपरायसाता के जो कार्य किये एवं देश के निर्माण में जो प्रद्वितीय भाग लिया उससे जैन समाज का ही नहीं वरन् भारत भर का मस्तक ऊँचा हुमा है। मारत के एक कोने से दूसरे कोने तक दसके प्रमाण मिलते हैं। इतिहास इसका साझी है। उन्होंने मद्रास, विहार धौर राजस्थान झादि में जिस जीरता के साध्य समुखासन प्रदर्शित किया वह सपनी एक निराली और सानदार खाप खोड़ नया है, जो हमारे निये गर्व की बस्तु है। कियु सबसे पिषक गौरवयाली गाया, जो हमें इतिहास के पृष्टों में मिलती है, वह है सम्राद चन्द्रगुप्त मौर्य की समेपरायगुता भीर उसके सौर्य की जिसने सैन्युक्त को प्रद्यास ही नहीं, बरन सदेव के लिये मारत पर हमला करने की माजना से उसका मुंह मोड़ दिया।

#### कायरताशुन्य ग्रहिंसा

जैन धर्म एक प्रहिसक धीर सर्वपालक धर्म होते हुए भी कायरता की भावनाधों वाला नहीं है। इसके विपरीत वह वीरत्व की भावनाधों से पूर्ण उदार वर्ष है। इसके प्रतिपालक धीर अवतंक प्रायः लिया थीर ही हुए हैं जिन्होंने सदैव जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्तों को पाला। जहां उनका यह वृद्ध विरवास था कि किसी को सताना पाप है नहीं वर्ष भी मानते थे कि किसी के झारा सताया जाना भी पाप है। इसी सिद्धान्त को उन्होंने कार्यान्वित भी किया। उन्होंने सिद्धां तक भारत पर सामन किया, किन्तु उनके शासनकाल में किसी भी भन्य राष्ट्र धीर शासक की हिम्मत न हुई कि वह भारत पर साकमए। कर सके। यही कारए। है कि धाज भी उनके सानदार कारानाथे भीर नाम जिन्दा है।

#### जीस्रो सौर जीने दो

"जीमा भीर भीने दो" का सिद्धान्त मानव जाति के लिये समूच्य भीर एक नई रोधनी देने बाला है। यहीं कारण है कि हमारा मारत संसार में इस सिद्धान्त को यूरा करने में अपनी रहा है। यहीं सिद्धान्त भान से बहुत समय पूर्व भगवान स्वादा ने भगने सेवा में दिया और इसी सिद्धान्त को प्रसारित करने के लिये वेदोंों में भी हमारे बहे-बड़े पूर्व गये जिसका प्रभाव भीर स्मृति साज भी विदेशों में श्रेष है जिसका प्रमाख इतिहास के पूर्वों में दृष्टिगोचर है।

#### बापू ग्रीर ग्रहिसा

सैकड़ों वर्षों की दासता के बाद हमारा देश स्वतन्त्र हुमा है। हस स्वातन्त्र्य मान्दोलन में जैन समाज का बही प्राहिसा-सिद्धान्त एक शहत्र है जिसे भारत के देश-मात्तजनों ने मर-सर पहुंचाने की भरसक कोशिश्त की। बागू और देश के मनेक उत्साही देश-सेवकों के सतत प्रयत्न से यह पहिसा-सर्व कारणर हुमा।

#### हम प्रतिज्ञा करें

इसी प्रहिंसा के प्रवर्तक धौर उद्भोषक प्रावःस्मरणीय भगवान महावीर का जन्म दिवस हम भ्राज २८ मार्च, १६५३ को मना रहे हैं। देखना धव यह है कि इस ग्रुभ धवसर पर, अब कि हम स्वतन्त्र हैं, हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है? केवल जनूस या जनसे मात्र से तो हुगारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है; ध्रीपतु एक विग्मेदारी धौर भी वड़ जाती है; धौर वह है देश के नव-निर्माण की। प्राइमे घाज हम सब बैठ कर इस पुनीत घवसर पर, जब कि भगवान महाबीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमें एक नई रोशनी धौर प्रेरणा मिल रही है, प्रतिक्रा करें कि हम देश का मान-स्तर संसार में सर्वाधिक ऊंचा करेंगे, ताकि धाँहसा की वह ध्वजा संसार में सर्वोन्नत होकर गर्वसे लहराये।

म्राज देश एक भवंकर दौर में से नुजर रहा है। देश को उत्साही, कर्मशील भीर ईमानदार व्यक्तियों की भावस्वकता है। यह कार्य हम कहां तक पूरा कर सकते है? यह हमें सोचना होगा। हमने भव तक हर कार्य में प्रमुख भाग निया है और हर भ्रापति का बट कर मुकाबला किया है। विशेषकर ऐसी हालत में जब कि दहकती भाग में हदने के लिये कोई तैयार नहीं होता था। किन्तु भाज तो हमारा भीर भी श्रविक कर्तव्य हो जाता है। इसी बात ने हमे भाग तक जिन्दा रखा है। यह हमारे लिये एक मुल मन्त्र है।

#### जैन भाइयों से ग्रपील

धन्त में मैं अपने भाइयों से एक घरील करना कि केवल जैन परिवार में उत्तन्न हो बाने से ही हम जैन नहीं हो जाते। हमें चाहित कि हम जैनल के मुख्य विन्ह, उसके आदशों और सिद्धान्तों का पालन न करें, तो मैं यह हरिजिय मानने के जियं तीवार नहीं। मनुष्य उसके नाम व रंग से नहीं पहचाना जाता, बिल्क वह उसके घावरायों और कर्तव्यों से प्रकाशना जाता है।

मै प्रार्थना करूंगा कि जो भाई घव तक प्रपने को इस घोर उदासीन समझते हैं, धार्ग घाये घोर इस पावन दिवस पर प्रतिक्षा करें कि घपने खाली समय में कुछ न कुछ समय जरूर भगवान महावीर के संदेश को कार्यान्वित करने के लिये देशें—अय जिनेन्द्र ।

#### महावीर जयन्ती पर देश के नवनिर्माण के लिये प्रतिज्ञा करे

यह सर्वेविदित है कि जैन घमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं ग्रणितु उस हर व्यक्ति का है जो प्रथमी इन्द्रियो पर काबू पाकर सांसारिक वासनाध्रो को जीत सके। उसे "जिन" (इन्द्रियों को जीतने वाला) या जैन कह सकते हैं।

र्जन धर्म एक सार्वजनिक धर्म है धौर मतुष्य मात्र दवको धपना सकता है। यह धावस्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय घपवा समाज से ताल्युक रखता है, बेल्कि जो उसके सिद्धांतों में विस्वास रखता है धौर उनका पूर्णेंक्चेण पानन करता है वह जैन है।

'जीमो मीर जीने दो' का सिद्धांत मानव-जाति के लिये स्रमूल्य श्रीर एक नई रोशनी देने बाला है। यही कारण है हमारा मारत संसार में इस सिद्धात को पूरा करने ने स्रम्यणी रहा है। यही सिद्धात माज से बहुत समय पूर्व भगवान महाबीर ने सपने संदेश में दिया और इस १६२ | सिद्धांत को प्रसारित करने के लिए विदेशों में भी हमारे बड़े-बड़े पूर्वज गये, जिसका प्रमाण इतिहास के एष्ट और पद-चिन्ह बताते हैं।

सैकड़ों वर्षों को वासता के बाद देश स्वतन्त्र हुया है। इस स्वातंत्र्य धांदोनन में वहीं
जैन समाज का आहिंशा-विद्वात एक सस्त्र का, जिसे भारत के देशक्त जैनों ने पर-वर पहुंचाने की
अस्त्रक कीशिया की। इसी धाँहिता के प्रकार कोर उद्योवक प्रातःस्मरणीय भगवान महासीर इस
पुत्र मवसर पर, जबकि हम स्वतन्त्र हैं, केवल जन्तुस मान से हमारे काम की इतिओ नहीं हो
जाती है। धर्मातु एक जिम्मेदारी धौर भी बड़ जाती हैं, धौर वह है देश का नव-निमर्गण। धाइये
प्रात्र हम सब बैठ कर इस पुनीत धवसर पर, जब कि भगवान महाबीर स्वामी के जीवन-बद्धित्र
से हमें एक नई रोशनी धौर प्रेरणा मिल रही हैं, प्रतिज्ञा करें कि हम देश का मान-स्वर संसार में
सर्वाधिक ऊंचा करेंगे ताकि धाँहमा की वह ध्वका संसार में सर्वोन्तर होकर गर्व से तहराया करें।
मैं प्रायंना करेंगों भाग भाई धव तक इस धौर धपने की धक्तम्य धवस्वा में समन्नते हैं वै धांगे
भाएं धौर सौर इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि इपने खानी समय में कुछ-न-कुछ समय
देकर जरूर भागवान महानीर के संदेश हेतु करेंगे।



# Report on the Marketing of Meet In India, 1955

Page-165.

This state of affairs is inevitable because, though meat in cities and towns is consumed in considerable quantities, its trade is in the hands of numerous small butchers, who pay no heed whatsoever, to hygiene production of meat. As the consumption of unfit or unwholesome meats must affect the health and reduce the life of a large cross section of the population, the first pressing necessity is to purge the country of a large number of small, scattered and highly insanitary and uncontrolled slaughter-houses spread all over and to construct modern Central Slaughter-houses, in all cities and big towns and lease the same for a period of say five years, to one authority on certain conditions. It is suggested that the scheme should be tried in the first instance, on an experi-

mental basis, at 9 centres, namely at Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Lucknow, Banglore, Hyderabad, Patna and Agra.

Page - 166.

#### PRODUCTION

The annual value of meat along with edible offals produced in India is estimated to be over 100 crores of rupers. The Importance of the industry should not, however, be Judged merely from this figure. Meat is vitally important to the Indian population because their diet is deficient in first class proteins and these could easily be obtained from meat. Therefore from economic, nutritional and public health points of view, the meat industry is of considerable importance to the country and deserves a lot more attention that it has received in the past.

Page-167

#### CONSUMPTION

Meat has not yet received sufficient recognition as an important food item and has hitherto been regarded as a luxurty for the town dwellers. The nutritional importance of meat is also practically unknown. For these reasons, the per capita consumption of meat in the Indian Union is very low, hardly 3.2 Lb. In many foreign countries large sums are annually spent on "Consumers education" and sustained and successful efforts are made to drive home successfully to the consumers the value of meat and its products. Happily, there is not the same prejudice in India today against meat eating, particularly mutton and goat flesh, as existed before. Efforts to increase production are unlikely to bear fruit if steps are not simultaneously taken to increase consumption.

It is, therefore, recommended that extensive propaganda may be carried out to educate the peoples as regards high nutritive and protective value of meat and on the advisability of its increased consumption in their daily diet.

Ħ

## मानव-धर्म

- दुलिया जिन कोई देखिये, देखत ही दुःल होय ।
   दुलिया रोइ पुकारि है—सब गुड़ माटी होय ।।
- तुलसी हाय गरीब की कबहुँ न निष्फल जाय।
   मरी खाल की साँस सो, लोह भस्म हो जाय।
- कबीरा सोई पीर है, जो आने पर पीर।
   जो परपीर न जानिये, सो काफिर बै-पीर।।
- (१) हम विश्व-प्रेम के पक्षपाती बने।
- (२) सत्य ग्रीर ग्रहिंसा के सिद्धान्त को ग्रपना ग्रादर्श माने ।
- (३) मानव समाज में सद्-भावना और प्रेम उत्पन्न करें।
- (४) समस्त विश्व को एक परिवार मानकर आगे बढें।
- (४) आपस के बैमनस्य भीर द्वेष को इस महान आदर्श के लिए त्याग दें।

यह है उस सन्देश की कुछ पित्तयां जो संसार को अनादिकाल से प्रकाश देती आई हैं। जैन पर्स के २४वें तीर्थक्कर प्रातःस्मरणीय भगवान महावीर ने इस ज्योति से मानवता के एक बहुत वड़े भाग को जगसगा दिया। तब से अब तक दिस्य को ख्रान्ति के पथ पर ले जाने के लिए यह एक मार्गसाबित हुआ।

> भ्रपने नफे के वास्ते, मत भ्रौर का नुकसान कर। तेरा भी नुकसांहोयगा, इस बात पर घ्यान कर।।

> खाना जो खादेखकर, पानी जो पीतो छानकर। यांपाव को रख फूंककर, ग्रीर खीफ से गुजरान कर।।

> कलयुग नहीं करयुग है यह, यां दिन को दे भीर रात ले । क्या ख़ूब सौदा नकद है, इस हाथ दे भीर उस हाथ ले ।।

#### कठिनाईयां

भादमी कठिनाइयों में पहकर ही चमकता है। रत्न रमड़ा जाने पर ही रत्न प्रतीत होता है।

विरोध का उचित रीति से सामना करना घादमी के व्यक्तित्व को निखारता है।

श्रम शरीर को भीर कठिनाइयाँ मस्तिष्क को बलवान बनाती हैं।

दुःस जीवन का सबसे बढ़ागुरु है। एक झांसू दूर देखने की झांखों को वह शक्ति देवेला है जो कोई दूरबीन भी नहीं देसकती।

म्राज के सूख को, पुराने दुःख की याद मधुर बना देती है।

प्रकृति पमु, पक्षी, मनुष्य सभी पर दयालु है किसी का उससे विरोध तो है ही नहीं खतरा मोल लीजिए डरिए नहीं, बढ़े चलिये। झापकी केवल शुभ से मेंट होगी।

बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी चोट ला जाता है पर घोट लाकर रोता मुखंही है।

जो व्यक्ति स्रसफलताओं के कड़वे घूट पीने को तैयार नहीं होता उसे सफलताका सभुर स्थाकभी पीने को नहीं मिलता।

मूल्य सफलताओं का नहीं ग्रापने उसकी प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया है उसका है।

#### शुभ-कामना

हुछ लोग सरीर के रोगी होते हैं, कुछ लोग दिमात के, पर झाज के बैज्ञानिक गुग मैं जितने दिमाश के रोगी होते हैं उनकी तुलना में सरीर के रोगी कम ही होते हैं। झापको चारों भोर को रोगी हो रोगी दिखाई दें हैं उनमें ते सपिकांश चाहें तो अच्छे हो सकते हैं पर उनका मानसिक इंप्टिकोण उन्हें बीसार हो रखता है।

को तोग दूसरों का भना चाहते हैं और जहां तक बनता है उनकी भनाई के लिए कुछ बर्फ्स भी है, वे दूसरों के ही कस्ट बहन करने और कस्ट से मुक्त होने में मददगार नहीं होते । इस विधि से वे अपने सरीर और आरमा की भी स्वस्य रखते हैं मदद एक ऐसी दवा है जो लेने और देने बाते दोनों को ही फायदा पहुँचाती है यदि आप दूसरों की भनाई के काम में अपने को भूल बाये तो रोग स्वयं बाने की ओर प्रवृक्त होते हैं, दूसरों की भनाई से जो कत्तीय प्राप्त होता है वह हमारी कल्यना को बनाता है और स्वस्य कल्यना करने वालों को भी स्वस्य ही देखती है।

भनाई करने का मानन्द मन को उत्साहित प्रवस्था में रत्नता है भीर वह उत्साह सारे भवसारों को दूर कर सारीर को सम्मादित भवस्था में रत्नता है। उपकार-रत व्यक्ति का प्रृंह खुषी वे पमकता रहता है। उसकी मुझ भुद्रा। उसके आराम-विश्वसास भीर उसकी भारमा की इच्चका को प्रस्ट करती है। खुराजें का बेहरा उतरा, दबा हुमा रहता है भीर उस पर मुमी-सा उड़ता रहता है उसके बेहरे पर उसके मन की मतीनता स्थट रहती है।

अपने सम्बन्ध में विचार करते रहना रोगों को बनाये रखने का स्रमुक उपाय है। यह भी एक तरह की स्वार्ष परायणता ही है। श्रादमी प्रपने ही लाभ की ही सोचता रहता है। १९६२ दूबरे की मलाई की घोर घ्यान ही नहीं जाता ! लोगों की गुमकांक्षा घीर घाखींबांद रोग के दूर करने के लिए रसायन का काम करते हैं और जो यह रसायन सोगों की सहायता कर प्राप्त करता रहता है घोर वह इनके जीवनदायक गुण का स्पष्ट घतुभव करता है ।

दुनिया में करदों की कमी नहीं है। कठिनाई, करट-परीक्षा और दुःख माते ही रहते हैं पर वो लोग दुःख की करवान करते रहते हैं है वजने करदों को आसानी से दूना भारी बना लेते हैं बाद उनकी कहीं विवरीत घवस्था या निरासा से सामना करना पढ़ता है तो वे सोचने नमते हैं कि उनका ही बेड़ा गुंक होने वाला है। भाग उनके विवर्ध है भीर वे हुर तरह से चुटने बाले हैं। इस तरह वे प्रपने को दुदंशायस्त समझने लगते हैं। विसकी छाया उनके साथ रहने बालों पर पढ़ने नगती है। जीवन उनके लिए एक बोक्ता वन जाता है। यह मदस्या चुती है पर बदली वा सकती है उनहें घपनी विवारवारा को वदनने के लिए कठिन प्रयत्न करना पढ़ेगा। हमें घपने सारीरिक भीर सानसिक शास्त्र का अवस्थ्य भीर दुस्पयोग करने का कोई प्रविकार नहीं है।

कई बार घर की परेशानी सारीर में जोंक की तरह सिपट जाती है भीर जीवन-रस्त को ही नूसती रहती है। किसी-किसी के लिए पाप का पश्चाताप जवाता रहता है भीर उनके सारीर को झीरा भीर मस्तिष्क को विकृत करता रहता है। कुछ लोग प्रत्युत भाकांझायों से पीवित रहते हैं। पीवित वासना उन्हें गुमराह रसती है। भारमा उन्हें विकारती रहती है। उन्हें समस्ता है कि भागे पर से उनका वश छूट गया है। अपनी भांकों में ही वे गिर जाते हैं। जीवन में उन्हें किसी सफतता को कोई प्राया नहीं रह जाती।

पाप भीर रोग में कार्य भीर कारण का सम्बन्ध है। यदि विचार शत्तत है तो यह उनका स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए कि भाग धारीर में वे-भारामी महसूस करें जिसके धारीर को रोग ने जररित बना दिया है उन्हें एक ही नुकलान नहीं होता कि उनका सरीर मणक्त हो जाता है। धारीरिक दुःख तो वे धासानी से सह लेते हैं। पर मानसिक दुःख उन्हें भिक्त परेशान करते हैं।

षयुभ कत्यना रोग को तो बड़ा ही देती है। वह रोग को जन्म भी देती है लोग जन्म भर बीमार रहते हैं। यह चिररोगी भी यदि भगने दिमाग्र को स्वस्य होने के काम में लगा दे तो स्वस्य हो सकती है। कुछ लोगों की यह घारणा होती है कि जरा-बी ठण्यक लगी भीर वे बीमार पड़े भीर वे ठण्डक लगते ही बीमार पड़ भी जाते हैं वर्गोक्ति वे इसकी आशा करते हैं कि बहुतों की तो ऐसे रोग से जिसका कारण काल्पनिक हुगा करता है मृत्यु हो हो जाती है।

सदा अपने लिए शुभ चिन्तन ही की जिए। कल्पना को कभी गुमराह नहीं होने दीजिए।

#### माता---

स्राते ही उपकार याद हेमातातेरा। हो जातामन मुग्ध, भक्ति भावों काप्रेरा। तूपूजा के योग्य, कीर्तितेरी हम गावें। जी होता है, तुमे उठाकर बीख चढावें।

## ईश्वरोपासना

सब मिल के प्राज जय कहो भी बीर प्रभू की । सरक मुका कर जय कहो भी बीर प्रभू की ॥ १॥ विष्मों का नाव होता है नेने से नाम के । साता सदा जपने रहो भी बीर प्रभू की ॥ १॥ प्राज्ञानी वनो दन वान भी बनो । सकलंक सम बनकर करो जय बीर प्रभू की ॥ ३॥ होकर स्वतंत्र मर्क की रहा सदा करो । निर्मय को ग़ीर जय करो भी वीर प्रभू की ॥ ३॥ जुक्कों भी प्रमुर में अपने स्वतंत्र पर्म की । इस करो जुक्कों भी प्रमुर में अपने स्वतंत्र पर्म की । इस करो जुक्कों भी प्रमुर मों अने हच्छा हुई ए 'दाल'। एस वाणी पर श्रदा करों भी बीर प्रभू की ॥ ॥॥

#### प्रार्थना

ऐ बीतराम स्वामी, में हूं मुलाम' तेरा ।
माठी पहर जवां पे रहता है नाम तेरा ।। १॥
रहता है मुझको हर मुबद साम तेरा ।। २॥
सरता है तेरी माना सेता हूं नाम तेरा ।। २॥
हर मुल? में देखात हूं जवनानुमा? में नुमक्को ।
बुनवृत्त की है जवां पे मीरी? कताम तेरा ।। ३॥
यह बात मुमको हासिल तहरीर से हुई है।
जिसमें दया भरी है वो है कताम तेरा ॥ ३॥
कोई हुछ पै माइल दे कोई है नुम पम तेरा ॥ ३॥
सिल माइना बनामा जिसने मुदी मिटा कर ।
वी देखता है दिल में दर्गन मुदाम नेरा ॥ ६॥
हैं (या में दुक्त पै माइल में वाचावारी भगवन्।
बादू भरा मुना है जब से कलाम तेरा ॥ ३॥
बादू भरा मुना है जब से कलाम तेरा ॥ ३॥

१ सेवक २ फूल ३ चमकताहुमा ४ ठण्डा ५-६ मिटाहुम्रा ७ प्रेमी ८ हमेशा। १६८ ]

## स्तुति

ऐ बीतराग स्वामी वेशक तू लामकां है। लेकिन हमारे दिस के धन्यर तेरा निशां है।।१॥ ये हैं वर्गीन किसकी किसका यह धारमा है। तू है कहां का मालिक तेरा ही यह जहां है।।२॥ सहरा में है बनन में गुलशान में है लिजा में में ऐ वीतराग स्वामी मस्कन में तेरा कहां है।।३॥ धांखों में है कि दिल में या है मेरी नवर में। मैं क्या बताऊं तुमकों तेरा निशां कहां है।।३॥ हर धीर में ते जलवे ऐसे वंखे हुए है। हम देखते हैं तुमकों तेरा निशां कहां है।।३॥ रे दीनवर्गमुं भगवन हामी है तू द्या का। दुनियां में जब मुनहरी सिक्का तरा रवां है।।६॥ ऐ दीनवर्गमुं भगवन हामी है तू द्या का। दुनियां में जब मुनहरी सिक्का तरा रवां है।।६॥ ऐ दीनवर्गमुं वताऊं जिनराज का मैं तुल्वा। बोह अपना छहवाह है वो धपना हुनमरा है।।७॥ वोह अपना छहवाह है वो धपना हुनमरा है।।७॥

\* \* \* \*मगवान् महावीर

विषम दुःख की ज्वालाओं से जला हुमा था जब ससार।
दानव बन, मानव था करता म्रवलाओं पर मत्याचार।।
गून-जनों का सुन पहता था सत्तित तल में हाहाकार।
मर्म नाम पर होता या नित पशुक्षों का भीषण सहार।।
प्रकृति प्रकृम्पत होकर सपने मिन-नित म्यु बहाती थी।
मानवता रोती थी केवल रानवता हुंस पाती थी।
मीति त्याय गला थीटकर न्यायी गीते जाते थे।
मीति त्याय गला थीटकर न्यायी गीते जाते थे।

जातिवाद ने छीन लिये ये शूद्र-जनों के सब अधिकार। मानुषता से बंचित मानव फिरताथा वस मनुजाकार।। उसीसमय इस पृथ्वीतल पर तुमने लिया पृष्य अवतार। राजपाट सज पुन: जगत का करने लगे सतत् उद्धार।।

ललनायें तेरे चरणों में तेरे स्वागत पृष्य चढ़ाती थीं। उत्सुकता से पायन-पथ में बढ़कर पुष्य कमाती थी।। शूद्रम्लेच्छ सव ही में तुमने भातृभाव दरसाया था। अन्यायों की होली करके नव-जीवन मरसाया था।।

सिंह-गर्जना मुनकर तेरी हुए पराजित अस्याचार।
मानुषता सिखलाई तूने हैं मानवता के प्रञ्जार।।
कोरी कर्म-काण्डता विषटी, हुआ मूक पशु-बित संहार।
फूले थे जो ग्रन्थायों से पछताते झव वारम्बर।।
धर्मकान्त की श्रद्भुत शैली सब जग को दिखलाई थी।
धर्म-सान्यय करके सब को मौलिकता दिखलाई थी।
सम्प्रदाय के इन्द्र भगाकर निज पर भेद मिटायाया।
ग्राध्यात्मिकता सिखा जगत की ग्रानन्द गाठ पढ़ायाया।

जनमत की परवाह न करके जगहित की दिखलाई राह। हुमा विरोध तुम्हारा लेकिन घटा न उससे कुछ उत्साह।। म्रम्त विजय-लक्ष्मी ने डारी कष्ट तुम्हारे वर-वरमाल। 'जिन' कहलाये, शत्रु नकाये, गावें मब तक सब गुण माल।।

दुखियों को गोदी में लेकर तुम्ही खिलाने वाले थे। प्यासों को सुधाम्बुनिज कर से तुम्ही पिलाने वाले थे।। मुदों में भरकर नव जीवन, तुम्ही जिलाने वाले थे। अन्यायों की पकड़ जड़ों की, तुम्ही हिलाने वाले थे।।

महाबीर वे वर्षमान तुम, सन्मित-नायक जगदाधार। सस्पव दर्शक विश्व प्रेममय दया-अहिसा के अवतार।। प्रमुदित होकर मुक्ते सिखाझो सेवा पर होना बलिदान। मिट जाऊँ पर मिटे न भेरा सेवामय उस्सर्गमहान।।

## प्रार्थना

महाबीर स्वामी तेरा मासरा है।

कि मुमकरदां मजिल का तू रहनुमा है।।।।

तू है केवल जानी सु ही जानता है।

मुकदर में जो कुछ कि निक्ला हुमा है।।२।।

तू मालिक है भपना तू माका है अपना ।

वसीला तेरा है सहारा तेरा है।।३।।

किनारे से हमको सगावे ए स्वामी।

त कस्तिए जम्मीद का नालदा है।।४।।

गरज द्वेष से हैं न हैं राग से कुछ । तेरा शीशए दिल खुदी से सफा है ॥५॥

मुजस्सिम है तूशाने वहदत का पुतला। नेराहुस्न सांचे में गोया ढला है ॥६॥

> न होगी कभी भूल कर जीव हिंसा। दया कासबक हमको तूने दिया है।।७॥

करम कर तूमुआ पैमैं हूं 'दास' तेरा। यह दस्तबस्ता मेरी इत्तजा है॥ ॥ ॥

## हृदय की तान

(86)

हृदय में गूँजे ऐसी तान।

न्याय मार्ग से नहीं डरें हमें, भनुत्साह को नहीं धरें हम, प्राणी मात्र से प्रेम करें हम, करें देश उत्थान; हृदय मे गूँजे ऐसी तान।

दीनों के सब दुःख दूर हों, कार्यक्षेत्र में सुजूर हों, भ्रन्थायी के लिए कूर हों, रक्खें भ्रपनी तान; हृदय में गूंजे ऐसी तान। कायर वचन न मुख से बोर्ले, ज्ञान सुधा रस घट-घट घोले। सत्य तुला में सब कुछ तीर्ले, जब तक तन में प्रान। हृदय में गूंजे ऐसी तान।

निबंल कहीं न समफ्रे जावें, जग में कभी न दीन कहावें, विष्ण करोड़ों सिर पर घावें, फ्रेलें सब ग्रुभ जान । हृदय में गुँजे ऐसी तान ।

## =ः -क्यो कर हो कल्यान

मुक्ते दो ऐसा वर भगवान ॥टेक॥

सुख-दुख में ना धर्मको भूलूं श्रीर न घवराऊं। जुल्मो-सितम चाहे जितने हों, कसी न भय खाऊं।। भले ही तन से निकले जान।

मेरे तन से दुश्मन तक का, कभी न हो अपकार । बालक वृद्ध युवा सबका ही, पूर्ण करूं सत्कार ।। इसी में समर्भ अपनी शान ।

देश के हित में मरनासीखूँ, देश के हित जीना। तीरो तुफंग भी इसपै वरसै, ग्रड़ादऊं सीना।। देश कासहन सक्रूँग्रपमान।

चाहे जान भले ही जावे, छूटे कभी न धर्म। देश-जाति की सेवा करना, समर्भू ध्रपनाकर्म॥ यही है वीरो की पहिचान।

भारत में से कलह ईयां, फूट का निकले बीज । इसने भारत गारत करके, बना दिया है नीचा। गुजादूं मधुर प्रेम की तान ।

यह नरभव कही ब्यथंन जावे, सोच-समक्ष ए 'दास'। मोक्ष मिलन की इच्छा है तो कर्मों का कर नाझा। तभी होगा तेरा कल्याण।

## फर्मा दिया वीर जिनेश्वर ने

जिन धर्मका डंका श्रालम में बजवा दिया दीर जिनेश्वर ने ! मुख-शांति से रहना दुनियाको सिखला दिया दीर जिनेश्वर ने ॥१॥

> भ्रपना गौरव भ्रपना जल्वा दिखला दिया वीर जिनेददर ने । हां मृग केहरि को एक जगह बिठला दिया वीर जिनेददर ने ॥२॥

यक्तों में गूंगे मूक पश्च जब लाखों मारे जाते थे । हिंसासे बढ़कर पाप नहीं फर्मादिया वीर जिनेश्वरने ॥३॥

> जब जीव हुए ये वर्मभ्रष्ट तब पापों की बन आई थी। चुंगल से इनके जीवों को खुड़वा दिया बीर जिनेश्वर ने ॥४॥

सिध्यात्वका खण्डन कर डाला घिसमानका मर्दन कर डाला। गौतम जैसे गुरुषर को परचा लिया बीर जिनेश्वर ने ॥५॥

> हृदय में जिनके राग-द्वेष की अपिन सदा ही जलती थी। जगतजो देव तब मोक्ष मिले फर्मादिया वीर जिनेक्बर ने ॥६॥

ऐ'दास' हकीकत दुनियाकी दम भर में हुई सब हमको झयां। जो राज या झांखों-आंखों में समका दिया वीर जिनेश्वर ने ।।७।।

## ≕ः≔ स्वार्थ

खिल-खिल कलियाँ मन को हरतीं, मन्द-मन्द मुसकाती हैं। भगनी सुन्दर छटा दिखा कर, भौरों को ललवाती हैं।। देख ऊपरी सुन्दरता को, भीरे नहीं ललवते हैं। मधुपाकर ही मधुप मनोहर, कलियों को ब्राखलते हैं।।

> कैंसा मुन्दर मधुर स्वाघंहै, मीठा रस इसमें रहता। स्वायंहेलुकट जायशीय भी, तोभी नर इसकी गहता॥ प्यारेभाई! स्वायं-प्रस्त नर, संधिवाद के योग्य नहीं। दुस-ही-दुस है स्वायं समर में, सुखकी मात्रा कहीं नहीं॥

## हमारी हस्ती

श्रवस श्रपनी हस्ती पै फूला हुआ है। जिएगा हमेशा न कोई जिया है।।१।।

हैदो सांस पर जिन्दगानी बशर<sup>२</sup>की। कि एक भारहा दूसरा जारहा है॥२॥

> किए जा किए जा भलाई किए जा। कि स्तवा भलाई का सबसे बड़ा है।।३।।

तेरे कर्म ही तुझको कर देगे रुस्वा<sup>3</sup>। मगन अपने दिल में तुक्याहो रहाहै।।४।।

> न मालूम कब कूच हो जाए तेरा । गनीमत समक्ष सांस जो आ रहाहै।।५॥

न दुनियाए दूं<sup>४</sup> में कभी दिल लगाना। कि इसकी मोहब्दत नवैदे<sup>४</sup> वजा<sup>६</sup> है।।६॥

> फना<sup>®</sup> हो न, जिसको मिले वो मसर्रत<sup>ः</sup>। यही दिल का मतलब यही मु**हम्रा** है।।७।।

महावीर भगवान से दिल प्रगायो। किपापों का ग्रापना यही खँवहा है<sup>ह</sup>ाना।

> मिटाये से ऐ 'दास' क्योंकर मिटेबो। मुक्टर में अपने जो लिक्ला हम्रा है ॥६३।

× × × ×

जैन-पर्म सर्वया स्वतन्त्र है। मेरा विश्वाम है कि यह किसी का अनुकरण नहीं है। भीर इसलिए प्राचीन भारतवर्ष के तत्व ज्ञान का, धर्मपढित का अध्ययन करने वालों के निए वह बड़े महत्व की वस्तु है।

—डा० हर्मन जैकोबी

१ व्यर्थे २ इन्सान । ३ बदनाम ४ कमीनी ५ पैगाम ६ मौत ७ मिटना – खुझी ९ प्रायद्वित

## उपदेशामृत

कर्मतू जैसा करेगा वैसा फल पाएगा तू। साथ अपने कुछ न लाया है नले जाएगा तू॥१॥

जब मिटाकर श्रपनी हस्ती सुर्माबन जाएगा तू। श्रहले श्रालम की निगाहों में समा जाएगा तू॥२॥

बुक्ल भैकांरू शिफत विस्ता स्वाक फल पाएगा तू। साथ दौलत के जमीं में दफन हो जाएगा तू॥ ३॥

इक तेरे ऐमाल <sup>४</sup> ही जायेंगे तेरे साथ-साय। और क्या इसके सिवा दुनिया से ले जाएगा तू।।४।।

चार दिन की जिन्दगी पर मुक्ते खाक 'इतना ग्ररूर । नरूबो बातिल "की तरह दुनिया से मिट जाएगा तु।।४।।

म्राखिरतकी लाज गरचाहे तो नेकी कर सदा। मालोदौलत सब यही पर छोड कर जाएगा तू।।६।।

ये जो हैं ग्रहबाव<sup>म</sup> तेरे सब बनी के यारहैं। दारेफानी<sup>६</sup> से श्रकेला ही फक्त जाएगा तू॥७॥

जैसी करनी वैसी भरनी यह मसल मशहूर है। काम गर अच्छा करेगाश्रच्छा फल पाएगा तू॥६॥

दौलतोहसमतमें हरगिज 'दास' मन कीजो घमंड। ग्रालमे फानी से खाली हाय ही जाएगा त्रु॥६॥

१ कंजूस २ खजाना ३ तरह ४ गड़ना ५ वर्म६ मुट्टीभर ७ मिट्टीके पुतले, बुलबुले ६ दोस्त ६ फनाहोने वालीदुनिया।

## साज़े-हस्ती

हंस भ्राया है फकत दो-चार दाने के लिए। बाग्ने भ्रालम में हवा दो दिन की खाने के लिए।।१।।

है श्री जिनराज की बानी सुनाने के लिए । याद कर लो शौक से तुम इसको गाने के लिए ॥२॥

जैनियों के दिल में होगा जब कहीं पैदा सरूर<sup>9</sup>। साजेहस्ती<sup>२</sup> चाहिए कौमी तराने<sup>3</sup> के लिए ॥३॥

दूर हो जिससे स्याहबस्ती हमारी कौम की। हाय में हो ज्ञान की मश्चमल र जलाने के लिए।।४॥

राजनीति कासबकभीसीखलो ऐजैनियो। जंगमें ग्रपना कदम ग्रागे बढ़ाने के लिए।।५।।

भाए हैं क्या इसलिए दुनिया में हम ऐ दोस्तो। लुबार होने ठोकरें गैरों की खाने के लिए ॥६॥

जीव हो जाएगा क्रालिब<sup>६</sup> से जुदा जब देखना। लाश ही रह जाएगी बाकी जलाने के लिए ॥७॥

न्यामते दुनिया " खिलाते थे जो ग्रीरों को कभी। दर-बदर फिरते हैं ग्रव वह दाने-दाने के लिए।।-।।

चादरे गुरू पै जिन्हें मुक्किल से कल आती थी नीद। ढूंढते हैं ईंट वो तकिया लगाने के लिए।।६।।

मिस्ले महमा 'दास' इस दुनिया में रहना चाहिए। तूजो भाषा है यहां भाषा है जाने के लिए।।१०।।

रैनक्या २ दिल कासाज ३ जातिय ज्ञान ४ बदनसीवी ४ मशाल ६ शरीर ७ दुनिया क्रण्डीवस्तु = फूलोंकी क्षेत्र ।

## जिगर की आग

तरककी धर्म की भीर देश की रोने रुलाने से। नहीं बुभती जिगर की आग दो आंसू बहाने से।।१।।

न लेते थे जो दम भर चैन भौरों को मिटाने से। उन्हेंभी एक दिन लगना पड़ा अपने ठिकाने से।।२॥

निशां<sup>२</sup> तक भी नहीं मिलता जहां में श्राज तक उनका। जिन्हें श्रानन्द मिलता था जफा श्रोजौर ढाने से ॥३॥

दुखे दिल से जो निकली बाह तुमको फूंक डालेगी। सितमगर $^3$  बाज बा $^4$  मजलूम $^4$  बो बेकस के सताने से ॥४॥

जो खुद ही ग्रविशे तकदीर से बर्बाद फिरते है। भलाक्या फैज "पाएगा कोई उनको सताने से ।।।।।।

कठिन है धर्म की मिखल मगर हिम्मत न हारो तुम। यू ही चलते रहे तो लग ही जाम्रोगे ठिकाने से ॥६॥

बसी है जिनके रग-रग में मोहब्बत मुल्कोमिल्लत की। नहीं बोह चूकते ऐ 'दास' ग्रपना सर कटाने से ॥७॥



#### राग मालकोष

जिया जग भोके की टाटी ॥ टेक ॥ फूंठा उखम लोग करत है जिसमें निवा दिन पाटी। जास कुफ कर पड़े जो हो शॉलिन बांधी गाटी। निकल जायेने प्राप छिलक में पड़ेनी माटी। 'दौलतराम' समफ्र नर धपने दिल की स्रोल कपाटी।

१ विंनीति २ चिह्न ३ पापकरने वाले ४ मानजा ४ निर्वेत ६ किल्मतकाफेर ७ मना६ – राह(मार्ग)।

## प्यारा है वतन ऋपना

जलीलो स्वार होकर भी न बदलागर चलन धपना। तो को बैठेंगे हाथों से किसी दिन हम वतन अपना॥१॥

> फना हो जाएगे, मिट जाएँगे इसको बचाएँगे । कि हमको स्वर्गसे बढ़कर प्यारा है बतन प्रपना॥२॥

मिटा जिस रोज भारत, कुल जमाने में अधेरा है। कि सारे विश्व की शोभा बढ़ाता है वतन अपना।।३।।

> न पहना माज तक हमने विदेशी कोई भी कपडा। तमन्ना है कि बादेमगं देशी हो कफन प्रपना॥४॥

उधर बेदाद<sup>्</sup> गैरो की, इधर आपस के भगड़े हैं। विधाता दूर भी होगा कभी रंजोमहन<sup>3</sup> अपना।।॥।

> बनाया श्रादमी जिनको सिखाया बोलना जिनको । हमारे सामने ही खोलते है वो दहन श्रापना ॥१॥

मगर ग्रव भी खबर इसकी न ठी ऐ 'दास' यारो ने । खिजा<sup>र</sup> की नच्छ हो जाएगा इकदिन यह चमन श्रपना ॥६॥

#### 篮 篮 篮

साफ प्रकट है कि भारतवर्ष का प्रधः पतन जैनममं के महिना सिद्धान्त के कारण नहीं हुमा था, बक्ति जब तक भारतवर्ष में जैनममं की प्रधानता रही थी, तब तक उसका रितिहास स्वणीक्षरों में निल्ले जाने योग्य है और भारतवर्ष के हास का मुख्य कारण मामसी प्रतिस्थानिय मन्त्रवादी जिसकी नींब यकराचार्य के जमाने में बाली नाई सी।

मि॰ रेवरेन्ड जे॰ स्टीबेन्सम

१ मरनेकैबाद २ जुल्म ३ दुव्य,तकलीफ ४ मुँह ५ पतकस्ड़। २०५]

## हिन्दोस्तां हमारा

क्या पूछते हो हमसे नामोनिशां हमारा ? मासिक हैं हम जमीं के है आस्मां हमारा ॥१॥

> भारत पै जान देशा इक इक जवां हमारा । ऐ चर्ल<sup>2</sup> से रहा है क्या इम्तहां हमारा ? ॥२॥

लड़ते हैं हक<sup>3</sup> की खातिर हक है हमारा हामी <sup>8</sup>। हम पासदारे हक हैं हक पास्वां हमारा ॥३॥

> दुश्मन की सारी शेखी ग्रव खाक में मिलादो । देखें तो क्या करेगा दौरे अमां हमारा ॥४॥

क्या जिक्र मालो जर का तन और मन से अपने। बहरे बतन १ है हाजिर खुरदोकलां १ हमारा।।।।।।

> बागे जहां में खिलकर दिखलाऐं रंग क्योंकर । दुश्मन बना हुआ है खुद बाग़बां हमारा ॥६॥

ए 'दास' हो न जाए बरबाद अपनी मेहनत । सरवाद की नजर में है प्राशियां हमारा ॥७॥



विद्या जीवन की दिशा है, जिसे पाकर मनुष्य अपने इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता। चरित्र जीवन की गति है। सही दिशा मिल जाने पर भी गति-हीन व्यक्ति इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता। सही दिशा और सही गति दोनों मिलें, तब काम बनता है।

#### \* \* \* >

सेवा का सबसे पहला कदम अपनी जीवन-शुद्धि है। यह आस्म-सेवा है, जिसके बिना जन-सेवा बन नहीं सकती।

१ चिन्ह २ झासमान ३ न्याय, सज्वाई ४ तरफदार ५ संसार-चक ६ देश के स्नातिर ७ छोटे-वड़े म्बागका माली ६ बुलबुल का पकबूने दाला।

# भारत-दुर्दशा

भांकों से देखते हो क्यादुर्दशा' वतन की। कुछ तो खबर लो भ्रपने उजड़े हुए चमन की।।१॥

> फ़ाक़ाकशी<sup>र</sup> से लाखों वे मौत मर रहे हैं । विगड़ी हुई है हालत ग्रव किस कदर वतन की ॥२॥

''ग्रकलंक'' ''बीर'' जैसे पैदा हुए यहीं पर । यूंस्वर्गसे है बढ़कर भूमी मेरे बतन की ।।३।।

> तीरो तुक्तंग³का स्रव हरगिजन गम करेगे । रक्षेगे जान देकर हम ग्रावरू ४ वतन की ॥४॥

सबसे बड़ा यही है फर्ज ग्रपनी जिन्दगी का। हमले से दुश्मनों के रक्षा करे बतन की ॥५॥

0

तेरी चिता पैं मेला हर साल ही लगेगा। ऐ 'दास' जान देकर शोभा बढ़ा बतन की ॥६॥

## वीर प्रतिज्ञा

हम अपनी जिन्दगानी धर्मकी खातिर मिटा देगे। अगर आयाकोई मौकायेजलवाभी दिखादेगे।।१।।

> जो है सरशार दौलत में, जो हैं मखमूर हशमत में। यही अशलाश इक दिन कुछ, न कुछ, करके दिला देगे।।२।।

हमारे नौजवां जैनी नहीं हटने के पीछे श्रव। बनाकर संगठन श्रपना कदम श्रागे बढ़ा देंगे॥३॥

> रहा गर संगठन प्रपना, रहा गर दम में दम प्रपना । किसी दिन देखना कलियुग में हम सतयुग दिखा देंगे ॥२॥

... प्रगर वो गालियांभी हमको देगातो भी सुन लेंगे। दिले दुश्मन पैयुंतेगे करम अपनी चलादेंगे।।५।।

> समभः रक्खा है क्या ऐ 'दास' ग्रयने नाल-ए-दिल को । जमीका जिक ही क्या ग्रासमांतक को हिला देंगे॥६॥

## श्री वीर की श्रमली जयन्ती

श्री वीर की जयन्ती अमली मनानी होगी। तकलीद उनकी हमको करके बतानी होगी।। १।।

एकान्तम्रम तम्रस्युव<sup>२</sup> जड़ से उलाड़ फेंकें। सस्यायियों की हरजा<sup>3</sup> संगति बनानी होगी॥२॥

फिकों की बन्दिशों में बरवाद हो चुके हैं। मत-पंगकी ग्राटक हठ खुद ही हटानी होगी।।३।।

मठ मन्दिरों की बढ़ती मूढ़ों की वेष पूजा । इन रूढ़ियों में फॅसती जनता बचानी होगी।। ४।।

सिद्धान्त-तत्त्व-निर्णय गुण ठाण का चढ़ाना। उपयोग शक्ति श्रपनी इनमें लगानी होगी।। ५।।

सब जीव मोक्ष सुन्त के हक्षदार हैं बराबर । यह साम्यवाद-शिक्षा पढ़नी-पढ़ानी होगी॥६॥

छीने न प्राण-सत्ता कोई प्रमाद-वश से । जीवोंकी,यह ब्यवस्था हमको जमानी होगी।।७।।

परतंत्र बंधनों से सब मुक्त हो रहेंगे। भारत-बसुन्धरा की सेवा बजानी होगी।। दा।

है वीर-धर्म-शासन पुष्यार्थ कान्तिकारी। घर-घर में ज्योति 'सेठी' इसकी जगानी होगी.। ६॥



विद्या का फल मस्तिष्क-विकार है, किन्तु है प्राथमिक । उसका घरम फल घारम-विकास है। मस्तिष्क-विकास चरित्र-विकास के मध्य से ही घारम-विकास तक पहुँच जाता है, इसलिए चरित्र-विकास दोनों के बीच की कही है।

१ मनुकूल प्रवृत्ति २ पक्षपात ३ जगह-जगह ४ जाति उपजातियों के बन्धनों में।

#### . समाज-सम्बोधन

दुर्मान्य जैन समाज, तेरा, क्या दशायह हो गई । कुछ भी नहीं भवशेष, गुण-गरिमा सभी तो को गई ।। शिक्षा उठी, दीक्षा उठी, दिखाभिरुचि जाती रही । भ्रज्ञान दुव्यसनादि से मरणोन्मुखी काया हुई ।।

बह सरवता, समुदारता तुभमें नजर पहती नहीं। दुदता नहीं, क्षमता नहीं, कृतविव्रता कुछ भी नहीं। सब भर्मेनिष्ठा उठ गई, कुछ स्वाभिमान रहा नहीं। भूजवल नहीं, तप वल नहीं, पौरण नहीं, साहस नहीं।

क्या पूर्वजों का रक्त, झब तेरी नसों में है कही ? सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नहीं। ठंडा हुझा उत्साह सारा, आत्मवल जाता रहा। उत्यान की चर्चा नहीं, अब पतन ही भाता रहा।।

पूर्वक हमारे कौन थे ? वे कृत्य क्या-क्या कर गये ? किन-किन उपायों से कठिन भव-सिन्धु को भी तर गये ? रखते ये कितना प्रेम वे निज धर्म-देश-समाज से ? परहित में क्यों संलग्न थे, मतलब न या कुछ, स्वार्य से ?

क्या तस्त्र स्रोता बा उन्होंने धारम जीवन के लिये ? किस मार्ग पर चलते थे वे धपनी समुन्ति के लिये ? इत्यादि वार्तों का नहीं तब व्यक्तियों को ब्यान है । वे मोह-निद्रा में पड़े, उनको न धपना ज्ञान है।

सर्वेद्य यों लोकर हुमातू दीन, हीन, प्रनाय है। कैसापतन तेरा हुमा, तू रूड़ियों का दास है।। ये प्रामहारि-पिशाचिनी, क्यों जाल में इनके फैंसा। ले पिण्ड तू इनसे खुड़ा, यदि चाहता मन भी जिया।। जिस भारमबल को तू भुला बैठा उसे रख जान में। क्या शक्तिशाली ऐक्य है, यह भी सदा रख प्यान में।। निज पूर्वजों का स्मरण कर, कर्तव्य पर बास्द्र हो। वन स्वावलस्वी गुण-प्राहक कष्ट में न अभीर न हो।।।

सद्पृष्टि-कान-चरित्र का सुप्रचार हो जग में सदा । यह धर्म है, उद्देश है, इससे न विचलित हो कदा।। 'धुनवीर' वन यदि स्वयरहित में लीन तूहो जायगा। तो याद एस. सव इ.स-संकट शीफ़ ही निट जायगा।।



## साधु-विवेक

#### ग्रसाधु

बस्त्र रॅगाले, मन न रॅगाले, कपट-जाल नित रचते हैं। हाथ ! सुमरनी पेट कतरनी, परधन-बनिता तकते हैं।। भ्रापा पर की खबर नहीं, परमाधिक वातें करते हैं। ऐसे ठिगया साम्रु जयत की, गली-गली में किरते हैं।।

#### साध्

राग, द्वेष जिनके नींह मन में, प्रायः विधिन विचरके हैं। क्रोध, मान, माबादिक तज कर, पंच महावत घरते हैं।। ज्ञान-च्यान में लीन चित्त, विषयों में नहीं भटकते हैं। वे हैं साधु, पुनीत, हितैपी, तारक जो खुद तरते हैं।।

\* \* \* \*

वास्कोडियामा द्वारा किये गये उल्लेखों से यह बात पूर्ण रूप से बिदित हो जाती है कि, मालाबार प्रान्त के समुद्री किनारे पर उस समय को बस्ती थी बहून कभी हिसा करती थी, इतना ही नहीं किन्तु समुद्र के किनारे पर रहने पर भी मांस मच्छी मादि के माहार को निष्ठ हो मानती थी। इस वस्तु स्थिति से मनुमान होता है कि वह प्रका अनेवर्मी ही होनी चाहिए, जिसका प्रभाव तमाम प्रजा पर पूर्ण रूप से पड़ा था। इसके उपरांत औनक्ष के सम्बन्ध में ईस्ट इध्विता कम्पनी के समय के सनेक उल्लेख मि० कोल कुक की डायरी में पाये जाते हैं।

## जैन सम्बोधन

जैनियों! किस धुन में हो तुम क्यासावर कुछ भी नहीं। हो रहा संसार में क्या, ध्यान कुछ इस पर नहीं! म्नेच्छ भीर भनार्य जिनको, तुम बताते थे कभी; देख तो किस रंग में है, भाज वे मानव सभी॥१॥

क्षौर अपनी भी अवस्था का मिलान करीजरा । पूर्वपीवह त्या ? हुई अब क्या ? विचार करोजरा ॥ है कहाँवह ज्ञान-गौरव, राज्य-वैभव आपका ? यहकहाँवह ऋद्यलंकृत तप, विनासक पाप का ?२ ॥

वृष महिला भाषका बहु उठ गया किल लोक में ? प्रेम पावन भाषका सब, जा बता किस योक में ? है कहाँ वह सत्यवा, मृदुवा, सरस्ता भाषकी ? वह दयामय दृष्टि और पराभेषरता सारिवकी ?३॥

पूर्वजों के पैर्य-बीबोराये-गुण, तुम में कही ? है कहा वह बीरता, निर्भावता, साहस महा? बाहुबल को क्या हुया ? रणरंग-कीशल है कही ? हो कहा स्वाधीनता, दीवेंद्य सासन हो जहाँ ?४।।

के विमान कही गये ? कुछ याद है उनकी कया ? बैठ जिनमें पूर्वजों की, गशन पथ भी मुगम था ? है कही निर्वाह प्रण का ? धीर वह दृक्ता कही ? धीलवा जाती रही, दृशीनता फैनी यहीं है।।

उठ गई सब तत्स चर्चा, क्या प्रकृति बदनी सभी ! स्वप्त भी, निज अस्बुदय का, जो नही आना कभी ! लो गया गुण-प्राप्त सारा, धर्मधन सब लुट गया ! श्रील तो कोलो जरा—देलो सबेरा हो गया॥६॥

धर्म-निष्टर पर बिराजी, रूड़ियाँ प्राक्तर यहाँ, धर्म ही के देय में, जो कर रही शासन सहा। थीं बनाई सुम्हीं ने ये, निज सुभीते के लिए, बन गये पर घब सुम्ही, इनकी गुलामी के लिए।।।।। वैक्षिये, मैदाने उल्लिति में कुलीचें भर रहे, कौन हैं, निज तेज से विस्मित सबों को कर रहे? नव नवाविष्कार प्रतिदिन, कौन कर दिखला रहे? देव दुष्कर कार्य विद्युत-स्वित से करवा रहे? दा।

हो रहा गुणगान किनके, यह कला-कौशस्य का? बज रहा है दुन्दुभी, विज्ञान-सहस वीर्थ का? कीन हैं ये बन रहे, विद्या-विशारद आजकतः? मीतिविद, सतकमं शिक्षक, पद-प्रदर्शक झाजकत ? &।।

सोचिये, ये है बही, कहते जिन्हे तुम नीच थे, धर्मशून्य ध्रक्षम्य कह कर भ्राप बनते ऊँच थे। सद्विचाराचार के जो, पात्र भी न गिने गये, नहा डाला उसीदम यदि,कभी इनसे छूगये।।१०॥

धनवरत उद्योग से भी, ग्राध्मवल विस्तार से, धम्युट्य इनका हुआ है, प्रवल एक्य विवार से। स्वावतम्बन से इन्हें जो, सकलता ग्रमुप्म मिली, सोक ! उमको देख करके, सील तुमने कुछ, नती।।११॥

भ्रात्म-बल गौरव गवाया, भूल शिधिनाचार में, फँस गये हो वेतरह सुम, जाति-भेद-विचार में! साथ ही भ्रपरीतियों का जाल है भारी पड़ा; हो रहा है कर्मबन्धन से भी यह बन्धन कड़ा।।१२॥

तोड़ यह बन्धन सकल, स्वातन्थ्यवन दिललाइये; लुप्त गौरव जो हुआ, उसको पुनः प्रकटाइये। पूर्वजो की कीति को बहुा लगाना क्या भला? सचतो यों है, हुव मरना ऐसे जीवन से भला।।१३॥

जातियां, घपनी समुन्तति-हेतु सब चचन हुई; पर न आया जोश तुम से, क्या रगें ठिठरा गई? पुरुष हो, पुरुषांभं करना, क्या तुन्हें घाता नहीं? पुरुष-मन पुरुषांभें हे, हुर्राग्व न घनराता नहीं।१४॥ जो न माताहो तुन्हें वह, दूसरों से सीख तो ; मनुकरण कहते किसे, जापानियों से सीख लो। देसकर इतिहास जग के, मुख करो शिक्षा महण; हो न जिससे व्यर्थ ही संसार में जीवन-मरण ॥१॥॥

स्त्रोड़ दो संकीर्णता, समुदारता धारण करो, पूर्वजों का स्मरण कर, कर्तव्य का पालन करो। धारमबल पर जैन बीरो ! हो खड़े बढ़ते रहो; हो न ले उद्धार जब तक, 'पुगप्रताप' बने रहो।।१६॥



हृदय हो प्रभू, ऐसा बलवान।

विषदाएँ घनघोर घटा सी, उमड़ें चहुँ दिशि आन । पर्वत-ऊपर-पिक्ति विन्दु-सी, फेल्रूँ मन सुख मान ॥१॥

> ग्रसफल होकर सहस बार भी, मन को करूँ न स्लान। लक्ष गुणित उत्साहधार कर, करूँ कार्यप्रण ठान।।२।।

पूर्ण भ्रात्म कर्तव्य कर्रुया, लुद होऊँ बलिदान। सन्मुख ज्वलित भ्रतिन भी लखकर, हटूँन शंका ठान ॥३॥

> करो स्तवन परिहास करो या, यह ससार ग्रजान। सस्य मार्ग को इंच न छोडूँ, भय नहीं लाऊँ ब्यान।।४।।

विकसित ग्रात्म रवरूप करूँ निज, बल का ग्रतुल निधान । तनबल घनबल तृरावत समभू, घरूँ नहीं ग्रभिमान ॥५॥

#### 

जो जितना सिंधक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही सिंधक स्रपने आस-पास मर्यादा का जान बुनता है। हमारा घर साफ-सुपरा होगा हो पड़ोसी को उससे दुर्गन्य नहीं मिलेगी। हम सहितक रहेगे तो पड़ोसी को हमारी स्नीर से क्लेश नहीं होगा। दूसरों को कष्ट न हो इसलिए हम सहितक रहें, प्रहिसा का यह सही मार्ग नहीं है। हमारे मन में किसी को कष्ट देने की भावना हो न हो। सेत्री, प्रमोद, करुणा सौर माध्यस्य प्रहिसा को चार भावनायें हैं।

## हृदयोद्गगार

कब ग्रायगा वह दिन कि बनूँ साधु विहारी ।।टेक।।

दुनिया में कोई चीज मुझे चिर नहीं पाती, भीर बायु मेरी यों ही तो है बीतती जाती। मस्तक पैलड़ी मौत, वह सब ही को है ब्राती, राजा हो, चाहे राला हो, हो रंक मिलारी॥१॥ कव०

> संपत्ति है दुनिया की वह दुनियामें रहेगी; कायान चले साथ, वह पावक में बहेगी। इक ईंट भी फिर हाथ से हमिखन उठेगी; बंगलाहो चाहे कोठी हो, हो महल प्रटारी।।२।। कव०

बैठा है कोई मस्त ही, मसनद को लगाये; मांगे हैं कोई भीख फटा वस्त्र बिखाये। श्रंथा है कोई, कोई, बिधर हाथ कटाये; ध्यसनी है कोई मस्त, कोई भक्त पुजारी।।३।। कब०

> खेले है कई खेल, धरे रूप धनेरे; स्थावर में त्रसो में भी किये जाय न सेरे। होते ही रहे है यों सदा शाम सवेरे; चनकर में पुप्ताता है सदाकर्म भदारी॥४॥ कद०

सब ही से मैं रक्लूँगा सदा दिल की सफाई; हिन्दू हो, मुसलमान हो, हो जैन ईसाई। मिल-मिल के गले बॉटेंगे हम प्रीति मिठाई; प्रापस में चलेगी न कभी ढेंग-कटारी॥४॥ कब॰

> सर्वस्व लगाके मैं करूँ देश की सेवा, घर-घर पै मैं जा-जा के रखूँ बान का मेला। दुःखो का सभी जीवों के हो जायगा छेवा; भारत में न देखूँगा कोई मूर्ख-प्रनारी।।६।। कव०

जीवों को प्रमादों से कभी मैं न सताऊं, करनी के विषय देव है, ग्रव में न लुभाऊं। झानी हूं सदा जान की में ज्योति जगाऊं; समता में रहुंगा में सदा शुद्ध-विचारी।।।। कक

#### सफल जन्म

मत फिफको, मत दहलाधो, यदि बनना महामना है। जो नहीं किया वह 'पर' है, कर लिया वही 'प्रपना' है।। दो दिन का जीबन-मेला, फिर खंडहर-सी नीरवता—-यश-प्रपयस बस, दो ही हैं, बाकी सारा सपना है।।

दो पुष्य-पाप रेखार्से, दोनों ही जग की दासी। है एक मृत्यु सी घातक, दूसरी सुहृद् माता-सी॥ जो बहुएप्रयुज्य को करता, मिएमाला उसके पड़ती। भाषनाता जो पापों को, उसकी गर्दन में फौसी॥

इस शब्द कोष में केवल,—हैं आज'न मिलना 'कल' है। 'कल'पर जो रहता है वह, निरुपाय और निर्वल है।। वह पराकर्मी-मानव है, जो 'कल' को 'झाज'बनाकर— क्षणभंगुर विदय-सदन में, करता निज जन्म सफल है।

#### **धः** । वीर निर्वा**रा**।

फिर सरसता जग उठी है प्राण में संचरित होकर । मानसर में भर रहा है कौन यह जीवन निरन्तर ?

8

फिर नयासा हो रहाहै रोम-रोम प्रदीक्त प्रमुदित । बज उठेगी उल्लिसित हो स्राज हत्तंत्री कदाचित।।

लगरहा है और कुछ ही — ग्राज मुझको दिव्य जीवन । ग्राज मानों लहलहाया—हो शतोमुख विश्व-उगवन ॥

> प्राण के प्रत्येक कण में—- आयाप्त नवीनता है। मग्न हो, जयकेतु बन, फहरा रही स्वाधीनता है।।

हाँ, इसलिये ब्रानन्द है सर्वत्र खग-नर-देव-घर । ब्राज पाया है महाप्रभु---'बीर'ने निर्वाण गुरुतर ॥

पावस्थक हिंसा को प्रहिसा मानना चिन्तन का दोध है। हिंसा भाजित हिंसा है। यह दूसरी बात है कि भावस्थक हिंसा से बचना कठिन है। गृहस्थी सकल्यी हिंसा का त्यागी होता है। प्रारम-तोष का एकमान मार्ग भारम-संघम है। दोनों का परस्पर श्रद्ध सम्बन्ध है। प्राणी संयम भीर स्टिब्स संबम दो प्रकार का है।

## नवयुवकों से नम्र निवेदन

क्रीम की खातिर खुशी से सर कटाना चाहिये। मर्दे मैदां बनके दुनिया को दिखाना चाहिये॥ १॥

> भ्रपने रुख से परद-ए ग्रुफ़लत उठाना चाहिये। तालिबानेदीद को जलवा दिखाना चाहिये।। २।।

राग से मतलब न जिसको वास्ता हो देश से। उसके मागे हमको भपना सर भुकाना चाहिये।। ३॥

> इक दया ही धर्म है ले जायगाजो मोक्ष में । जैन कायह फलसफा<sup>२</sup> सबको सिखानाचाहिये ।। ४ ।।

धर्मसे धापने पतित जो हो चुकाहो दोस्तो ! फिरनयेसरसे उसे जैनीबनाना चाहिये ॥ ५॥

> स्ताक्रसारी <sup>3</sup> की दलील इससे कोई बढ़कर नहीं। कीनग्रो<sup>भ</sup> बुगुजो <sup>4</sup> हसद<sup>६</sup> दिल से मिटाना चाहिये।। ६।।

देखते हैं आजकल गैरों को हम सीनासिपर । ऐजैनियो मैदान में तुमको भी आना चाहिएँ।। ७।।

> जा रहे हैं ग्रपने भाई ग़ैर की स्नाग़ोश भें। शर्म की जा है, उन्हें स्नपना बनाना चाहिये।। प्रा

काटती है 'दास' क्योंकर पाप के बन्धन को वे। जैन की तलवार का जौहर दिखाना चाहिये॥ ६॥

बात्माका पतन न हो इसलिए हिसान करें, यह है ब्रहिसाका सही मार्ग! कष्ट का बचाव तो स्वयं हो जाता है।

वेसने के इच्छ्रक २. धर्म, तालीम ३. नम्रता ४-५-६ दूसरे से जलना ७. गोद ।

## करो कुछ काम दुनिया में

भ्राहिंसाधर्मकाहर घर में गरप्रवारहो जाए। तो प्यारा स्वर्गसे बढ़कर यही संसारहो जाए।। १।।

> करो वो काम दुनिया में कि पर-उपकार हो जाए। तुम्हारे साथ औरों का भी वेड़ा पार हो जाए॥ २॥

जो प्यासा है लहू का, क्यों न बोह गमस्वार हो जाए । रवांद्रनिया में पर-उपकार की जब धार हो जाए।। ३।।

> न जरूमी हो कोई उससे न बोहुतलबार हो जाए। मगर फिर भी जो निकले मुँह से दिल के पार हो जाए॥४॥

भहिंसा धर्म की रंगीनियों भें बूए उल्फ़त है। ये वो सय<sup>२</sup> है पिए जो उम्र भर सरकार<sup>3</sup> हो जाए।।॥।

> ग्रगर औरों के दर्दौगम को ग्रपना दर्दौगम समभ्रे। महिसा घर्म की नव्या भेवर से पार हो जाए।। ६।।

> रह ऐ 'दास' मार्थेपर न फिर टीका गुलामी का। श्रयर भारत हमारा नीद से बेदार<sup>४</sup> हो जाए।। ७।।

0 0 0

धर्म एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बीप है। बीध का पानी सिवाई भीर सम्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है। वैते ही सम्प्रदाय से धर्म सबैत प्रवाहित होता है। इसके विपरीत सम्प्रदायों में क्टुरता, संकीणेता था जावे, तो यह तेवल त्यार्थ-सिद्धि का भंग वनकर कल्याग् के स्थान पर हानिकारक भीर भाग्यों सपर्य पैदा करने वाला हो जाता है।

क्षोपण का द्वार खुला रखकर दान करने वाले की श्रपेक्षा अदानी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे वह एक कौड़ी भीन दे।

मनुष्य भ्रपनी ग़लती को नहीं देखता, दूसरे की ग़लती को देखने के लिए सहसाक्ष बन जाता है। भ्रपनी ग़लती देखने के लिए जो प्रांखे है, उनको भी मृद लेता है।

#### धनिक सम्बोधन

भारत के धनिकी ! किस बुन में, पड़े हुए हो तुम बेकार ? भ्रपने हित की खबर नहीं; या नहीं समझते लग ब्यवहार ? भ्रम्बकार कितना स्वदेश में; छाया देखी फ्रीख उचार। बिल बिलाट करते है कितने, सहते निशादिन कष्ट भ्रपार।।

> कितने बस्त्रहोन फिरते हैं, शुर्योड़ित हैं कितने हाथ ! धर्म-कर्म सब बेच दिया है, कितनो ने होकर प्रसहाय !! जो भारत था गुरु देशों का, महामान्य, सर्कर्म प्रधान । गौरवहीन हुआ वह, बन कर पराधीन, सहता ध्रपमान ॥

क्यायहदशादेखभारत की, तुन्हें न प्रातासोच-विचार। देखाकरो इसी विधि क्या तुम, पड़े-पडे दुख-पारावार।। धनिक हुए जिसके घनसे क्या, योग्यन पूछो उसकी बात! गोद पजे जिसकी क्या उम पर, देखोगे होते उत्पात!!

> भारतवर्षे तुम्हारा, तुम हो भारत के सस्पृत उद्यार । फिर क्यों देश-विपत्ति न हरते, करते इसका बेड़ापार ।। पहिचम केथनिको को देखो, करते है वेक्या दिन-रात । श्रीर करो जापान देश के, धनिकों पर कुछ दण्टिनियात ।।

लेकर उनके सबक स्वधन का, करो देश उन्नति-हिट त्याग। दो प्रोत्साहन उन्हें जिन्हे है, देगोन्नति से कुछ अनुराग भ चित्रपकला विज्ञान सीखने, युवको को भेष्ठी परदेश। कला-मुश्रिक्षालय खुनवाकर, मेटो सब जनता के क्नेश।।

> कार्य-कुबाल विद्वानों से रख प्रेम, समझ उनका स्थवहार। उनके द्वारा करो देश में, बहु उपयोगी कार्य प्रसार।। भारत हित संस्थाये स्रोलो, ग्राम-ग्राम में कर सुविचार। करो मुलभ साधन वे जिनसे, उन्नत हो ग्रपना स्थापार॥

चक्कर में विलासप्रियता के, फॉस मत भूलो अपना देश। प्रचुर विदेशी व्यवहारों से, करो न अपना देश विदेश।। लोक दिखावें के कामों में, होने दो नीह शिवन-विनाश। व्ययं व्ययों को छोड़, लगी तुम, भारत का करने मुविकाश।। वैर-विरोध, पक्षपाशादिक, ईर्घा, घृणा सकल दुष्कार। रहन सके भारत में ऐसा, यत्न करो तुम बन समुदार। शिक्षा का विस्तार करो यों, रहेन धनपढ़ कोई शेष।। सब पद लिख कर चतुर वनें घी, समफें हिन-अनहित सविशेष।।

करें देश उत्थान सभी मिल, फिर स्वराज्य मिलना क्यों दूर ? पैदा हों 'युगबीर' देश में, तब क्यों रहे दशा दुख-पूर ॥ प्रबल उठे उन्नति-तरंग तब, देखें सब भारत-उत्कर्ष ॥ भूल जावे सब दोष कालिमा, सुखपूर्वक दिन कटें सहर्ष ॥

#### ध 🗯 👪 🚦 धर्म-स्थिति निवेदन

कही वह जैनधर्म भगवान !

जाने जग को सत्य सुझायो, टालि घटल ग्रज्ञान । बस्तु-सत्य पै कियो प्रतिष्ठित, घनुपम निज विज्ञान ।। कहाँ ।।।

> साम्यवाद को प्रकृत प्रचारक, परम ग्राहसाबान । नीच-ऊँच निरधनी-धनी पै, जाकी दष्टि समान ॥ कहाँ०॥

देवतुल्य चाण्डाल बतायो, जो है समक्ति वान । शृद्ध,म्लेच्छ,पशुह्न नेपायो, समवदारण में स्थान ॥ कहाँ० ॥

> सती-दाह, गिरिपात, जीव विल, मांशासन मद-पान । देव मूढ़ता श्रादि मेटि सब, कियो जगत कल्यान ॥ कहाँ । ॥

कट्टर वैरी हूर्पं जाकी --क्षमा, दयामय बान । हठ तजि, कियो ग्रनेक मतन को, सामंजस्य-विधान ॥ कहाँ० ॥

> स्रव तो रूप भयो कछु औरहि, सर्काह न हम पहिचान । समता-सत्य-प्रेम ने इक सग, यातें कियो पयान ।। कहाँ।।।

#### \* \* \*

जीवन सरस भी है, नीरस भी है। सुख भी है, दुःस भी है। सुख कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। नीरस को सरत, दुःस को मुख, कुछ भी नहीं को सब बनाने वाला कलाकार है।

पदार्थ प्राप्ति पर जो मानन्द मिखता है, वह तो क्षणिक होता है । \*\*\* किन्तु वस्तु-निरमेक्ष मानन्द ही स्थायी होता है ।

## उपदेशिक ढाला

#### (वेशी-- जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं)

अब मोह नींद से उठ चेतन, क्यूं भूल रहा जोबन धन में। तेरे सुख के साथी मात-पिता, सूत-बांधव सोच जरा मन में।। नर जन्म अमृत्य मिला तुभको, क्यों सोय रहा सूख चैनन में। कर ले भव तो सत्संग जरा, समकाय रहे गृह सैनन में ।।१॥ तेरा कुटुम्ब कवीलास्वारथ का,बिन स्वारथ देत दशाखिन में। यह चौदनी चेतन दो दिन की, बिन काम लुभाय रहा किन में ।।२।। दिन खेल-कद में खोय दिया, नहीं धर्म किया बालापन में। प्रभूका गुन गान किया न कभी, विषया वश हो भर जोबन में।।३।। हय हाथी उत्पर केल करा, रंग-रेल करा चढ़ स्यंदन में। चरचा तन केशर चन्दन में, नहीं चित्त दिया गृरु वन्दन में।।४।। श्रव बद्ध भया कच श्वेत भया, कफ बाय में घेर लिया छिन में। तेरी डगमग नाड़ी डोल रही, मनु कम्पन वाय हुआ तन में ॥५॥ गये रावण विक्रम भोज बली, प्रजली मनुहोरी फागन में। उस मौज का स्रोज रहान रती, नर तूमूली किस बागन में ।।६।। दयाधर्मका संग्रहतू कर ले, धर ले गुरु शिक्षा कानन में। कहा सोहन उत्तम धर्म यही, जिन आगम वेद पुरानन में ॥७॥

#### 

लोग संयम को निषेधात्मक मानते है, पर वह जीवन का सर्वोपरि कियात्मक पक्ष है।

जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने है प्रीर जिसकी चाह है, उसकी राह नहीं है। फाज का मनुष्य विश्यय की दुनिया में जी रहा है। चाह सुख की है, कार्यदुःख के हो रहे हैं।

सुल का हेतु ग्रभाव भी नहीं है घौर ग्रति भाव भी नहीं है। सुल का हेतुस्वभाव है।

## नीच और ऋछूत

नाली के मैंले पानी से मैं बोला हहराय; हौले बह रेनीच कही तूमुक्त पर उचट न जाय।

> 'भला मह।सय' कह पानी ने भरी एक मुसकान; बहताचलागया गाता सा एक मनोहर गान ॥

एक दिवस में गया नहाने किसी नदी के तीर; ज्यों ही जल श्रञ्चलि में लेकर मलने लगा झरीर।

> स्योही जन बोला में ही हू उस नाली का नीर; लज्जित हुआ, काठ मारासा मेरासकल झरीर।। २।।

बँतुमन तोड़ी मुँह में टाली वह बोली मुसकाय; स्रोह महाशय ! बड़ी हुई मैं नाली का जल पाय।

> फिर क्यो मुक्त म्रश्नूत को मुँह ने देते, हो महाराज ! सुन कर उसके बोल हुई हा ! मुक्तको भारी लाज ।। ३ ।।

स्नाने को बैठा भोजन में ज्योही डालाहाय; त्योही भोजन बोल उठा चट विकट हुँसी के साथ।

> नाली का जल हम सबने किया एक दिन पान; श्रतः नीच हम सभी हुए फिर क्यों स्वाते श्रीमान ॥ ४ ॥

एक दिवस नभ में ब्रश्चों की देखी ख़ूब जमात; जिससे फड़क उठा हिंपत हो मेरासारा गात।

> मैं यों गाने लगा कि द्याक्षो क्रहो ! मुहद घन वृन्द । बरसो, सस्य बढ़ाक्षो, जिससे हो हमको क्षानन्द ।। ५ ।।

वे बोले,हेबन्धु, सभी हम है अर्छूत श्री नीच; क्योकि पनालीके जल-कण भी हैहम सबके बीच।

> कही फ्रद्रूतो में ही जाकर बरसेगेजीस्त्रोल; उनके शस्य बढ़ेंगे, होगा उनको हर्ष फ्रतोला।६॥

मैं बोला, मैं भूला था, तब नहीं मुक्ते था ज्ञानं; नीच-ऊंच भाई-भाई हैं भारत की सन्तान।

> होगा दोनों विनान दोनों का कुछ भी विस्तार; स्रवन करूँगा उनसे कोई कभी बुराब्यवहार।। ७।।

वे बोले यह सुमति ग्रापकी करेहिन्द का त्राण; उनके हिन्दू रहने में है भारत का कस्याण।

> उनका ग्रव न निरादर करना, बनना भ्रात, उदार; भेदभाव मत रखना उनसे करना मन से प्यार ॥ द ॥



## क्रान्ति-पर्थ

तोडो मृदुल बल्लकी के ये सिसक-सिसक रोते से तार, दूरकरो संगीत कुण्ज से कृत्रिम फूलों का श्टुंगार।

> भूलो कोमल, स्फीत-स्नेह-स्वर भूलो कौईर का व्यापार, हृदय-पटल से आज मिटा दो स्मृतियों का स्रभिनय सागार।

भैरव शस्त्रनाद की गूज फिर-फिर वीरोचित ललकार, मुरफाए हृदयों में फिर से उठ गगन भेदी हकार।

> धधक उठे अन्तस्तल में फिर कान्ति गीतिका की संकार— बिह्नल, बिकल, बिवश पागल हो नाच उठे उन्मद संसार।

दीप्त हो उठे उरस्थली में ब्राशा की ज्वालासाकार, नस-नस में उदृण्ड हो उठे नवयौवन रस का संचार।

> तोड़ो बाद्य, छोड़ दो गायन, तज दो सकरण हाहाकार, भागे है अब युद्ध-क्षेत्र-फिर, उसके आगे—कारागार।

× × × ×

वती समाज की करपना जितनी दुक्ह है, उतनी सी सुखद है। बत लेने वाला कोरा वत ही नहीं लेता, पहले वह विकेक को जगाता है। श्रद्धा धीर संकरप को दृढ़ करता है। कठिनाइयां फेलने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के प्रतिकृत चलने का साहस लाता है; फिर वह बत लेता है।

### • चेतावनी

चित चतुर नर कहै तनै सतगुरु, किस विधि तूललचाना है। तन धन यौवन सर्व कूट्रम्बी, एक दिवस तज जाना है। चे० ।।१।। मोह माया को बड़ो जाल है, जिसमें तूलोभाना है। काल आहेरी चोट ग्राकरी, ताक रह्यो नीशाना है। चे०।।२॥ काल भनादि रो तुंही रे भटक्यो, तो पिण भन्त न भाना है। चार दिनां की देख चांदनी, जिसमें तु लोभाना है। चे० ।।३॥ पूर्व भवरा पूण्य योग थी, नरकी देही पाना है। मास सवा नौ रहा गर्भ में, उन्धे मुख भूलाना है। चे० ।।४।। मल-मूत्र की अशुचि कोथली, मांहे सांकड़ दीना है। रुधिर शुक्रनो स्नाहार स्रपवित्र, प्रयम पडेतै लीना है। चे० ॥ १॥ ऊट कोड सुई सार की, ताती कर चोभाना है। तिण सु ग्रव्ट गुणी बेदना गर्भ में, देख्या दु:ख ग्रसमाना है । चे० ॥६॥ बालपणों ये खेल गेंवायो, यौवन में गर्वाता है। थण्ड प्रहर कीथो मद मस्ती, खोटी लाग लगाना है। चे० ॥७॥ रगी चर्गी राखत देही, टेढी चाल चलाना है। माठ प्रहर कीथो घर धन्धो, लग रहा मार्त्तव्याना है। चे० ॥ ।।।। मात-पिता-सत बहिन-भागाजी, तिरिया सं दिल लीना है। वे नहीं तेरे तु नहीं उनका, स्वार्थ लगी सगीना है। चे० ।।६।। मर्थं मनर्थं करी घन मेल्यो, घणा सुबैर बँघाना है।

ऊंचा-ऊंचा महल चिएाषा, करैं घना कारखाना है। घड़ी एक राखत नहिंधर में, चालत जाय मधाना है। वे∘ ‼११॥ धर्म सेती डेंब न घरना, परभव सेती डरना है। चित्त झापनो देख मुझाफिर, करनी सेती तरना है। चे॰ ॥१२॥

सक्सी तो तेरे लारे न चलसी, यहां की यहां रह जाना है। चे० ।।१०।।

छिन-छिन में तेरी आयु घटत है, प्रञ्जली जैमे भरता है। कोड़ों यत्न करे बहुतेरा, तो पिण एक दिन मरना है। चे० ।।१३।। साधु-सन्त की सुनीन वाणी, दान सुपात्र न दीनाहै। तपुजप कियाकछ न किथी,नरभव लाभ न लीनाहै।चे०।।१४।।

चकी केशव राजाराणा, इन्द्र सुरों का इन्दाहै। सेठ सेनापति सब ही मानव, पङ्याकाल के फल्दाहै। चे० ।।१५॥।

यौवन मंत्राय बूढ़ा होय बैठा, तो पिण समय न माना है। भर्मरत्न तुम्म हाथ न म्रायो, परभव में पछताना है। चे०॥१६॥

## नीतिवाद

उस तरफ सौक्यका आकर्षण, इस जोर निराशाका दुलार। इन दो कठोर सत्यों में है, निर्वाचित एक प्रवेश-द्वार।।

> हुँसले, रो ले इच्छानुसार, क्षरा-मंगुर है सारा विधान। ग्रस्थिर-जीवन को बतलाने, सौसें ग्राती हैं बार-बार।।

यदि भिन्त-भिन्त हो जाएँ रग, तो इन्द्रधनुष का क्या महत्व ? नयनाभिराम है 'मिलन' श्रतः, है प्राप्त विश्व से कीर्ति स्वस्व ।।

> बस इसी मिलन को कहते हैं, हम-तुम वह सब मिल विश्व-लोक । क्षण भर का है यह दर्शनीय, पाते यवार्थमें यही तस्य ।।

जो म्राज प्रेम का भाजन है, देता है कल वह कटु-विषाद । है पूर्ण शत्रुता जिसे प्राप्त, म्राता वह रह-रह हमें याद ।।

> यह दुख-सुख की परिभाषाएँ, इनमें ध्रुवता कितनी विभक्त । वस स्वानुभूति के बछ पर है, ग्रस्तित्व, कह रहा नीतिवाद ।।

× × × ×

्र श्रीहिसाके दो पहलू हैं — विचार क्रोर आचार । पहले विचार बनते हैं, किर तदनुसार आचरण होता है ।

### जैन धर्म की प्राचीनता

इस धर्म की प्राचीनता के चिल्ल मिनते जा रहे। उपलक्ष्य मध्रा-स्तुप स्त्रीर उदय-गिरी बतला रहे।

> प्राचीनना इसकी जगन भर कर रहास्वीकार है। इस धर्मकाही इस दिशामें गत ऋणी संसार है।।१।।

हाँ जब न पृथ्वी पर कहीं भी बौद्ध-वैदिक धर्मथे। कल्याण-प्रद सर्वज्ञ तब इस धर्मके सुभ कर्मथे।।

> जितने पुराने जैन मन्दिर झाज मिलते हैं यहाँ। उतने पुराने बोलिये अन्यत्र मिलते हैं कहाँ॥२॥

था राष्ट्र-धर्मकभीयही सिद्धान्त श्रति अभिशाम थे। बलवान थे, बरदान थे, गुणधाम थे, शिवधाम थे।।

> इस धर्मका ही मुरूयतः ध्रुवकेन्द्रभारतवर्षधा। यहज्ञान में विज्ञान में सबमें प्रथम उत्कर्षधा॥३॥

चमका न धर्मादित्य केवल सर्व हिन्दुस्तान में। फैली प्रभा दूरस्य इसकी एशिया यूनान में।।

> कार्येज-श्रफीका तथा मिश्रादि रोम फिनीशिया। जाकर वहाँ तक भी सदैय निवास जैनों ने किया॥४॥

जग के पुरातन बेद भी ग्रस्तित्व इमकामानते। इतिहासवेत्ता धर्म की प्राचीनता को जानते।।

> जो बौद्धमत से जैनियों की मानते उत्पत्ति को । निष्पक्ष हो देखें तनिक इतिहास की सम्पत्ति को ।।॥।।

× × × ×

रत्नत्रय प्रत्यन्त दर्लभ वस्तु है । मानवजीवन की सफलता २त्नत्रय के पाने में हैं।

× × × ×

पहले-पहल बुराई करते पृणा होती है, दूसरी संकोच, तीमरी बाद निःसंकोचता आ जाती है और चौथी बार ये साहस बढ़ जाता है।

### जैन भराहा गायन

ऊँचा झण्डा जिन सासन का, धर्म सहिंसा दिख्दर्शन का।।
गंगा का ज्यों निसंस जल है, कान्ति सिंस की ज्यों निसंस है।।
स्यों यह फण्डा परम घवल है, मैल हरे सब ही के मन का।।
ऊँचा मण्डा जिन सासन का।।।।।

प्रेम से पूरित इसके धागे, बात्सस्य के रस में पागे। इसे देख कायरना भागे, सन्त्र पढ़ावे निर्भयपन का।। ऊँचा भरण्डा जिन शासन का०॥२॥

हिस उमंग उत्साह बटावे, कमंत्रीर बनना सिल्लावे। सेवाभाव का पाठ पढ़ावे, पथ परदर्शक यह वीरन का।। ऊँचा ऋण्डा जिन शासन का०।।३।।

सब से ऊँचे पर फहरावे, करणारस का स्रोत बहावे। शिव मंदिर का मार्ग दिखावे, कारण है यह अघ नाशन का।। ऊँचा मण्डा जिन शासन का०॥४॥

दाम लेक्या का पाठ पढ़ाता, धर्म ध्यान का ध्यान दिलाता। रत्न त्रयनिधि का है दाता, भीर विधाता शुभ भावन का।। ऊँचा भण्डा जिन शासन का०।।५॥

जैन मात्र का है यह त्यारा, यासे सब मिल बचन उचारा। ऊँचा भण्डा रहे हमारा, यह सद्भाव सभी के मन का।। ऊँचा अण्डाजिन शासन का०॥६॥

फर-फर झण्डा फहराता है, शान्ति विश्व में फैनाता है। धर्म ब्रहिसा दर्शाता है, परम हितैयी जन-त्रीवन का॥ ऊँचाझण्डाजिन शासन का०॥॥॥

या झण्डे नीचे तुम आम्रो, प्रेम सहित ग्रीरों को लाग्रो। सब मिल ज्योति भावना भाग्रो, हो कत्याण सभी जग-जन का।। ऊँचा झण्डा जिन शासन का, धर्म ग्रहिसा दिग्दर्शन का।।।।।



## हम और हमारे पूर्वज़

जैसे हमारे पूज्य थे उनकी न हम में गन्ध है। रहते हुए सम्बन्ध भी उनसे न प्रवसम्बन्ध है।। वे कौन थे क्या कर गये इसको मुलाधा सर्वेषा। धाडम्बरों ने स्नाज तो हमको लुभाया सर्वेषा।।१॥

उनकी कथाओं पर कभी विश्वास भी प्राता नहीं। उनका सुखद वह नाम भी प्रव कान को माता नहीं।। उनके प्रकौकिक कार्य को हम जाज मिथ्या मानते। प्रपने हिताहित को तनिक भी हम नहीं पहचानते।।।।।

पूर्वज प्रवल रणवीर थे तो आज हम गृहवीर हैं। वे सीर थे विख्यात तो हम आज खारे नीर हैं।। जीवन विताते थे सकल अपना परम पुरुषायें में। हम भी विताते आज जीवन को यहाँ पर-स्वायं में॥३॥

वे चाहते थे लोक में सबका सतत उपकार हो। हम चाहते हैं एकदम सबका महासंहार हो।। उनके सदा इच्छा रही नित दूसरे उन्नत बने। लिप्सा हमारी है यही नित दूसरे ग्रवनत बने।।४।।

वेथे जगत के रत्न ब्रमुपम हमन पदकी धूल हैं। वे फूल थे मकरन्दयुत पर हमन किंशुक फूल हैं।। त्रैलोक्य के वे चन्द्रमा थे पर नहम नक्षत्र हैं। पूर्वज हमारे प्रेम से पुजते रहे सर्वत्र हैं।।॥।



विचार के अनुरूप ही आ चार बनताहै अरथवाविचारही स्वयं आराचारकारूप लेताहै।

आचार-मुद्धि की आवश्यकता है, उनके लिए विचार-क्रान्ति चाहिए। उसके लिए सही दिशा में गति, धौर गति के लिए जागरण अपेक्षित है।

× × × ×

लाला तनसुखराय जी को ये कवितायों और भजन श्रत्यंत प्रिय थे। वे इन कवितायों से प्रकाश ग्रहण करते थे। उन्होंने श्रपने हाथ से लिलकर इन सब कविताश्रो को बड़े थ्रेम से संगोकर रक्खा था।

## सद्धर्म सन्देश

मन्दाकिनी दया की जिसने यहाँ वहाई; हिसा कठोरता की, कीचड थी धो बहाई। समता-समित्रता का ऐसा अमृत पिलाया; हेवादि रोग भागे, मद का पता न पाया ।। उस ही महान प्रभू के, तुम हो सभी उपासक; उस बीर धीर जिनके सद्धर्म के प्रचारक। द्मतएव तुम भी वैसे बनने का ध्यान रक्खो; ग्रादर्श भी उसी का, ग्राँखों के आगे रक्खो ।। संकीर्णता हटाझो, दिल को बडा बनाओ; निज कार्य-क्षेत्र की खब, सीमा को कछ बढाझो। सब ही को ग्रपना समभी, सबको सुखी बना दो; धौरों के हेतू ग्रपने, प्रिय प्राण भी लगा दो।। क चा उदार पावन, सूख-शांति पूर्ण प्यारा । यह धर्म वक्ष सबका, निजका नहीं तुम्हारा ॥ रोको न तुम किसी को, छाया में बैठने दो । कूल जाति कोई भी हो, संताप मेटने दो । जो चाहता हो ग्रपना, कल्याण मित्र ! करना जगदेक बन्ध जिनकी, पूजा पवित्र करना । दिल खोल करके उसको, करने दो कोई भी हो; फलते हैं भाव सबके, कुल-जाति कोई भी हो।। संतष्टि वांति सच्ची, होती है ऐसी जिससे,ऐहिक-क्षधा पियासा, रहती है फिर न जिससे। बह है प्रसाद प्रभुका, पुस्तक-स्वरूप इसको; सुख चाहते सभी है, चखने दो चाहे जिसको।। युष्प अमेरिकादिक, सारे ही देश वाले, अधिकारी इसके सब हैं, मानव सफेद काले। श्रतएव कर सकें वे, उपभोग जिस तरह से, यह बाँट दीजिए उन, सबको ही उस तरह से।। ऐ धर्मरत्न धनिको ! भगवान की ग्रमानत; हो सावधान सून लो, करना नहीं खयानत। दे दो प्रसन्त मन से, यह वक्त था गया है, इस भोर सब जगत का, धब ध्यान जा रहा है।। कर्त्तव्य का समय है, निश्चित हो न बैठो, थोथी बडाइयों में, उन्मत्त हो न ऐंठो । सद्धर्मका संदेशा, प्रत्येक नारि-नर में; सर्वस्व भी लगा कर फैला दो विश्व भर में।।

## प्रार्थना

मुझे हैंस्वामी उस बल की दरकार।

ग्रड़ी सड़ी हों श्रमित श्रड़चने, ग्राड़ी ग्रटल अपार। तो भी कभी निराश निगोड़ी, पटक न पाने द्वार।। मुभे०॥

सारा ही ससार करे यदि, दुःर्थवहार-प्रहार। हटेन तो भी सत्य मार्ग-गत; श्रद्धा किसी प्रकार।। मुभे०।। धन-वैभव की जिस ग्रीभी से, ग्रस्थिर सब ससार । उससे भी नकभी डिग पावे; मन बन जाय पहार ॥ मुझे०॥

असफलता की चोटों से नींह, दिल में पड़े दरार। अधिकाधिक उत्साहित होऊँ, मानूं कभी न हार।। मुफे०।।

दुक्त-दरिद्रता-कृत स्रति श्रम से, तन होवे वेकार। तो भी कभी निरुद्यम हों नहिं, बैठूं जयदाधार।। मुफ्ते०।।

जिसके भ्रागे तन बल घन बल, तृरावत तुच्छ भ्रसार। महावीर जिन! वहीमनोबल, महामहिस सुखकार।। मुफ्ते०।।

× × × ×

### समाज

पाठक महिसा धर्म पर स्थित धर्म की भीत है। करना दया जी पात्र पर यह जैन धर्म पुनीत है।। निज की दशा उल्लेख में यह लेखनी बन कर्कशा। की लिख निज की प्रणान्य उल्लब्द हा दर्दशा।।।।

र्णसा अहिसा धर्म निज वक्तव्य में रहतायहा। वैसाआहिसा धर्म हा ! क्तव्य में रहता कहा? जल छानने में वस समझ रक्क्याप्रहिमाधर्महै। करते कुटारोधात नर पर हाय ! कैंगाकर्महै।।२।।

श्रीमान् होकर हम प्रविधा प्रत्यक्षा के दास है। परमार्थ से प्रति दूर होकर स्वापंता के पात है।। निज पूजते हैं पीर-पीगस्य कुपुत्र हिंत जान के। श्रद्धा हटी निज घमें से मिश्यास-मग को मान के।।३।।

उपहास मस्तक का हुमा तिनासे न समम्में तद को। हृटयाहिता भारण करे छोड़ा धवत सम्मक्त को।। होकर कजकी धर्म के हिमने कत्तिक कर दिया। भारक्ष भनुपम में सदा को पात्र अंकित कर दिया।।४।।

हम-सी मधम सन्तान से सद्धमं-दीपक बुभः चला। श्रावकन होते ब्रीर कुछ होते तभी होतामला।। हत रुढ़ियों की धर्मका रूपक बनाया अग्ज है। फंसकर उसीमें जाति भी ग्रव हो रही मुहताज है।।॥।

हा ! न्याय-नीति निथम नवाकर घोर हटधर्मी बने । परिणत किया जिन धर्म को सत्ताप शापो में सने ।। सुनते न क्यों कहते यदिप उत्थान की निज बार्ता । भावी समुमति के लिए मन में न नेक उदारता ।।६।।

सोये बहुत हे बन्धुमों ! मब मीझ ही जानो, उठो । मजान निहा मोह कस्मय देव को त्यागो उठो ।। दसने अधिक कुछ मीर मुक्को मापसे कहना नहीं। अम से हमारी जाति उन्नति सोझ पा सकती सही ॥७॥

# \* \* \* \* प्राप्ताकी जय जय जय

जय जय महाघोष से गुजी, दशां दिशाये विश्व महान । पुण्य नींद से चिकत इन्द्र ने, सूना श्री जिनवर का गान ।। दिग्गज कर्षे स्रौर दिग्पालों ने, गुण-गौरव गान किये। पुण्यवान सर सेठ हुकमचन्द, युग-युग सौ-सौ वर्ष जियें।। नेत्रहीन दीपक दिखलावे, जगमग दीपक वाले को। ग्रीर पंग यदि छना चाहे, रजत ज्योति उजियाले को ।। नभ के तारे गिन जाने का, पूर्णहो सके यदि विज्ञान। तो शायद कोई कर पाये, पुज्य पिताश्री का गुणगान ।। किन्तु स्वय की लौह लेखनी, पर मेरा प्रधिकार नहीं। नही पूर्ण होगी यश गाया, मौन रहें स्वीकार नही।। रोम-रोम पुलकित है मेरा, मेरा मुक्ते अपना भी भान। गाजे अपनी हृदय बीन पर. पुज्य पिताश्री का यशगान ॥ त्याग किया जिसने इस जग में. उसकी कीर्ति ध्वजा फहरी। राग भीर वैराग सभी ले. जिनकी जयति ध्वजा लहरी।। महिमामय कर्तव्यशील, औदार्य दन्दभी बाज रही। सहनगीलता, गुणग्राहकता गजारूढ़ हो गाज रही।। नीतिकश्रल चारित्रवान, निर्भीक साहसी और विनीत। उत्साही श्रभिमान रहित, गम्भीर विवेकी और पुनीत।। धर्म ग्रथं ग्ररु काम मोक्ष, सब एक साथ तुमने साधे। साम दाम और दण्ड भेद से, जन समूह रक्खा बाँधे ॥ पण्ययोग सब शुभ कर्मों के,तव चरणों पर न्यौछावर । और विश्व की धवल कीर्ति सब, तुम्हें रिकाये त्याग प्रवर ॥ भरत चत्रवर्ती-सा वैभव, पाकर भी तुम अमल धवल। भीर उन्हीं से पंचम युग में, पक्ट हीन जल भिन्न कमल ॥ द्यो दीनो के प्राण, पीडितों के रक्षक, आधार महान। जैन जाति के मेरुदण्ड, भौ विद्वदश्रा के मित्र प्रधान ।। धन्न, बस्त्र, धौषधि, शिक्षा के मुक्तहस्त दानी विद्वान । धर्म दिवाकर भी कुल भूषएा, मूर्तिमान भादर्श महान ।। द्रम छोटे बालक सब तेरे. श्रीचरणों की छाया में। निडर भीर निर्भीक रह रहे, इस्द्रजाल-सी माया में।। तव प्रसाद से हीरा भैया, हीरा सम है ज्योतिर्मान। ग्रीर हमारे छोटे भैया, भी उनसे ही कीरतिवान ॥ ग्रात्म-ज्योति की जगी दीपिका, कंचन-सी ग्राभा पाकर। द्यारमलीन हो गई आत्मा, प्रेमामत घन बरसाकर ॥ बाज प्रार्थना करते हम सब, यह बाशीय हमें भी दो। तेरे पदचिन्हों पर चल दें, हममें इतना बल भर दो ॥ प्रभू से इतनी विनय हमारी, घ्येय तुम्हारा प्राप्त तुम्हें। तुमसी धवल कीर्ति श्री गरिमा, धर्मभाव हो प्राप्त हमें।। मविन भौर अबर तक छाये, इस गुण यश गाथा की जय। गगन गुंजा देहम सब मिलकर पुज्य पिता की जय जय गय।।



धर्म जो कि पुस्तकों, मन्दिरों और मठो में बन्द है, उसे जीवन में लाना होगा। बिना जीवन में उतारे केवल म्रास्तिकवाद की दुहाई देने मात्र से क्या होने वाला है।

### महापुरुष

हो विपक्ति में धैर्य क्षमा रखते ऊँचे बन। जगरप्रलोभन देख नहीं होते चंचल मन। सभा भूमि में बचन कुशन हैं गौरवशाली। यद-ममि में दिखलाते बीरता निराली।।

> सदाचार संन्याय पर मरने को तैयार हैं। महापूरुष वे ही यहाँ ईश्वर के झवतार हैं।।

सम्पति ब्राई हर्ष नहीं पर आया मन में। ब्राई क्रगर विपत्ति क्षीणता नहीं बदन में।। सत्त् पार्वे कभी-कभी या मोदक पार्वे। पर घवरावें नहीं, नहीं मन में इतरावें।।

> ऐसी जिनकी रीति है पुरुष सदा वे धन्य हैं। उन समान सौभाग्य तो कभी न पाते श्रन्य हैं॥



### स्वदेश सन्देश

महाबीर के प्रनुपायी प्रिय पुत्र हमारे---वितास्वर, कूँदिया, दिगस्वर-पंची सारे। उठो सबेरा हो गया, दो निद्रा को त्याग; कुक्कु बाँग लगा चुका, लगा बोलने काग। फ्राँचेरा गत हमा।।

उदयाचल पर बाल-सूर्यकी लानी छ।ई; उया सुन्दरी ग्रहो, जगाने तुमको आई। मन्द-मन्द बहने लगा, प्रातः मलय-समीर;सभी जातियाँ हैं खड़ी, उन्प्रति-नद केतीर। लगाने दुवकियाँ।

उठो उठो इस तरह कहाँ तक पड़े रहोंगे; कुटिन काल की कड़ी धमकियाँ घरे ! सहोगे। मेरे प्यारो ! सिंह से, बनो न कायर स्यार; तन्द्रामय-जीवन बिता, बनो न भारत भार। शीध शस्या तजी।।

मत इसकी परवाह करो क्या कौन कहेगा; तथा सहायक कौन, हमारे संग रहेगा। क्या विंता तुम हो वही, जिसकी शक्ति धनंत; जिसका आदि मिला नहीं, धीर न होगा धंत। सटल सिद्धान्त है।। यद्यपि कुछ कुछ लोग, मार्गरोकोग प्राकरः किन्तु शोध्र ही भाग जायेगे धवके स्वाकर । यदिप मिलेंगे मार्गमें, तुमको कितने शूल; पगरखते वन जायेगे वे सबके सव फूल । यही भारवर्ष है ॥

मुद्ध स्वाधं ध्रमया प्रसर्थ से करना होगा; जीने ही के लिए, तुन्हें अब मरना होगा। तब न मरे प्रव ही मरे, मरना निस्सन्देह; शब न मरे सब कुछ रहे, रहे न केवल देह। देह समता तजी।

सुनो-सुनो ! बो झाज, कही साहस तुम हारे; हूबोगे यों, नहीं लगोगे कभी किनारे। तन-मन-धन से देश हित, करो प्रमाद विसार; सबके संग मिलकर सहो, भूख-प्यास मा मार। पुन: झानन्द भी।।

पिछड़ गये हो बहुत, लड़ रहे हो घापस में: पकड़-पकड़ कढ़ियाँ, घोलते हो विष रस में । ऐसा ही करते रहो, तो विनाश है पान, बन भविष्य में देवना, तब-परिचय इतिहास । एक मृत जाति कह ।।

## --: •:--**लेख**नी

है लेखनी निर्मीक लिल दे कौम की ध्रमली दगा। प्रस्थेक मानव कड़ियों के जाल में कैसा फैंसा? करनी पड़ेगी बन्धु कृत्यों की नुस्ने ध्रमलोचना। प्रियवर हमारेक्सा कहेंगे यह नमन में मोचना॥१॥

> पिय मत्य लिखने में तुक्ते परभेश पनि का भय नहीं। धूब मत्य में उरकर कभी होनी जगत में जय नहीं।। लब्जा-विवश यदि दोप हम कहते नहीं नो भूल है। भीषण तनिक-सी भूल वह सर्वत्र अवनति मूल है।।।।

जब तक न दोषों की कड़ी प्रालीचना की जायगी। सब तक न यह नर जाति प्रपना पथ-प्रदर्शक पायगी।। कर्तब्य वश करना पड़े जो कार्य इस संमार में। बह कार्य कर आधार प्रमुकर्तब्य पारावार में।।३।।

### समाज सम्बोधन

१ जैन क्रीम भ्रपनातू संगठन बनाकर। अब सुर्खरूभी होजाबदनाम हो हुमा कर।। १ ।।

> जुल्मोसितम के बदले लाजिम है ये दया कर। हो रोग दूर जिससे ऐसी कोई दवा कर॥ २॥

दिल से खुदी मिटाकर दिल ब्राइना बनाकर। किस्मत हमें दिला दे बिगडी हुई बनाकर॥ ३॥

> जबहम कहेंगे तुमको तुम दीर के भगत हो। इस कौम का दिला दो इक संगठन बना कर।।४।।

पीछे, हटोन हरगित्र कुरवान जान कर दो। मैटाने मार्फत में रक्क्शो कदम जमा कर।। ५।।

×

क्या देखते हो स्रास्त्रो उठो कमर को कमके। खिदमत करो बतन की स्रव खूब मन लगाकर।। ६।।

लुस्फोकरम के बदले जुल्मोसितम न करना। स्यालाक पाओगे सुलामौरों का दिल दुखा कर।। ७ ॥

> ़े 'दाम' द्वारजू है घर-घर मे हो उजाला। कर दो जहां में रोशन मन कादियाजलाकर।। द्र॥

# हृदयोद्बोधन

हृदय तूमेरा कहना मान ।

सबसे बन्धुभाव रत्न मन में,तज झनुचित श्रभिमान । नीचन समभः किसीनर को तू,नीच कर्मजिय जान ॥१॥

भाव-भेष-भाषा-भोजन हो भाइयन के सामान । इनको एक विवेक युक्त कर, हो तेरा उत्थान ॥२॥ क्या जीना जो निज हित जीना, शकर-स्वान-समान ।

क्याजीनाजो निज हित जीना, शूकर-स्वान-समान । कर पावे यदि देश हेतु कछु, नो तू है धीमान ॥३॥

## **ऋापस की फूट**

इस दर्जा तेरी हालत ऐ क्रौम गिर रही है। कासज की नाव गोया पानी पै तिर रही है।। तकदीर प्राज तेरी क्यो नुफले फिर रही है। मुख-बान्ती के बदले ब्याफ़्त में घर रही है।

तेरे ही दम कदम से भीरोबनी जहीं में। तूबनाधी कह सकेये! ताकत नहीं जबां में।। १।। ऐसाभीएक दिन थातू लाखों पैधी भारी। अफनोस घाज चुद ही तूबन गई भिखारी।। सीने पैतेरे हरदम भवती है ग्रम की भारी।

> हायो से खुद तू अपने बरबादहो रही है। सेजों को छोडकरनू कांटों पैसो रही है।।२।।

स्रापम की फूट मुक्तको बरबाद कर रही है। मैदान जीतकर तू सुद स्राप हर रही है। संसार की हबस में नाहक तूमर रही है। जुर्मो गुनाह की गठरी क्यों सर पैधर रही है।

ल्त्फों भवा के बदले सीखी सितम शाग्रारी।।

गफ़लत का परदा अपनी आन्यों से आदब उठा दे। शाने कुहन का जलवा इक बार फिर दिखा दे।। ३।।

श्रीरों की तरहतूभी दुनिया में नाम करले। जो काम कल है करना, बोह आज काम करले।। मरना पढ़ेगा झाखिर गो इन्तजाम करले।। भवित दिखा के झपनी मालिक को राम करले।।

> गफ़लत की नीद में क्यो मदहोश हो रही है। कांट्रे तू अपनी राह में खुद आरप बो रही है॥ ४॥

स्रोल प्रीस देख गाफिल दुनियाँ की क्या है हालत ? हर कौम की तमन्ना हासिल हो बाहो <sup>1</sup> हशमत<sup>र</sup> ॥ हर शस्सा के लबो पर जिस्ने हुसूनेपफ़क्षत<sup>3</sup> ॥ सुझको मगर नहीं है पर्वाए नंगोजिल्लत ।

> एं कौम होश में आप कुछ नाम कर जहां में। जो काम मोक्ष के हो, वोह काम कर जहां में।। ५।।

१. रुखा २. बान ३. बुलन्दी का हासिल करना ४. बदनामी।

हुनर ऋपने दिखाऋी तुम

अजीजों 'कीनको 'बुगजो 'हसद 'दिल से मिटाको तुम । खुणी से कौम की खातिर लहू अपना बहाको तुम ॥ १॥

> जो भूको मर रहे हैं कुछ इन्हें लानालिलाक्यो तुम । मुईने बेकसां<sup>3</sup> होकर न इतनाजुल्म ढाक्रो तुम ॥ २ ॥

करो कुछ दीन की भी फिक ऐ दौलत के मतवालो । न पीकर वाद-ए पिन्दा<sup>४</sup> कि खुद को भूल जाओ तुम ॥३॥

> सखी, जय्याज, दानी, रहमदिल हो नेक खसलत हो । जो रखते हो हुनर मैदान में ग्राकर दिखाओ तुम ॥ ४ ॥

जरातो रहम लाग्रो वेकसों की श्राहो जारीपर। खुदा के वास्ते जुल्मोसितम इतने नढान्रो तुमा। ४.।।

> तसाहुल <sup>प्र</sup> से तुम्हारे हो गये बेधमंजो ला**स्तो**। करो तदबीर कुछ ऐसी उन्हे प्रपना बनाग्रो तुम ॥ ६ ॥

तुम्हारेदिल में गरहुब्ब वतन का जोश दाकी है। बनाकर संगठन ग्रपना हमें भी तो दिखाश्रो तुम ॥ ७॥

> मसल मशहूर है ऐ दास 'दास' यह सारे जमाने में। दुवारा फिर गिनो गर गिनते-गिनते भूल जाझो तुम ॥ द ॥

## \* \* .

इस धर्म को बचा दो ऐ जैन नीजवानो काहिलपना हटा दो,

उट्टो कमर को कसके धाणे कदम बढ़ा दो।। १।। निकलक की तरह तुम मठहव पैसीक्षो मरना, गैरों के धाकमए। से इस धर्म को बचा दो।। २।। ऐ सेठ साहकारों ऊँची दकान वालो,

परचार धर्मकाहो कुछ घन को भी लुटादो ।।३।। तुम संगठन बनाघो छोड़ो निकाक° घ्रपना, हम एक हो गए है ग्रीरों को यह दिखादो ।।४ ।।

१. प्यारों २. दूसरों से डेव-माव ३. गरीबों के मददगार ४. गफलत की शराब ४. नापरवाही । ६. हमला ७.फूट ।

संन्तान वीर होकर नामई बन रहे हो, होते हैं वीर कैसे झालम को यह दिखा दो ॥ ५॥

> मश्रगूल <sup>१</sup> ऐश<sup>्</sup> में हो टुक घ्यान दो इधर भी, भूखे जो मर रहे हैं खाना इन्हें खिलादो ।। ६ ।।

बिगड़े हुए तुम्हारे सब काम ठीक होंगे, हाँ धर्म पर तुम अपना तन-मन ये सब मिटा दो।। ७।।

> मुस्लिम जो हो रहे है प्यारे तुम्हारे भाई, फिर फिक ग्रयनाकरनापहले इन्हेंबचादो।। पा।

यह फर्ज है तुम्हारा यह धर्म है तुम्हारा, सबको सबक़ दया का ऐ जैनियो सिखा दो ।। ६ ।।

> एं बीर ! 'दास' की ग्रब अन्तिम विनय यही है, तुम बेकसो की सेवाकरनामुफ्ते सिखादो ।। १०॥



जल जापे प्राणों की ममता, मिट जाये जग का धनुराग। क्यो गायक! गा ऐसा गायन, घषक उठें जो ऐसी क्यागः।।

> कस्पित मन दृढ़ता को पाए — जाए सुप्त हृदय भी जाग। उस स्वरागमें लयहो, करहुँ — मैं ग्रपने प्राणों का त्याग।।

मर जाए कायरता मन की—नाहरता पाए सन्मान। मानवता उत्सुक मन होकर-निर्मित करे भविष्य महान।।

> विकसित हो ग्रभिलाषाएँ भी — ग्रीर ग्रलौकिक सुखप्रद-ज्ञान । छेड़-छेड़ ! बस मेरे गायक वही सुरीली मोहक तान ॥

क्षेम रहे, या प्रलय मचे, या—विश्व कर उठे हाहाकार। पर स्वतंत्र बन जाने का हो—मन में मेरे भव्य-विचार।।

> वाणी, श्राकृति, भीर किया से—हो बस, प्रगट यही उद्गार। नहीं चाहिये मुझे पराया—मिल जाये मेरा ग्राधिकार।।

१. मस्त २. ऐशो-माराम ।

## वन्दे वीरम्

पुण्य दिवस है माज वीर प्रभू ने श्रवतार लिया था। दुल-विश्व के साथ एक गृहतर उपकार किया था।। कठिन कार्य नेतृत्व-लोकहित को स्वीकार किया या। मन्त्र ग्रहिसा का जगती को करुणाधार दिया था।। है जिसके नेतृत्व काल की भ्रवतक हम पर छाया। 'हम उनके' यह कहने भर का गौरव हमने पाया।। यदि हम उनके पथ पर चलते तो मिट जाती माया। रहता नहीं कभी भी यह मन सुख के हित ललवाया।। वह विभृति ! जिनका दर्शन है सबको मंगलकारी। जिनकी शान्ति-मुखाकृति से तर जाते पापाचारी।। नाम मात्र जिनका भ-व्यर्थ कहलाता संकटहारी। ग्रभय लोक का वासी बनता बीर-नाम व्यापारी।। बन्दनीय वह ग्रखिल विश्व के माया-मोह विजेता। सर्व शक्ति-शाली परमेश्वर ! जग के अनुपम नेता।। सीमा-हीन ज्ञान के बल पर, हैं ग्ररणू-ग्ररण के वेता। गाते जिनकी सतत महत्ता मृनि सूर-गण ग्रधिनेता।। हृदय उन्हीं के चिन्तन में श्रद भक्ति युक्त होकर हम । बदल वासना-पूर्ण विश्व का यह मिथ्या कार्य-क्रम ।। तभी वेदना-विह्न स्वतः ही, हो जावेगी उपशम। द्यतः प्रेम से कहो निरन्तर सुख-कर वन्दे वीरम।

+ + + +

छोटे भिलारियों के लिए तो सरकार भिलारी-बिल बना देगी; पर मैं पूछता हूँ कि इन बड़े भिलारियों का सरकार क्या करेगी? जब जुनाव छाते हैं, तब ये बड़े भिलारी घर-घर बोलते हैं—"लाधी बोट भौर लो नोट!"

★ # बाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सद्विचारों का समादर करे। समस्त धर्मों के प्रति सद्विष्णुता रखे। उदार वर्नेये तो पाएँगे, संकुचिन वर्नेगे तो क्षोयेंगे।

### त्र्रतीत-स्मृति

इन सुले हाडों के भीतर भरी धधकती-ज्वाला । जिमे शास्त करने समये है नहीं असित धनमाला ।। इस भग्नावशेय की रज में समुख्यान की प्राशा---रखती है प्रस्तित्व, किस्तु है नहीं देखने वाला ।।

> माना, म्राज हुए है कायर त्याग पूर्वजों की कृति । स्वगं असीत, कला-कौशल, बल, हुमा सभी कुछ विस्सृति। पर फिर भी म्रवशिष्ट भाग मे भी इच्छित जीवन है— वह क्या ? यही कि मन में खेले नित म्रतीत की स्मति।।

पतन मार्ग से विमुख, मुप्य में अग्रणीयना देकर। मानवीयता के मुपात्र में धमर-अमिय-रस को भर॥ कर सकती तृतन-उमंगमय ज्योति-राशि आलोकित— भूल ने जाएँ यदि हम स्रपने पुर्वगुणी-जन का स्वर॥

> वह थे, हाँ । मन्तान उन्हीं की हम भी आग कहाते। पर कितना वरणानुसरण कर कीर्तिराशि अपनाते। 'कुछ भी नहीं।' इसी उत्तर में केन्द्रित सारी चेण्टा— कांग्रंगी सार भी रख सुरुते ती इतना नहीं लजाते॥



### घर के धन्ना सेठ

है बीर बही कुछ दुनिया में, यो देश के हिन मर जाते हैं। रहते हैं हमेशा बोह जिन्दा, जो धर्म पें जान गंवाते हैं। १॥ कुड़ता है कोई तो कुड़ते दो, जनता हो आपर तो जनने दो। जो माई हमारे गाफिल है, मोते हैं हम जनको जगाते हैं। १॥ बो घर के धन्ना सेठ मही, बलवान गही, जनवान वही। वो घर के धन्ना सेठ मही, बलवान गही, जनवान वही। ३॥ अपनों से मोहब्बत रखते हैं गैरों से नहीं कुछ बैर हमें। भा अपनों से मोहब्बत रखते हैं गैरों से नहीं कुछ बैर हमें। भा जुन के रही संसार में जुम पैगाम ये सबको जुनाते हैं। भा पर 'पान' कर पर मा कुछ रखता, जनने से न गैरों के धबरा। हम सपने विश्व हो परकों से सीने में सपने सगाते हैं।। भा हम सपने विश्व हो महत्वा सीने सपने सगाते हैं।। भा हम सपने विश्व हो महत्वा सीने सपने सगाते हैं।। भा हम सपने विश्व हो सहता सीने सपने सगाते हैं।। भा हम सपने विश्व हो महत्वा सीने सपने सगाते हैं।। भा हम सपने विश्व हो महत्वा सीने सपने सगाते हैं।। भा

## तेरी ऋायु में कमती पड़े रोज पल छिन की

तेरी भ्रायु में कमती पड़े, रोज पल छिन की, रोज पल छिन की। करना सो करले श्राज खबर नहीं कल की।।

तून गर्भ मास में निश दिन कच्ट सहे था। ऊपर को पैर नीचे तेरा श्रीख रहेथा। तेरे झाल-पास नल मीर मूत्र वहें था। पड़ा घोर नरक में तूराम हीराम कहें था। मैं सदा कक्सा भजन विश्व कर हल की। तेरी झायू में कमती पड़े रोज पल खिन की।।

फिर घरती में प्राये छूटा उस दुःस की।
पूट्टी और दूषी लगा पीवने मुख से।
सठ मोह नीद में भूल फूल गया सुस्त में।
नीति विमुख हुए कर रहाराम के दुस्त से।
हुई खेल-नुद्र में बाल प्रवस्था हसकी।
तेरी बायु में कमती पड़े रोज पल खिला की।

फिर तरुन प्रबस्था हुई, बीरेतन जामी। ग्रीर भोह में श्रंधा हुमा नार अनुरामी।। नहीं घोषे दिल के दाग बना ना बदागी। सब कौल बैन गया भूत हुए नर भागी।। तेने रतन जवानी लोई बराबर सल की। तेरी माधु में कमती पड़े रोज पल खिन की।।

> फिर तस्न प्रवस्था गई बुढ़ाया आया। सब इन्ही निवंत हुई सुकड़ गई काया। फिर सुत दारा मंत्रा बाहिर निछ्नाया। कहे सीछराम मल मल के हाथ पछ्ताया। जब मरन लगा तब सुमरती छलकी। तेरी आयु में कमती पड़े रोज पल छिनकी।।



## महगाव स्नान्दोलन

श्री इयामलाल पांडबीय मुरार, ग्वालियर

विस महनाव काड ने सारे जैन समाज को अकाओर दिया था भीर जिसके विरोध में सारे समाज ने भ्रपने भेदभाव भूककर संगठित होने का परिचय दिया था, वह महनांच कांव क्या है भीर उसमें स्वर्गीय लाला तनसुखराय का कितना और क्या योगदान रहा है ? उसकी जानकारी विये भ्रपने बिना उनका स्मृति ग्रथ भ्रपूरा ही रहेगा यह घटना सन् १६३५ की है।

पुराने न्यानियर राज्य में महगान एक छोटा सा नगर है, वहा पर चोड़े से घर जैनियों के हैं और एक जैन मन्दिर है। वहां पर कुछ सम्प्रदायवादी हिन्दू तथा जैन धर्मड पियों को जैन मिन्दर को होना बहुत सटकता था। ब्रह्म दे वहा धामिक निर्दे के कारण उनके धर्म-पालन से सदा धामिक निर्दे के कारण उनके धर्म-पालन से सदा ध्रवह के विदे हैं। उनका विरोध करके हर फ्रांत से उनको तेन किया जाता था। सन् १६६५ में बहु पर तहसीन का मुकाम होने के कारण कुछ सम्प्रदायवादी ध्रविकारियों द्वारा उनको समर्थन मिल जाने के कारण उनके जैनिवह ये को धीर बल मिलने लगा। स्वर्गीय महाराज माधवराव की जयन्ती राज्य भर में मनाई जाती थी। जैनियों से हमेशा सबसे धर्मिक चन्दा निया जाता था, जिसको ने दे दिया करते थे धौर कभी उनको इसकी कोई सिकायत नहीं रही। इस हास्त में भी जबकि उनसे सस्ती से ज्यादा चन्दा नद्वा कर सिवा जाता था।

सन् १६३५ की माधव जयानी पर जो २ नवस्वर को होनी थी, इस सवसर पर किये जाने वाले रही के नाथ के लिए जैनियों ने बच्या देने से स्कार कर दिया। इस पर साम्प्रदासिक स्थितारी भी कुट या ये। जैनवर्भ हे वियों ने जो पहले से धर्महेद र खते वे, धर्मिकारियों को जकसाने और भड़काने लगे। संयोग से तहसीनदार धरि जुड़ीनियल धारिकर उस दिन महसाव नहीं थे। नामव तहसीनदार इस प्राप्त महारा नहीं थे। नामव तहसीनदार इस प्राप्त मा नामव जवसी। मनाने के लिये सर्वाय महाराजा उपयोग केवल कैट्ट भन्दान के लिये मिदर का विवान, समोश्रण धरि सिहासन विसक्ता उपयोग केवल किट भन्दान के लिये मिदर का विवान, समोश्रण धरि सिहासन विसक्ता उपयोग केवल किट भन्दान के लिये महिर का विवान, समोश्रण धरि स्वाय केवल उपयोग के लिये नहीं साई जा सकती, देने से प्रमुत्त कर समझ की ये वस्तुये किसी व्यविवात उपयोग के लिये नहीं साई जा सकती, देने से प्रमुत्त किस समझ की ये वस्तुये हमी ध्यविवात उपयोग के लिये नहीं साई जा सकती, देने से प्रमुत्त प्रमुत्त कर हमी हमी हमी की सामव किया का जुल स स्वार भी मिति जैनदीं सामा के, उसकी करना ही नहीं रहसे थी। उस साम नामव जनती को जुनुस सदा की भीति जैनदीं से प्रमुत्त रेप भी मही उहसा। जैनी लोग, जब चनुतरे पर भी नहीं उहसा। जैनी लोग, जब चनुतरे पर अब जुनुस हम सा की भीत जैनदीं सा वा या या उस समय यह किसी ने नहीं सोचा पा कि जैन मन्दिर (धर्मस्थान) की भी प्रमानित स्वीर स्थान समय यह किसी ने नहीं सोचा पा कि जैन मन्दिर (धर्मस्थान) की भी प्रमानित स्वीर स्थान समय वह किसी ने नहीं सोचा पा कि जैन मन्दिर (धर्मस्थान) की भी प्रमानित सीर

अयन्ती उत्तव के दूसरे दिन (३ नवस्वर १६३४) की रात को किसी समय जैन संदिर में पुत्तक सबकी सब २७ मृतियां बहा से उठा ती गई जिनमें कई मृतियां बुवन में बहुत मारी सी। जैन साहत्र जनावे यो भीर सन्दिर के भीतर पाखाना-पेषाव करके वर्धस्वान को प्रपित्त किया गया। किसी नहीं उठाई, सब पढ़ा छोड़ गये। कीमती करम बंदी की छड़िया था। की हमें हुई उठाई, सब पढ़ा छोड़ गये। कीमती कपड़े न ले गये और न जलाये गये। जनाये ठो केवल धर्मधंव ही जलाये। यह सब सुनियोजित धर्म का प्रपान और पांस्थान अपट करने का पदयन था। जिनकी पुष्टि इससे भी होती है कि विक्कृत तक हो ही पह सब प्राप्ता के प्रपान करना पुरू कर दिया। कि विक्कृत तक हो ही पह सा प्रपान और पांस्थान अपट करने का घटवान था। जिनकी पुष्टि इससे भी होती है कि विक्कृत तक हो ही पह सा प्रपान और पांस्थान अपट करने का सब यह ताताजनी करना पुरू कर दिया। जैनी कुछ समझ नहीं गये। पर जब मन्दिर को सबेरे पुजा-दर्धन को खोला तो यह द्रय्य देकर स्तब्ध रह गए भीर तब पांडे थियो डारा किए गये उपहास और कही गई बातों का भर्ष समझ में आया।

सब से पहले इटावा के जैनों को महगांव के जैनियों ने खबर दी भीर उन्होंने जैन महासभा को न्याय प्राप्त करने एवं सहायता के लिये लिखा । इसके बाद महगाव के जैन पंचों ने स्वालियर दिगम्बर जैन ऐसोसियेशन को प्रपना यह मामला बतलाकर सहायता मांगी। ग्वालियर दिगम्बर जैन ऐसोसियेशन ने राज्य के उच्च ग्रधिकारियों से मिलकर मूर्तियों के सुराग के लिये सी० आई० डी० की नियुक्ति कराई। महनाव पुलिस के सब-इन्सपेक्टर का तबादला कराया। दरबार कौसिल में परा विवरण देने वाला एक मेमोरेन्डम भेजकर न्याय की गांग की । सर्वसाधारण की जानकारी के लिये पूरा विवरण प्रकाशित किया गया । मूर्तियों की वरामदेगी तथा मूलजिमों की गिरफ्तारी के लिये २०० हपये का इनाम सरकारी गजट में निकलवाया गया। नियक्ति सी० आई० डी० द्वारा प्रयत्न कराकर मृतियां बरामद कराई गई जिनमें दो पीतल की छोटी मृतियों को छोडकर शेप २५ मृतियां ३०० हपये मल्लाहो देकर बरामद हुई। ऐसोसियेशन के तत्कालीन उत्साही मन्त्री श्री श्यामलाल पाडवीय ने मौके पर पहुँचकर जैनों को धीरण बधाया। कितनी ही बार जा जाकर भ्रापने समक्ष साक्षियां कराई , सबत इकट्टा किया । पांडवीयजी की जहर हेने का ग्रमफल प्रयत्न किया गया जिससे वे रास्ते से दर कर दिये जाये। यह सब प्रयस्न करने पर भी कछ हो नहीं पा रहा था सौर राज्य के भय से बड़े-बड़े श्रीमान इसकी सहायता करने में राज्य विरोध का लतरा लेना नहीं चाहते थे। इधर ग्वालियर राज्य इसको साधारण चोरी का रूप देकर इसको समाप्त कर देना चाहता या। यही नही उस चोरी में एक जैनी को भी शामिल किया गया और मारपीट करके उससे व उसकी स्त्री से इकबाल भी करा लिया गया। स्थिति जटिल बनती जा रही थी। पुलिस ने प्रतिवाद करके यह आरोप भी लगाया कि यह एक राज्य-बिरोधी ब्यक्ति का शामिक अपमान का रंग देकर राज्य को बदनाम करने का प्रयत्न है । यह द्यारा दि० जैन एसोसियेसन ग्वालियर के मन्त्री के प्रति या।

श्री स्थामलान पाण्यतीय ने इस काण्ड को दिरम्बर जैन परिवर के दिल्ली प्राधिवेशन के अवसर पर दिल्ली जाकर परिवर के सामने रखा। वहांभी ठण्डे रूप में ही लिया जाने लगा पर स्वर्गीय बाबुतनस्खराय जैन का प्रन्तरमानस प्रमें के इस प्रपमान से विकल हो उठा और उन्होंने इस काण्ड के लिये कदम उठाये जाने की अपील की। परिषद ने इस काण्ड को प्रपने हाथ में लिया। बालूजी म्वालियर माने, सारी जानकारी ली। लेखक के घर पर ही जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं करली गई, रहे।

उस दिन दिल्ली परिषद् मधियेशन ने पकान मे सवर्जनर कमेटी की बैठक हो रही भी। मृह्याव कांट का प्रदान था। समाज केवल प्रमाज पास करना जानती है। उसके सुन में जोंदा नहीं है। म्रांसू बहाने में कुछ तथ्य नहीं। न्याय की माग कर देने में कुछ नहीं होता। म्राप में म्रोक कानून के पहित है। आप कुछ कर न्तीलिए। म्रागे हमारी बारी हैं। मैं पपने साभी बन्धुमों में जो कुछ हो सकेगा करूगा। ये ये सब्द जिससे माशा की एक किरएा नजर माई मौर जेंद्रस्वासिक के लिए एक आवाज मुन पदी। यह सब्द में श्री म्योग्याप्रमाद गोयलीम के जिन्होंने एक स्कृति पैदा कर दी। परिषद ने १६ जनवरी सन् १६३६ को महगांव घरवाचार विरोधी दिवस मनारों आने का निश्चय किया।

१६ जनवरी सन् १६३६ को भारतवर्ष में महमाब झत्याचार विरोधी दिवस मनाया गया, उपवास रक्षा गया, सभा को गई भीर प्रस्ताव पास करके स्वालियर दरबार तथा रेजीकेन्ट को भेजा गया। रवय श्री प्रयोष्ट्राप्रसाद गोधनीय माठ दिठ जैन परिपद की महमाब नाया गरा। १६ जनवरी इतवार मन् १६३६ के बिन भारत के कोने-कोने में महमाब अत्याचार दिवस मनाया गया। भारत के जैनी माज ने साम्प्रदायिक और पार्टीबाजी के भेदमाब की भूलकर महमाब दिवस मनाया। भारत के जैनी माज ने साम्प्रदायिक और पार्टीबाजी के भेदमाब की भूलकर महमाब दिवस मनाया। अनेक स्थानों पर हिन्दू-भुक्तमानों ने भी सहयोग दिया। उस रोज भारत के जैनी माज उत्तर किया, कारोबार वन्द रक्षा और हहवाल रसी, सांक प्रदर्शक कुनूस निकाल, विराय में परिपद हारा। रिया पार्टी किया।

परिपद ने इस प्रत्याचार के विरोध में जीते ही यावाज उठाई। समस्त जैन समाज विश्वाब हो उठा घौर महनाज दिवस ने जैन समाज में सनवनी पैदा कर दी। महनाज कांड से जैन समाज मोली साथे थेर की भारत उनीमतत हो उठा। बहुत सं स्थानों से सत्याग्रह छेड़ते ने सा ससाह दी गई। लोग समझने ये कि अँन समाज ग्रसपिटत है प्रकर्मण्य है। उनकी इस हलचल से प्रास्तें जुल गई। महनाज के देश-स्थापी धादोलन से लोग समस्र गणे कि जैन आपस में चाहें कितने ही लड़-फ़गड़ ले पर चर्म की धान-मान के प्रदन पर उन्हें एक होते देर नहीं सोगी। वे अपमान नहीं सह लकते।

 अमंद्रे वियों का मुनियंजित रूप में धर्म का सपमान किया था। यदि चौरी की नियत से सातताई मिल्टर में धुमें होते तो वर्ड हजार रूपने का सामान, चांदी-सोने का सामान उठावर में गये होते किन्तु की मती सामान प्रवास के गये होते किन्तु की मती सामान प्रवास के नियं होते हैं किन्तु की मति सामान उठावर के स्वे होते हैं किन्तु की मति हैं होते हैं कि नियं किया। यह काम चोरों का नहीं हो सकता। व्योक्ति ३० अपने से प्रवेश के स्वाप्त की परवा है से प्रवेश के स्वाप्त की से प्रवेश के से प्रवेश के सामान की से से अपने के से प्रवेश की मजदूरी भी वस्त्र नहीं हो सकती, कीन उनकी चोरों करेगा। जनना हो घोते में आनने का इत प्रकार का प्रयत्न किया गया। पर्यो वियों तथा शास्त्रियर राज्य की सह चाल इसलियं चली कि महार्थ दिवस न मनाया जा सके; पर यह चाल व्यर्थ में इसि रहा दिवस सारे भारत्वयं में बंद को:-बोर से मनाया गया—भारत के स्वयं वर्षों में मी इस कांड के विरोध में क्षावाज उठाई पर्य तथा इस इत्यर की नित्य की गरी।

इसके बाद इस मामले को घटालत में ले घाया गया और स्वर्धीय बाबू तनसुखराय ने इसमें भी बड़ा परिश्रम किया । क्लोनों की नियुक्ति, घटालत में पैरवी सभी व्यवस्था बड़े परिश्रम और गोथवा से की तथा गर्यनमेंट एडबोकेट जनरल ला॰ द्यासवाल, प्रसिद्ध एडबोकेट श्री लालवाट जैन घादि को पैरबी के लिये नाये। महगांव कांट की इस सकलता का बहुत कुल श्रेय ला॰ तनमुखराय को है। इसके डारा हुई जैन-बाहृति उनकी एक बहुसूल्य स्मृति सदा समर रहेती।

## दस्सा पूजन ऋधिकार

### थी राजेन्द्रकुमार जैन

जैन समाज किसी समय करोड़ों की संख्या में था। उस समय सम्यक्तव के बाठ अंगों का पालन करना प्रत्येक जैन के निए पावस्थक था। अन्य समाज के ब्यक्ति जैनों के निया बासस्य घीर स्थितिकरण को देखकर प्रति-पूरि प्रयत्ना करते थे। परन्तु पीरे-पीर इन गुणों का समाज में अभाव होता गया घीर छोटी-छोटी वालों पर समाज में एक-नुवरे पर दोपारोशक होने लगा; किसी व्यक्तियों की संख्या बड़ने लगी। वे ही घागे चनकर 'दस्सां या 'विनेकदार' के लगाम से पुकारे जाने लगे। उन लोगों के साथ रोटी और पेटी का सम्बन्ध घटन कर दिया या उनके साथ यह सम्याय हतना बड़ा कि प्रयत्नान जिनेन्द देव के पूजन धौर प्रश्नाल से उन्हें बंधित कर दिया गया। इससे उन भाइयों के धनत-करण पर प्रत्यिक टेस सगी धौर प्रतेक प्रपत्ना घर्म छोड़कर विश्वर्यों हो गये। भाइयों ने धदातत की शरण की घीर कई सम मायकर सम्बन्ध को को नोतते हुए घांट-अंठ खांसू रोने लगे। उनकी ऐसी दीन परिस्थित देखकर समाज के नेताओं से न रहा प्राथा उन्होंने प्रतेक किटनाई साने दगर भी दस्सा पुक्त सम्बन्धी प्रसाव सान के साथ पास किया घोर उन भाइयों के वास्तविक अधिकार को देने के लिए पूर्ण प्रयस्त किया। १९३० में हस्तिनायुद में जो परिषद का अधिवेशन हथा घोर उसमें दस्सा पूजन अधिकार अस्ताव रक्का गया तो कितनी उपल-युजन हुई। उसका संविष्य विवरण प्रकट करते हैं जिसमें भाषी कार्यकर्ता समर्के कि श्रीष्ठ मुधारकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री हस्तिनापुर क्षेत्र पर मिलन भारतवर्षीय दि० जैन परिवद की भोर से काम्फ्रेस भ तारील से ब्राइम्स हुई। इस झाल विशेषतीर से जनता कान्ग्रेस के कारण पिछने सान से दुपुनी आई थी। वीर-चेकक संव रोहतक, प्रेनमण्डल गोहाना, सेवा संघ ख्यारीली, जैन स्कूल बहोत, जैन सेवकमण्डल बढ़ोत, जैन कालिज एशीसियेशन मेरठ, जैन यंगर्यम्स एसीसियेशन विमलाव यू देहली म्रादि वालिटियर कोरों के २०० स्वयंसेवका के म्रातिरिक्त भीर बहुत सी कोर्रे आई थी। कान्ग्रेस में हर रोज ३ हजार ने लगाकर ४ हजार तक जनता रहती थी।

चार तारीख को परिषद् की कार्ग्येस नियमित रूप से प्रारम्भ हुई। प्रात: ही कई सी प्रादिमयों की उपस्थित से प्रभात रुपी हुई। योगहर को एक बने बाव उसकाराय जी इंजीनियर मेरठ के हायों अपना कहाराय गया प्रीर उन्हों के समाधातित्व में कार्ग्येस प्राप्त अप प्रधान हुई जिससे पिछत सी मानवार ने पाण्यत सीमन्यर जो व्यायतीयों के मंगलाचरण पड़चात् बाव उपसेनजी है इमास्टर ने स्वायत तथा कार्ग्येस का उन्हें व बताया। जैन कनाय धावम खराती और बड़ीत धारि की मजनमण्डलियों के भजनों के पदचात् कार्ग्येस के मानवार निया पड़कार सामन्य पड़कार सुत्रों ने परिषद् की नीति तथा प्रवत्त कर की सेवाओं पर सीर प्राप्त को को प्रधान पर प्रवत्त जाना। बाद मे पिडत सीमन्यर जी ने जैन धर्म की उदारता और जैन जाति की संकीनंता पर सामियक स्थापन दिया। सास्टर उपसेनजी की कुछ सामियक प्रयोग तथान वान की था। बसे समाप्त इई।

पदचात् रात हो सात बजे से फिर कार्केस की दूसरी बैठक मनोनीत सभावित (बो समय पर या नहीं सके थे) बार रातनालयों एमर एकर बीर बिजनीर के सभावित्व में झारफ्त हुई। मास्टर विस्तरमिक्त बीके अन्य की प्रमान्त कार प्रचात बार रतनालयों का सभावित की हैस्यिन से व्यास्थान हुया। पदचात् श्रीमती लेखवतीजी का परिषद् के स्विक से अधिक संबंध बनते ने तथा झालांट स्थापित करने का प्रमान ये या हुया और उस पर व्यास्थान हुया। उसके बाद स्थापित करने का प्रमान ये या हुया और उस पर व्यास्थान हुया। उसके बाद स्थापित करने का प्रमान ये या हुया और उस पर व्यास्थान हुया। उसके बाद स्थापी कमितन्त्री में प्रस्ता के क्षत्रवादी मामल हुई।

ता॰ थ को फिर प्रभात फेरी हुई भीर दोषहर को १२॥ बजे में मास्टर सिवरासिंहह जी रोहतक के भजनों तथा पं॰ शीवचन्दजी न्यायतीर्थ खतीली के मयल।वरण के साथ काल्फेस की कार्यवाही भारम हुई। श्री खबोच्याप्रसार गीयलीय ने दस्सा पूजाधिकार वाला प्रस्ताद भोजस्वी भाषण के बाद पेश किया। प्रस्तिक मारतवर्थीय दि॰ जैन परिपद् ने प्रपने बण्डवा अविदेशा के दस्सा पूजाधिकार का जो प्रस्ताव पास किया है उसे यह हिन्तानपुर क्षेत्र की जैन कांक्रेंस सम्मानित और मारद की दृष्टि से देश लोज स्वाप्त का प्रसाद साथ का जो प्रसाद वास किया है उसे यह हिन्तानपुर को प्रसाद है हो हो से सम्मानित और मारद की दृष्टि से देखती हुई सहारतपुर मोहला चौचरान, बढ़ोत, कान्यसा, गोहाना, पामपुर, नजीमाबाद, सिकन्दरपुर कर्ना, सामग्री, प्रसोगन, बड़ावांब, पानीपत, विजनीर

सीनीपत, गंगेव, मस्हीपुर, बाहुदरा, देहली करीलवाग, रोहतक, बुळन्दबाहर, करलाल भ्रष्टमर्थ, गड़ीपुरता, सिकस्परपुर, बद्दु, रमाठा आदि की जैन गंचारतों की भी उपदाला की गई बिन्होंने स्वपने बद्दु रसे मार्थों को पूज-प्रकाल का अधिकार देने की ज्वारता दिखलाई है। साच अध्यास स्वानी की जैन गंचारतों के लिए निश्यक करती है कि वे भी अपने यहां के दस्सा माइयों को पूज-प्रकाल करने के लिये उरखाहित करके जैन वर्ष के प्राचीन आदर्श को उपस्थित करें। अस्ताव वंश होते सम्बर्धात में तकरीबन ४ हवार आदर्शन मोजूद वे। स्वित्तिपालक दल के कहि विद्वान भी स्टेब पर बैठे हुए वे। परन्तु प्रस्ताव ऐसे सम्बर्ध तथा ऐसी सामाजिक स्थित का बस्तान करते हुए पेश किया गया कि कोई भी उसके विरोध में नहीं बोल सका और जनता तकरीबन डेड पन्टे तक मन्त्र-पुष्प की नाई भी उसके विरोध में नहीं बोल सका और जनता तकरीबन डेड पन्टे तक मन्त्र-पुष्प की नाई सुनती रहती। इसके पश्चात् प्रस्ताव का समर्चन करते के लिये जब बाव बलवीरचन्द वी एक्बोकेट मुजफ्फरतगर सब्हे हुए तो ३० या ३५ आदिमार्थों ने जी कि कान्वेंड में केवत दया हो करने मांग्रे थे, हल्ला मचाया और उनके साव निर्माणनाल बिद्वान भी उठकर चले गये।

परवात् बां लालवन्त्रवी एउदोकेट मादि के पुत्योर समर्थनों के बाद केवन २० के स्तोच ये प्रस्ताव पास हुमा । परवात् फण्डा वीत होक तारे वाजा दे की म्रोमामास्त्रावनी गोमलीय के नेतृत्व में भवन गाता हुमा अनुस हारे सेने में मुमा। रात को फिर काम्केस की बेठक हुई। भवनो म्रोर पडित शोलवन्द के मंत्रावादण भीर स्वामी कर्मानन्दजी के भाषण के परवात् थी गोमलीयकी का जैन जाति के महान् पुत्रवों के जीवन पर सामाधिक मीर जोशीना आध्यात हुमा, बाद को की सलप्तसादजी जैन ने बीर के निये म्रपील की मीर मभा समास्त्र हुई।

चार तारीस को परिषद् की कान्क्रेस नियमित रूप में प्रारम्भ हुई। प्रात: ही कई सी आर्दामयों की उपस्थिति से प्रभात कान्क्रेस पुरु हुई। सबसे पहिले मजन और मंगलाचरण के बाद पत्ताराचन्दनी न्यायतीयं का व्यास्थान हुमा। पश्चात् मास्टर उश्चेमजी तथा सभापित जी भ्रादि के बाद कान्क्रेस समाप्त की गई।

### कमनीय कामना

पापाचार न एक भी जग में, होवे कही भी कभी, बूढ़े, बाल, युवा, तवा युवति हों, धार्मिक—प्रेमी सभी। पृथ्वी का हर एक मस्यं पशु से, साक्षात् बने देवता, पाबे पामर पापमति जगती, स्वलॉक से अस्टिता।

#### \* \* \* \*

मुक्ते तो बागुबम श्रीर उद्बनबम जितने प्रलयंकारी नहीं लगते, उतनी प्रलयंकारी लगती है—चरित्रहीनता, विचारों की संकीर्णता। बम तो उन श्रपवित्र विचारों का फलितार्य-माप है।

## दूध-घी मिलावट कान्फ्रेंस

स्वास्थ्य के लिए युढ कानपान की प्रावश्यकता है। पर जिस देश में मी-दूथ की निदयां बहुती थी आज वहाँ के निवासियों को गुढ वस्तु का मिलना दुर्जन हो गया है। कालाजी ने इस बात का अनुभव किया और २१-२२ फरवरी १६४१ को दिल्ली में श्री सेठ प्रानिदासबी प्राप्तकरण में महर की हिल प्राप्त के जी प्रस्थकता में दूध-यी मिलावट कार्प्सेस की जिसका संक्षिप्त कार्यक्र अपने प्रस्तुत करते है। इससे धाय भनी प्रकार समझ सकेंगे कि इस कार्प्सेस का कितना प्रभावशानी प्रसर हुए।

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है। यहां की ६० प्रतिव्रत जनता गांवों में रहती है भीर प्रमुपानन यहां का मुख्य व्यवसाय है। एक समय वाजब भारत में पशुपानन धर्म समभा जाता मा प्रीर एक ही मुहस्य लाखों की सक्या में पशु एखता था। यहां दूध-पी की नदियां बहुती थी। प्रदेक मुहस्य चाहे वह समीर है चाहे गरीव, प्रयोग्त मात्रा में दूध, पी और सन्न से परिपूर्ण रहता था। कृषि से बहुत धन्न उरुपन होता वा और पशुवों की स्रिकता के कारण दूध-धी बहुत होता था। यहां के नर-नारी दूध-धी के मेवन से बनवान और वृद्धिमान होते थे। देश में हमुमान, भीम, महाराणा प्रताथ धीर शिवावी जैसे पराक्रमी धीर बलवान हुए है, जिन्होंने अपने बन से हाथियों तक की प्रदाख दिया था।

पहले की बात जाने दीजिये, धव भी जब तक हमें गुढ दूथ धीर धी मिलता रहा हमारे देश में राममूर्ति जैसे कलवान हुए हैं। क्या यह तथ नही है कि गत १८१४ के महायुद्ध में ताकत में मारत की फीजे दुनिया की सारी फीजों से बढ़-चढकर धी। यह सब यहां के दूध-धी का ही ममाज था। हम देखते हैं कि हम नवदुबकों से हमारे जूढे छव भी अधिक बलवान है। हम दिन-दिन क्यों कमजोर होते जा गई हैं? हमने तुझे को कहते मुना है कि जब हम जवान थे ४० धीर ६० भीत पेटन चल सकते थे। किन्तु लेद हैं कि झाज ऐसा नवदुबक सायद धी कोई हो।

साल भारत के चारों स्रोर भयानक युद्ध हो रहा है। एक देश दूसरे देश को निगले जा रहा है। वो धिक सिलवाली है उसी का साज जीवन सम्मा जा रहा है। और इस भयानक युद्ध की लपरे किसी भी समय भारत में मा सकती हैं। हमें मातवायों का चारों घोर से भय है। तब क्या हमे निवंज होकर, दूसरों के रोवों नोचे दक्तर, कुत्ते की मीत मर जाना सोभा देगा? क्या अपने कभी सोचा कि साज हमारे देश के नवशुवकों का स्वास्थ्य क्यों दिन-दिन लगा को का रहा है ? क्यों नितय नई सीमार्रिया पैदा हो रही है धौर निवंज होने के कारण क्यों हमें पारों में देश के नवशुवकों के स्वास्थ्य का दत्ता ध्या हम हमें सुद्ध दूध भीर सी लाने की नहीं सिलता। बहा दूसरे देशों में युवकों के स्वास्थ्य का दत्ता ध्यान एता है यह देशों में युवकों के स्वास्थ्य का दत्ता ध्यान रखा जाता है यह हमारे देशों में युवकों के स्वास्थ्य का दत्ता ध्यान रखा जाता है यह हमारे देशों में युवकों के स्वास्थ्य का दत्ता ध्यान निन्न हमें चीजें

का प्रचार बढ़ रहा है। म्राज हमें प्रधिक से अधिक मूल्य पर भी शुद्ध दूव मौर घी मिलना ग्रसम्भव साहों गया है।

दूष में पाऊ इर और पी में वनस्पति तेल की मिलायट से बात शुद्ध दूष व घी नहीं मिल रहा है। पहले तो यह पाऊ इर घीर वनस्पति तेल विदेशों से म्राता था किन्तु दुर्भाग्यवश माज वनस्पति तेल से भारत में भी कई मिनें बन गई हैं, जिससे घी के ब्यापारी ग्रीर इनाल युद्ध ची में वनस्पति तेल (जो जमाने या ग्रन्थ प्रयोगों से घी जैना बन जाता है) ग्रासानी से मिला सकते हैं।

बनस्पति भी के सस्ता होने के कारण उसे सुद्ध भी में मिला कर वेचने से ध्यापारियों को सहल क्षिक स्वाप्त होता है। श्रावरों के कपन के प्रमुक्तार, बनस्पति भी प्रसस्तों भी का कभी स्थान नहीं से सकता। बनस्पति भी थीर-भीर मनुष्य में मयानक रोगों को उरान्त कर देता है। बनस्पति भी की शुद्ध भी में मिलावट के कारण जनता प्रव वनस्पति भी को ही प्रशिक्त क्योदिने नग गई है, क्योंकि जनता को शुद्ध भी कह कर मिलावटी भी बहुत प्रशिक्त मूल्य में दिया जाता है। इससे जनके स्थास्य पर बहुत बुरा जबर पड़ रहा है। यदि बनस्पति भी का इसी प्रकार मनार वहता रहा तो पशु में कोई प्रावस्यकता नहीं रह जायगी घोर भारत से पदु प्यत नग्छ है। जायगे। दूप-भी-मालन में मिलावट के कारण हालत बहुत बुरा हो गई है। इस प्रवस्या को देखते हुए देहती में प्रकाश क्या हुए भी-मालन मिलावट निर्मा कामजेंत २१, २२ करवारी को करने का प्रायोजन किया गया है। इस प्रान्दोजन से सब बड़े-बड़े नेताओं भी महारम्भाति है। इस कामजेंत्र में पर भारति के के करने को प्रयोजन

## त्र्प्र० भा० दूध-घी-मक्खन मिलावट निषेध सम्मेलन

ग्रहयक्ष

#### श्री सेठ शांतिदास ब्राशकरणजी

थी मेठ शान्तिदासजी आधकरण, मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट बम्बई के सभापितस्व में बड़ी सफलतापूर्वक हो गया । सभापित जी ने अपना ब्याच्यान अंग्रेजी में दिया या जिसका सार निम्न प्रकार है:---

### सभ्य गृहस्थो !

मैं अपना वक्तव्य अंग्रेजी में पढ़ना चाहता था किन्तु स्वागतकारिणी की सूचना और जनता की सहुलियत के लिये मैं अपने कुछ भाव हिन्दी में भी आपके सन्मुख रख रहा हूं।

मेरी भाषा गुजराती हैं, अतः हिन्दी पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।

भाज के सम्मेलन का अध्यक्ष होने का मान झापने मुक्तको दिया इसके लिये मैं आयका भाभार मानता हूं। आपके सहकार से यह कार्यसकत होगा, ऐसा मेरा विस्वास है।

मेरा माज के प्रस्न के बारे में बस्तस्य अंग्रेजी में मायके सामने पेण हो चुका है। इससे आपको मासूम होगा कि यह प्रसन तारे मारत्वयं की सारिपिक भीर मास्तिय उन्मित के सिदेन कितने महस्य का है। याज पपने देश में पूरे दान देते हुए भी युद्ध दूप-पी दिखारि मिलना करिक कितने महस्य का है। याज पपने देश में पूरे दान देते हुए भी युद्ध दूप-पी दिखारि मिलना करित के सा के प्राचित कम होगे का कारण दूप-पी देने साले पशुर्यों की सस्या कम भीर तस्त कराव होना है। संस्था कम होने का कारण दूप-पी देने साले पशुर्यों की सस्या कम भीर तस्त कराव होना है। संस्था कम होने के कई कारणों में देश के मच्छे दूप देने वाले पशुर्यों की सस्या कम भीर तस्त कराव होना है। संस्था कम होने के कई कारणों में देश के मच्छे दूप देने वाले पशुर्यों की सस्या अपनी के हिस्सा कर करिया कम होने करिया कम होने कि साम करिया कम होने कि स्था कम होने हैं। भीर किर मिनावट स्वयं होने की नव देश की खुद्ध दूप-पी जैसी पोषक जुराक न मिनने से जनता का स्वास्थ्य विवक्ष साम दूप-पी स्था को कि समस्य प्राप्त होने कि स्था को कि समस्य प्राप्त को कि साम प्राप्त की कि स्था कर तथा होने हो सावस्थकता है उस समय दूप-पी मारिपिय का प्राप्त के नियं स्थाप तर्व की धावस्थकता है उस समय दूप-पी मारिपिय का वाहिये पीष स्था विविद्य की स्था वाहिये भीर रक्त हो जनता होने हो हो है। इस बात को सरकार भीर वनता की को स्थान वाहिये भीर रक्त हो हा का करना वाहिये।

देश में बनस्पति भी और स्कीम मिल्ह पाउडर दरयादि सीओं की मिलाबट से शुद्ध दूप-भी का मिलान भुक्तिल हो रहा है। इतना ही नहीं, गांवों में किसानों और पतुओं की दक्तिय रखा होती जा रही है। खुद्ध भी के व्यापार के कम होने के कारण गांव वालों को लस्सी तक, जो उनकी दैनिक जुराक थी, मिलना कठिन हो गया है। यदि ऐसी परिस्थित रही तो जनता की गारीरिक और प्राधिक स्थित नहुत ज्ञाव ही गया है। यदि ऐसी परिस्थित रही तो जनता की गारीरिक और प्राधिक स्थित नहुत ज्ञाव हो जावगी और कृषि को बहुत नुकसान होगा। वनस्पति भी इत्यादि के उद्योग करने वाले मञ्जन भी दूप-भी के इस प्रकार के प्रसाधिक क्यापार की नहीं चाहते। गुद्ध वनस्पति भी बनाने वालो को भाहिये कि वह इस सम्मेनन के उद्देश की पूर्ति के लिये ममेनल का पूरा नाय है। वनस्पति भी सम्मकर ही लीग लेवें, इतमें वाधा झालने का सम्मेनन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन गुद्ध भी में वनस्पति भी सम्मकर ही लीग लेवें, इतमें वाधा झालने का सम्मेनन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन गुद्ध भी में वनस्पति भी इत्यादि की मिलाबट को रोकना प्रत्येक भारतवासी का कर्नव्य है।

पंजाब सरकार ने इस विषय थे तो बनस्पति थी थें रण डालने का कानून बनाया है वह सिननस्तीय है। इसी ढेंग पर जिन-जिस प्राप्त में बनस्पति पी बनता हो वहां बिना कानून भी वहां की बनस्पति घी की विस्ता के मार्गिक बनस्पति घी को उस प्रकार बना दें जिससे साथारण जनता थुढ थी भीर बनस्पति घी को पहिचान सके धीर जिससे बनस्पति घी का शुद्ध वी भीर बनस्पति घी को पहिचान सके धीर जिससे बनस्पति घी का शुद्ध वी भीर बनस्पति घी को पहिचान सके धीर जिससे बनस्पति घी का शुद्ध वी भीर बनस्पत हो जावे, तब हो उनके सिये वह शीधा का स्थान होगा।
हमारे स्वास्थ्य का नाश

ऋषि-मुनियों का भारत प्राज भी-दूध के लिये तरस रहा है और उसके एवज में समझन निकला हुआ दूध तथा बनस्पति भी खाने को बाब्य हो रहा है। यह सब कलयुग का चसत्कार ही समक्षता चाहिये, अन्यया जिस भारत में भी-दूध की नदियां बहती **वीं उसी भारत में यह अनहोनी** क्योंकर होती ?

जिस वस्तु से स्वास्थ्य का दतनागहरासम्पर्कहै, जब वही खुद्ध नही मिन पाती, तब स्वास्थ्य के लिए नित नर्दयोजनाएँ ननाना और देश का करोड़ों स्पया व्यय करना बेकार है। इस की जड़को ही जब बीमक खाए जा रही हो तब फूल-पतियों की रक्षा के लिए उपाय सीचना कुछ बुद्धिमणानहीं।

हम प्रपने बच्चों को दूध समक्त कर पिला रहे हैं, सगर सक्खन निकला हुआ। भी समझ कर हम बनस्पति तेल खारहे हैं। गोया दही के बदले कवास खाई जारही है।

नया विशेषकों और डाक्टरों ने यह निर्णय दे दिया है कि बनस्वित तेल और मन्सन निकला हुआ दूष समल देने ही लाभवासक है, यदि ऐसा है तो गवनंबैट को यह पोषणा कर देनी वाहिए ताकि जनता दतनी सस्ती वीज बहुनूत्य देकर न लरीदे और देवारे गरीब स्थर्ष की परिशानी में न एके थीर वाद यह पदार्थ जाने उपयोगी नहीं हैं तो ससल और नकल में पहचान हो सके, सरकार को ऐसा प्रकल्प कर देना वाहिए।

मफीन-गांजा-चरस बाराव पर सरकार की घोर से प्रतिवन्ध है, लायसेन्स है जिसे समूची जनता कभी उपयोग में नहां साना चाहती। पर जो समूची जनता के गले में जाने अनजाने उतारे जा रहे हैं गैले अहितकर परायों पर कोई लायसेन्स या प्रतिवन्ध नहीं। उन्हें दिन दहाड़े अनली में मिलाकर या उसका रूप देकर हमारे गले में उतारा जा रहा है। धीर हमारी सरकार का ध्यान इस घोर तनिक भी नहीं है।

वनस्पति घी और मनक्षन निकले हुए दूध के प्रचार से गुढ़ वेचने वाले मिलावट करने को बाध्य हो गए है। जब मार्कीट में ऋरीदार को दुकानदार पर विश्वास न रहा तब दुकानदार स्रतानी वस्तु वेचकर कम्पटीशन में कैसे लड़ा रह सकता है। इसका परिएगम वह हो रहा है कि मार्कीट में गुढ़ वेचने वाले को सरीदार नहीं मिलते और सरीदार को मसनी माल नहीं मिलता। इन नकती पदार्थों ने ब्राहक को श्रविद्यासी श्रीर दुकानदार को वेईसान बना दिया है।

हम तो कहते हैं कि बनस्पति तेल भीर मक्खन निकला हुआ दूध वेचना सर्वेचा कर कर दिया जाय पर दुर्भाग्य से ऐसान हो सके तो इनमें भिन्नता अवस्य कर दी जाय। जो इन्हें उपयोग में लाना चाहें वे इन्हें उपयोग में लाएँ। पर जो भसती खरीदना चाहें उनहें पूरी कीमत देने पर भीयह वस्तुएँन भेड़ दी जाएं इसका समुचित प्रकृष्ण होना चाहिये।

#### \* \* \*

कोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना झाचरण-शुद्धि का नहीं। पर आचरण शुद्धि के बिना उपासना का महस्य कितना होगा ?

## कुञाल व्यवसायी

#### तिलक बीमा कम्पनी की प्रपूर्व सफलता

लाला तनमुलराय जैन एक प्रसिद्ध समायसेवी भीर देशमध्य कार्यकर्ता ही न थे, बस्कि कुशल व्यवसायी भी थे। प्रूरीय में वैज्ञातिक हुए से व्यवसाय का भी संवालन किया गया। नएनए व्यापार के मामनों को धननाथा गया। कतन्दकर व्यवसाय का क्षेत्र प्रसिद्ध व्यापक हुआ
सोर समृद्धि का विशेष मुख्यता हुआ। आधुनिक व्यापारों में बीमा व्यवसाय मी ऐसा ही एक
महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। सहयोग भीर बुढावस्या में एकमात्र सहारा देने के लिए यह एक उत्तम
मूक्त है। भारतवर्ष में जब इसका प्रारंग हुआ तब इतनी विशेष कवि जनता में नहीं भी परन्तु धव
प्रत्येक शिक्षित स्विन इसके महत्त्व को नममना है। भीर अपना बीमा कराना धावस्यक
समझना है।

इस स्थवसाय में साने वाने स्थवित में सनेत गुणों की ऐसी सावस्थकता है जो स्थवे प्रभाव, वाणी और चैंच के वन पर स्थिति का मन मीह ले और वरवस उसे भयती और सावस्थित स्थावें, स्थावें प्रभावें में तब तक तमें रहतें थे वा तक सफनना न मिन जाए। वे स्वाभियानी स्थावित थे । परा- येंची और इसरों का सहारा नेने वाने नहीं थे । स्वावसम्बी, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ थे । उन्होंने राष्ट्रीय भावता के भीत-प्रेतीत होंकर स्वताम प्रभाव महासानीची नोकसाय वासनामाध्य तिवस की प्रथा सानी, विवेकतीयता और महयीं के स्थावना की उन्होंने स्था का कार्य इस प्रकार बुढिंग मानी, दिवेकतीयता और महयीं के प्रारम्भ किया कि थोड़े ही समय में सन्या की आधारीत उन्नित हुईं। इसने मूनवन वह गया । उनकी प्रतिरूप चीगुनी हो गयी । सभी प्रमुख व्यवसाधी पुत्रयों का ध्यान इसकी भीर प्रकारीन हो गया । उन सन्या को उन्नित बनाने का श्रेय लालाजी को और उनके कर्तव्यवस्थन सहयोगियां को ही है। सन्या की एक वर्ष की प्रपति का विदर्शन करना सावस्थक है जिसमे विदित होना है कि लालाजी किनने मूस-बुक्स और कर्मनीर, साहसी पुरस्य थे ।

#### तिलक बीमा कम्पनी के लिये लोकमत क्या कहता है

तिलक बीमा कम्पनी भारन की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय कम्पनी है। उसकी प्रथम बार्षिक रिपोर्ट हमें समालोक्ष्यार्थ प्राप्त हुई है। उक्के देखने से प्रकट होता है कि उक्त कंपनी १० लाख के मूलकन से स्थापित हुई है। ३० जून सन् ३८ को इसका प्रथम वर्ष बड़ी सफलत-पूर्वक पूर्व हुए है।

यह कम्पनी एक उच्च श्रादर्श और लोकहित के सन्देश को लेकर कार्य-क्षेत्र में उत्तरी है, उसका मूल उन्हें यर भारत की बार्थिक स्थिति को वैज्ञानिक इंग से उन्नता करना तथा भारत की बढ़ती हुई वेकारी को दूर करना है। [हमें तिसकते हुए हमें होता है कि हमारे जैन समाज के उत्साही कार्यकर्ता साली तंत्रकुंसराज्यों जैन ने सब वर्ष १० लाख के मुलयन से तिलक बीमा कम्पनी लिमिटेड की स्थापना की भी भी र हर प्रतिस्तित कम्पनी आधातीत उत्तरित करती हुई देग के भीर समाज के लिए अस्थान उपयोगी वन रही है। हमारी प्रभिज्ञाया है, जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वको सहयोग प्राप्त हो ताकि भीर भी इती तरह को उद्योगवील कम्पनिया लुक्कर समाज की केकारी हुई करने में समये हो उत्तरे। यहां हुम कुछ कम्पनी के सम्बन्ध में अन्य सहयोगियों की सम्मित देते हैं जिससे प्राप्त होगा कि प्रमुगी यह कम्पनी कितनी तेजी से उत्तरित करती हुई जनता की विस्थावभाजन बन गई है।

--सम्पादक जैनामित्र]

"भारत की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय तिलक बीमा कम्पनी की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट हमें समालीचनाथं प्राप्त हुई है। यह कम्पनी भारत-विभूति लोकमान्य तिलक की पवित्र स्मृति में १० लाख के मूलधन से स्थापित हुई हैं। ३० जून सन् ६० को इसका प्रथम वर्ष-सफलताओं को लेकर पूर्ण हुआ है। यों तो भारत में श्रीर भी देशी-विदेशीय बीमा कम्पनिया कार्य कर रही हैं, किन्तु तिलक बीमा कम्पनी कुछ उच्च सार्या श्रीर लोकहित के कार्य को लेकर इस क्षेत्र में उतरी है। उसका मूल उद्देश भारत की शायिक स्थित को बैजानिक दग से उन्तन करना तथा भारत की बढ़ती हुई बेकारी को दुर करना है।"

--- नवभारत (नागपूर)

"तिलक बीमा कम्पनी ग्रपने प्रयम वर्ष में ही पचासों पुरानी कम्पनियों को पीछे छोड़ कर पूरी कामपाबी के साथ ग्रागे प्राची है। प्रारम्भ से ही कम्पनी को भारत के प्रतिच्छित धन-कुबेरों, व्यापारियों और बीमा-विशेषजों का सहयोग प्राप्त रहा है। यही कारए है कि उक्त कम्पनी हर एक वर्ष में ४०२४०० के बोअसं बेच चुकी है। कहा जाता है कि वह बहुत शीघ्र शेषसंकी बिकी बन्द कर देसी।"

---सचित्र दरबार (देहली)

"यह भारत की एक उदीयमान राष्ट्रीय बीमा कम्पनी है। इसने म्रपने पहले ही वर्ष में ११ लाल ४३ हजार का किजनिस प्राप्त करके मास्चर्यजनक उन्नति की है। इतने मस्य समय में इतनी सफलता प्राप्त करने का सारा श्रेय हलारे एक जैन बच्च की है, इसका हमे गर्थ है। देहली के बाबू तनसुलरायजी जैन जो इसके मैनीतन डायरेक्टर है, बढ़े ही परिश्रमी भीर उस्साही है। प्राप्त स कम्पनी की भारत की एक मादशं बीमा कम्पनी बनाने की चेटा कर रहे हैं। आप की सफनता प्राप्त हो सही मावना है।"

--वीर सन्देश (आगरा)

"तिलक बोमा कम्पनीने निहायत कम ग्रव्हराजात पर यह सब काम किया है। कम्पनीके डायरैक्टरों में बेहतरीन कारोबारी श्रसहाब शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि कम्पनी

---मिलाप उर्दू (लाहौर)

"""यह लाला तनसुखराय जैन मैनेजिया डायरेस्टर कम्पनी की मजकूर को क्रियों भीर काबलियत का नदीजा है कि कम्पनी को पहले ही साल में ४० हजार ६० प्रीमियम की मानदनी हुई है।

---वीर इण्डिया उर्दू (देहली)

"" कम्पनी के हिस्से हिन्दुस्तान भर में हर तबके के लोगों में फरीस्त हुए है, जिससे इसकी हरदिलमजीजी भीर सरगर्मी का इजहार होता है।"

---तेज उर्दू (देहली)

".....यह बात काबिले ऊन्ध है कि कम्पनी को ११ लाख ४३ हजार रुपये का विजनिस मौमूल हुमा है। मैनेजिंग एजेट्स ने अपना तमाम कमीशन (जिसके वह मुहायदे की रूह से हकदार थें) कम्पनी को छोड़ दिया है।"

--प्रताप उर्दू (लाहौर)

"बह वक्त दूर नही जबकि स्वर्गीय भगवान तिलक के आशीर्वाद से कम्पनी हिन्दुस्तान की बेहतरीन इन्शोरेन्स कम्पनियों में गुमार होगी।"

---वतन उर्दू (देहली)

## वीर सेवा मंदिर

साहित्य ग्रनुसंधान को एक ग्रादर्श संस्था

बीर सेवा मन्दिर समाव की एक जीवित सस्या है। दक्के द्वारा साहित्य निर्माण समुख्यान भीर प्राचीन साहित्य की नवीन उप से सम्यादन करना रह सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य हुया है। इसी संस्था की ओर से बीर सानि दिवस मनाप्रस्म हुया। दे जीलाई १६६० की सीर सासन ज्यम्ती उत्सव पर जो सालाजी ने मायण दिया वह उत्साह भीर जोज से परिपूर्ण है। धापने जिन कार्यों की घोर समाज का ब्यान आकर्षित किया धाव भी वे कार्य उतने ही महत्वपूर्ण है जितने पहले ये।

आत्मीय बन्धुम्रो ग्रीर बहनो !

में सिपाही हूँ घोर सिपाही हो बना रहना चाहता हूँ। में बोलना बहुत कम जानता हूँ, फिर भी मुफ्ते बोलना पड़ रहा है, मानों बन्दूक से ग्रामोफोन का काम लिया जा रहा है। मेरी इच्छा है कि जब ग्रापने मुफ्ते इस पद पर प्रतिष्ठित किया है, तब घपना सेवक समफ्रकर मुफ्ते कुछ सेवाभी लीजिये। में यह जानता हूँ कि मेरे पास पैला और विद्वतानहीं है, मगर साहस, उरसाह, झारन-विश्वास और कार्य-सक्ति की मेरे पास कमी नही है। जो सेवा आप मेरे सुपुर्व करेंगे उसे बजा लाने में में झपना गौरव समग्रनगा।

जिस रोज बीर-प्रमुत्ते संतर्त संसार में उपदेशामृत की वर्षा की थी। साज उसी सुवारिक दिन पर इकट्टे होकर हमें दिवार-दासकों करने का सीनाध्य प्राप्त हुया है, संसार के कस्थाण के निये बीर-प्रमुत्ते जो दिव्य उपदेश दिया था, उनका प्रसार साहित्य, उपदेशों सीर राजि-पाठवालाकों द्वारा किया जा सकता है।

१—साहित्य देश और सवाब के पीठ की रोड़ की हड्डी है। जिस समाब का साहित्य जितना प्रीप्क विकसित, प्रमुपन प्रीर विशाल होगा, वह समाब भी उतना ही उननत होगा। हमारे पूर्व प्रावासों थे। विद्यान के साहित्य प्रावासों थे। विद्यान के साहित्य समाब भी उतना ही उननत होगा। हमारे पूर्व में मातियों से तोने जाने योग्य यंथ भरे पड़े हैं। हमें घ्रव इत नये पुत्र में नवीन वंग से प्रपत्न साहित्य को प्रकाश में साने की प्रावस्थकता है। प्रत्येक भाषा में आधुनिक लेकन धीर प्रकाशन कला से परिपूर्ण साधारण, से लंकर उच्च-कोटि के विद्यानों तक उनकी बुढ़ि धीर विषय के प्रमुतार हमारा साहित्य पहुँचना चाहिये। प्रयांत जो पत्र-पिकडाओं को चाव से पढ़ते हैं उनके जिये हों साहित्यक-पत्र प्रकाशित करने चाहित। धीर जो साधारण पड़े-लिले हैं उनके जिये छोटे-छोटे सरल भाषा में ट्रेक्ट छाने चाहिये। प्रता जो प्रवस्थनतील विद्यान् है, उनके योग्य लोज थीर मननवंवक लिले हुए प्रयों का प्रकाश करने चाहिते। थीर नानवंवक लिले हुए प्रयों का प्रकाश करने चाहित्य। थीर नानवंवक लिले हुए प्रयों का प्रकाश करने चाहिते।

यदाप इसके लिये हमारे समाज की कई महान आत्माये ग्रीर सस्थायें प्रयत्नकील है किन्तु उचित प्रोस्माहन, सहयोग भीर भार्माहरू ग्राचित के सभाव के कारण जैसा चाहिये वैसा कार्य नहीं हो रहा है। वीर-पंचा-मन्दिर का भी इसीलिये जन्म हुग्रा है, और हवें है कि समाज के प्रसिद्ध विदान प० नुगतकिशोरजी ने इसके निये प्रपता तन, मन, धन सब कुछ सम्पित कर दिया है। यदि समाज इस तस्या को सपना सहयोग पूर्णक्षण प्रदान करे, तो यह साहित्य-निर्माण की बेजोड सस्या बन वकती है।

२—जैन धर्म के प्रसार के तिये साहित्य के प्रलाब ऐसे विदानों की भी प्रावस्थकता है, जो भिन्न-भिन्न धर्मों का तुलनात्मक प्रध्ययन किये हुए हो धोर जो राज्य सभाओं और सार्व-जिन जल्लों में जैनधर्म के प्रति जनता में यहा एवं धादर वड़ा सके घोर जैन धर्म पर किये गये धावेचों का उत्तर दें सकें। साथ हो जैनधर्म के प्रति फ्लाव यो धर्मों को हूर कर सकें। ऐसे विद्वान हमारे वर्तमान विद्वालयों से नहीं मिल सकते। इसके निये हमें पृथक प्रवत्थ करता होगा और मैं देख रहा है कि बीर-सेवा-मिल्य इस घोर प्रयत्नश्वील है।

३ — जैनेतरों में जैनधमं के प्रति श्रद्धा उदश्य कराने का तीकरा तरीका यह है कि गाय-गांव में रात्रि-पाठशालायें लोती जाएँ धौर उनमें इस प्रकार के शिक्षक रखे आये, जिनके हृदय जैनधमं के प्रचार के लिये वेचैन हो।

मैंने प्रापके सामने कोई नबीन बात नहीं कही है। जैनवम के प्रचार के लिये ऐसे कितने ही कार्य हमारे पूर्वजों ने किये है ग्रीर वर्तमान में कर रहे है। ग्रसंगठित और ग्रन्थवस्थित ढंग

के कारण हम उचित सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। यदि सामृहिक शक्ति के बल पर व्यवस्थित रूप से उक्त कार्य कर तो निश्चय ही जैनधर्म का दिन दूगना रात चौगूना प्रचार हो सकता है।

यह जमाना व्याख्यानों का नहीं है कुछ कर गुजरने का है, इसलिये मैं चन्द शब्दों में अपने मनीभाव आपके सामने रख कर बैठ रहा हैं। अब आप यह निर्णय कीजिये कि जैनधर्म की उन्नति के लिये कौन-कौन सी बातें ग्रावहयक हैं। केवल निर्णय ही न कीजिये बस्कि उसे अमली जामा पहनाने की भी योजना बनाइये और उसमें जो सेवा भाग मेरे योग्य समभें मुभे दीजिये और जो कार्य भाप कर सकें उसकी जिम्मेदारी भाप भी सहवं लीजिये. मेरा यही आप से भनरोध है।

## लालाजी का परोपकारी कार्य उद्योगशाला

#### व ० मीतलप्रसारजी

ता॰ ६ को देहली में बाकर तिलक इंश्योरेन्स कम्पनी नई देहली में लाला तनसुखरायजी के पास ठहरे । लाला औहरीमलजी व पन्नालालजी मिले । दोनों बढे मिलनसार सज्जन है । लाला तनस्वरायजी की तरफ से भोजन व निवासस्थान पाते हुए १० छात्र उद्योग-धन्धा सीखते है, उनके नामादि इस प्रकार है ---

१--करतुरचन्द परवार--दमोह (२०) हिन्दी मिडिल पास--कॉमिशियल प्रेस में कम्पोजिंग कार्य सीखते है।

२ — लक्ष्मीचन्द्र परवार — बीन। (२०) विद्यारद पं० स० — उद्योगशाला में टेलरिंग कार्यसीखते है।

> ३ — स्वरूपचन्द जैन परवार—स्त्रई (१८) प्रवेशिका तृ०—टेलरिंग। ४--फूलचन्द कठनेरा--सिरोज (१८) हिन्दी इंग्लिश छठी-- टेलरिंग।

४--फुलचन्द ए० परवार-- लागीन (१६) शास्त्री प्र० खं०--टेलरिंग।

६- छोटेलाल गोलापूर्व-दमोह (२०) विवारद द्वि० -टेलरिंग । ७--कामताप्रसाद परवार-दमोह (२२) शास्त्री प्र० ख०--टेलरिंग ।

वाबूराव जैन परवार—मुगावली (१६) मैट्रिक—टाइपराइटिंग शौर्ट राइटिंग।

६--गृद् लाल परबार भोपाल (१७) हिन्दी पांचवी--धडीसाजी।

१० — उत्यचन्द परवार--सिमलासा (२०) विशारद तृ०, ग्रायुर्वेदाध्ययन ।

इन छात्रों को एकत्र कर रात्रि को धर्मोपदेश दिया व यह सूचना दी कि इन सब छात्रों को नियम से किसी धर्मशास्त्र में बार्षिक परीक्षा देनी चाहिए व ग्राठवे दिन सभा करके भाषण देना सीखना चाहिए। लालाजी का यह परोपकार सराहनीय है। बा॰ ग्रयोध्याप्रसादजी गोयलीय ने प्रेरणाकी किवेसाप्ताहिक सभाव धार्मिक परीक्षा का नियम करावे। परिषद का दफ्तर देखा। श्रभो तक करीब ४००० सःसद हुए हैं तो भी फीस की रकम ३५०) के करीब ब्राई है! उद्योगकाला का कार्यप्रशंसनीय है।

## राजस्थानी भाइयों की ऋपूर्व सेवा

सम्पादक विश्वमित्र

प्राप जैन समाज तथा देख परस्यर सहायक सभा के मुविक्यात नेता हैं। कलकत्ता तथा रंजून लादि से मारवाइ तथा राज्युतना की घोर लाने वाले वाणियों की सेवा में बहुत परस्तिती हैं। इस बारे में आर रेलवे के उन्न प्रियकारियों से मी मिल जुके हैं जिसके फज-स्वरूप याणियों के लिए बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं। रेलवे के स्वानीय प्रियकारियों मरत-लालजी, स्टेशन पास्टर, श्री गौरीरामजी गाई, तथा श्री मंगलसैन जी, टी. ऐन. ऐल. रिवाड़ी ने, जो सहायता तथा सेवाएँ प्रयान की हैं, वे प्रधानीय हैं। बीकावेर राज्य ने भी याणियों ने जो सहायता तथा सेवाएँ प्रयान की हैं, वे प्रधानीय हैं। बीकावेर राज्य ने भी याणियों को स्वानाय की पिरदावर, तथा श्री मुख्यमत जो सेवार हुआ है, जिनके सहयोग से पारियों को बड़ा लाभ हो रहा है। लाला तनमुखराय जैन, जास्टर हरस्वरूप जी, माल लक्षी-नारायलबी, श्री महावीरप्रसादवी जैन, शाई ए. प्रादि उत्साही कार्य-कर्षायों के साथ तथा तितक सीमा कस्यानी के रहा के साथ प्रतिवेत स्टेशन पर घपना बहुत सा समय देकर याणियों को सब प्रकार की मुद्दिष्टा पर पर घपना बहुत सा समय देकर याणियों को सब प्रकार की मुद्दिष्टा पर घपना वहुत सा समय देकर याणियों के सब प्रतान की सह से मुद्दिष्टा पर स्वान रही हुत सा समय देकर याणियों की सब प्रकार की मुद्दिष्टा स्वान रहा दे हैं।

कलकता व रंगून झादि से जो नोग युद्ध के भय से धा रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग राजदूताना तथा मारवाड़ की झोर जा रहे हैं, इही कारण बीकानेर राज्य धरने यहां झाने वाले प्राप्तमों की सुविधाओं के लिए बहुत प्रयत्याती हैं, दात २७ दिसम्बर की शास को बीकानेर के प्रधान मंत्री राजा मानधातासिह जी स्वयं देहली स्टेशन पर पथारे धौर वहां पर यात्रियों की सेवा में तथर लाला उनमुख्याय जैन, सेठ जैनीप्रवाद जी, मास्टर सक्मीनारायण, बाक्टर हरसक्थ म्याद उत्साही कार्यकर्तीय से प्रट की धौर वड़ी देर तक समस्त प्रवत्म का निरीक्षण तथा वार्ता-लाप करते रहे। यहां के कार्य की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने यह भी पूर्ण विश्वास दिलाया कि बीकानेर राज्य समस्त यात्रियों की सुविधाओं का पूरा प्यान रख रहा है। इन यात्रियों के किसी भी सामान पर कोई नवीन या धीयक चुंनी नहीं लगाई गई है। जिन ग्रामों में वे लोग ठहर रहे हैं, वहां पर रक्षायं सीनको का विशेष प्रवन्य कर दिया यया है, ताकि सूट-मार धार्यि की समावना न रहे।

प्रधान मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि आगे का दौरा समाप्त करके वह र जनवरी को फिर देहसी पथारेंगे। यदि बीच में यात्रियों की किसी ऐसी कठिनाइयों का पता चले, जिनको राज्य दूर सके तो वह उस समय उन्हें बता दी जांय। उन्हें दूर करने का दूरा प्रयस्त करेंगे।

× × × ×

श्रद्धा घीर तर्क, बीवन के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की घपेक्षा है। ध्यावहारिक जीवन में भी न केवल श्रद्धा काम देती है धीर न केवल तर्क। दोनों का समस्वित रूप ही जीवन को समुन्तत बनाने में बहायक होता है। घतः तर्क के साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए घोर श्रद्धा भी तर्क की कहोटी पर कती होनी चाहिए।

# ऋग्रसेन जयन्ती महोत्सव

### रायजादा गजरमलजी मोदी

लालांची की बेबा की प्रवृत्ति जैन समाज तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने विभिन्न कोषों में प्रवेश करके प्रपत्नी धारिमक प्रावृत्ता को अधिक उज्ज्ञकल बनाया । १९५१ में देहती में महाराजा अध्यक्त जवनती का सकत आयोजन करके एक ऐसा स्लावनीय कार्य किया जिसकी याद सदेव बनी रहेगी। देहनों के वेदय भाई क्यंदों के प्रवृत्त र जुन्म निकालने में हिचकिचाते ये। परंतु प्राप्ते साहस और प्रारम-दिवसान ने काम लेकर जनूत की धायोजना की जिसके फललक्कर ऐसा जूल्स निकला जो देहनी के देवय भारगों के रिल्हास में पहिनीय मिसाल रहेगी। । सापने प्रयक्ति जवनती में पान हुए प्रस्तावों को कार्य-क्ष्य में परिताय निया और प्रपरोह में सुवाई कर जो मामयी प्राप्त की वह प्रवृत्ता जाति के रिल्हास के निए अस्पत महत्वपूर्ण है।

दीबान हाल में श्री महाराज मबनेन का जयन्ती समारोह उत्तर भारत के प्रसिद्ध मिल-मालिक रावजादा सेठ जूनरमल जी मोदी (बेममाबार) के समापतिबन्न में प्रधवाल वेदस समाज से जातीय उरस्य के रूप में मनाया गया। सभा सी कार्यवाही सभापतिजी के स्वागत तथा गंगनगान से प्रारम्भ दूर्दे। हाल ख्याख्य भरा हुखा था। देवियों भी एक खच्छी सक्या में उपस्थित थीं।

प्रायः साथा दर्जन देहली की बैदय संरथाओं द्वारा शभावित्त्री को सामयत्र दिए गए, जिनका उत्तर देते हुए साथितिओं ने स्प्रवास जाति की वर्तमान श्रवस्था का दियदीन कराने हुए एक सुन्दर भावत्र दिया। ए० रागकन्द्रजी देहलों ने सार्वभीसक उद्देशों घीर स्प्रवास जाति से उनके सम्बन्ध की चर्चा करते हुए बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण भाषण दिया।

प्रध्वाल-कुल-अवर्तक महाराज प्रवस्ताओं के बीवन के दिवहाम की धावस्वकता को बतातांत हुए थी तम्बुकायओं जैन में कहा कि अगरेशा श्री प्रध्वेम प्रशास के विधान गण्य की राजधानी थी। प्रयक्षेक प्रशास जैन विधान सम्प्रास्त्र के स्थान सम्प्रास्त्र के स्थान सम्प्रास्त्र के स्थान सम्प्रास्त्र के स्थान सम्प्रस्त्र के स्थान सम्प्रस्त्र के स्थान सम्प्रस्त्र के स्थान में दिन प्रभा में या कि कोई माई विश्वे प्रशास ने महित्य कि निर्मा के स्थान कि की समाज या देश का दिवहान सम्प्रस्त्र क्षित्र के स्थान के स्थान कि की स्थान हो स्थान कुल-अवर्तक महाराज अक्षेत्र के स्थान के जीवन कह समाज उत्तरा ही उत्तर हो हो। कि स्थान के स्थान स्

दिल में इच्छा हो कि हम भी जूरवीर वनें । श्री प्रवस्तेनवी महाराव की जीवनी प्रकाश में लाने के लिए सबसे पहले होन क्यारोहे की खुदाई का कार्य अपने हाथों में लेना चाहिए। वहां की खुदाई का कार्य अपने होना की हिए। वहां की खुदाई के हमें वहां की खुदाई के हमें वहां के लिए तर कि हमें के लिए कि लिए के लिए कि लिए कि लिए कि लिए के लिए कि कार्य को सकत बनावें। यानी महानुआवों को चाहिए कि वह इस कार्य को सकत बनावें। यानी महानुआवों को चाहिए कि वह इस कार्य के लिए दिल लोलकर दान दें। मुक्ते प्रवास है कि बहुत बीग्र हो कार्य अपि कार्य के लिए दिल लोलकर दान दें। मुक्ते प्रवास है कि बहुत बीग्र हो कार्य आर्थ हों

उत्सव की शान में चार चौर लगाने वाले श्री जगन्नायजी गृत्त के ब्यायाम के केलों को भीर विशेषकर छाती पर पत्थर तुड़वाने को उपस्थित लोगों ने बहुत सराहा।

सभा में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्थसम्मति से पास हुए, जिनका तात्पर्य निम्न है :—

१ — देहली नगर में एक विशाल वैश्य भवन की स्थापना हो, जिसमें वैश्य बालकों को
ओदोगिक शिक्षा देने, शारीरिक उन्नति करने तथा वैश्य भाइयों के ठहरने का उत्तम प्रक्रम्य होया।

उनके प्रतिदिश्त इस भवन के निर्माण का मुक्य उद्देश्य भवनाज जाति की भावाज को म्रयने छोटक

पार्म डारा फैलाना होया।

२ — ग्रगरोहाका, जो ग्रग्नवाल जातिका कीनिनगर था, पुनिनर्गण करना। वहाँ महाराज ग्रग्नमेन का एक स्मारक बनवाना तथा अग्रवाल बस्तीको बसाना है।

३—-भारत सरनार से यह प्रार्थनाको गई कि वह महाराज ग्रयसेन के जन्म दिवस की प्रमाणिन छुट्टी घोषित करे।

४ — भारत सरकार से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह वैश्य समाज के युवकों को फौज व पुलिस स्नादि में उचित स्थान दे।

सभामें भवन निर्माण के लिए जो घ्रमील की गई, उसका बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा तथा एक अच्छी राजि में रुपया देने व भवन के कमरे खादि बनवाने के बायदे हुए । सभा राजि के ११ बजे समाप्त हुई।

रायत्रादा तेट मूजरमजनी मोदी को देहली के प्रमुख वृदय नागरिकों की घोर से एक प्रीतिभोज भी दिया गया, जिसने नगर के गण मान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभा में लाला विस्त-स्कल्प कोल मर्जेण्ट, प० मस्बनताल जैन, लाला घानन्दत्रिय, वैरिस्टर श्रीरागजी घादि के भावण हुए।

युवको ! तुम पुनः धवक उटो, जो तुम्हारे उन्नति मार्ग में निरोधक होगा वही जलेगा, कारण कि तुम मन्द कोयले की भौति हो भौर समय पर खुब भभक सकते हो ।

बच्ची ! तुम झब विलासिताकात्यागकरके कुर्वोनीकरनासीक्षी ग्रीर ग्रपनासर्वस्व समाजके उत्थान में लगादो । तुम्हारेदस बेटे हों. वे फले-फूलें ग्रीर समाजके काम श्रावें।

# सभापति का भाषण जातीय संगठन के लिए श्रपील

रायवादा श्री गूजरमलजी मोदी ने सभापति पद के भाषण देते हुए कहा— मध्यवाल वाति के इतिहास पर सभी तक बहुत कम साहित्य लिखा गया है भीर जिन कजनती ने इस संबंध में धनुसंभान किया भी है, बेद है जन लोगों को भी हमारी भीर से कोई सहायता नहीं दी गई। असिल भारतीय मारवाड़ी भववाल जातीय कोण वन्ध है ने प्रथाना जाति के संबंध में संक्षिप्त कप में कुछ पुस्तकों अकाशित की है। प्रत्येक जाति के लिए यह आवश्यक है कि यदि वह जीवित रहता चाहती है तो अपने पूर्वजों के काशों को सुने-सुनावे, जिससे जनकी आगामी सत्तान में जीवा पहा ना साहती है तो अपने पूर्वजों के काशों को सुने-सुनावे, जिससे जाति व पहा ना में ने विद्या हो और साम में जातिय सम्बन्ध भिक्त दृढ हों, न्यों कि हर जाति को दृढ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह यपनी जाति में एक लहर पैदा करे कि वह सब एक ही कुल की संतान है और एक स्वर्धन है हि वह स्वर्ध के हिए हम सब लोग यहाँ इक्ट्रेड हुए हैं, ताकि हमें फिर याद आ जाय कि हम सब एक ही कुल की सन्तान हैं और हम सब लोगों को जज़ति का रहस्य भाश्य में में रखते हन तम एक ही कुल की सन्तान हैं और हम सब लोगों को जज़ति का रहस्य भाश्य में में रखते दर निर्मार है।

#### जातीय संगठन

समय के परिवर्तन ने हमारा यह परिवार सैकड़ों मत-मतानतों में विभाजित हो गया है धौर धाल आपस के जमेरों से कोई सपने धापको सतातनी, समात्री धौर कोई जैनी हमारे है। विचार कुछ हों, तेकिन यह बात तो मानी हुई है कि हम तब एक हो रचत से सम्बन्धित हैं। इस कुल के मुश्र देश के प्रत्येक कोने-कोने में धाकर धाबाद हुए, फिर इनमें इतनी भूल बढ़ी कि एक सूचे के रहते वाले भाई सूचरे सूचे के हत्ते वाले भाई से पपने को अचन सममने जने धौर साज यह दशा है कि मारवाड़ में बनने वाले घवाल भाई घरने धापको मारवाड़ी धौर पंजाब में बतने बाने भाई घरने आपको एवाडी कहते लगे।

# श्री ऋप्रसेन जी महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा के फूल

# स्वागताध्यक्ष श्री तनसुखराय जैन

क्षात्र परमपितामह अद्धेय महारावाधिराज श्री स्रवस्तेन जी महाराज का जयन्ती दिवस है। उस सहापुरूष के पराक्रम भीर प्रताप से प्रवसाल जाति की थाक सारे देश पर जमी हुई थी। धगरोहा श्री स्रवस्तेन जी महाराज के विशाल राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में प्रत्येक प्राणीमात्र सुखी था। स्रगरोहा उन दिनों स्वगंसमक्ता जाता था। प्रत्येक स्प्रवाल जब्द सार्या स्वार स्वार था। उनके सावार-दिवार बहुत गुढ़ थे। उन पर निम्न क्लोक चरितार्थ होता था:

## महाजनो येन गतः सः पन्था

प्रयात महाजन जिल मार्ग से जाते हैं वही मार्ग ठीक है। उन्हें सब प्रपना प्रधप्रदर्शक समझते थे। प्रमुपालन, इनि, लेन-देन धीर व्यापार—यह चार उनके बन्धे थे। प्रमुपालन धीर इनि इन दोनों घन्धों की तो बागबोर इन प्रध्नालों के ही हाथ में थी। उन दिनों चान्दी धीर सोने की बजाय प्रमुचन सबसे उत्तम माना जाता था। (एक-एक महाजन के पाल '१०-१० हजार, ६०-१० हजार गाँव-मेंसे धारि दूथ देने वाले प्रमु होते थे। वह लाखों बीचे जमीन के स्वामी होते थे। विशेषत्वा इनारा हिरसाना मांत तो दूथ घीर थी के लिये देश भर में विकास या। इस प्रान्त में दूथ की नदियां बहुती थीं।

उस समय में आपस में इतना प्रेम था कि कोई भाई खपने धापको गरीव नहीं समक्षता या। इतना आनुमाव था कि यदि कोई भाई कुक्सान में लगा किसी धापित में आ जाता था और नह प्रगरीहें में आ गया है तो प्रत्येक प्रथमान उसको एक दंट और एक दयबा देकर धपने समान बना सेते थे। धापस में बहुत सहानुभूति थी। देवियों का वड़ा मान था और यदि कोई भाई किसी के द्वार पर घपनी लड़की का रिस्ता लेकर चला गया है तो लड़के बाला माई उसको घपना गीयत समझता था और सीआ ग्रस्त समक्ष्मा या कि लक्ष्मी धा गई और पस्ला पसार कर करणा का जिल्ला स्थीकार नेला था

इस समय हमारी जाति की दशा बड़ी घोषनीय है। ध्रवालों के सामने घर जीवन-मरण का प्रक्त उपस्थित हो गया है। हमारे भाइयों का पशुपालन धौर कृषि से ध्यान जाता रहा। लेन-देन धौर बाणिज्य भी एक प्रकार से सरकार के नए कानूनों के कारण नष्ट हो गया है। घर तो हमें सगडित होकर अपनी इस शोषनीय दशा पर विचार करना ही होगा कि हम किस प्रकार जीवित रह सकते हैं?

अपवाल समान में शिक्षा की बहुत ही कमी है। बीसवीं सताब्दी सिक्षा धीर सम्मता का गुग कहलाता है लेकिन हमारे प्रवताल समाज में अब भी शिक्षा का बहुत कम प्रवार है कि रामस्वर्य की बात है कि देश में अब शिक्षा प्रदान करने वाकी नितनी संस्थाएं हैं वे धारिकत हमारे ही जाति आह्यों के एवंधों के चलती हैं तो भी हम लोगों के बालकों धीर नवजुवकों की भारी संख्या शिक्षणालयों से पूरा लाभ नहीं उठाती। प्रत्येक देश और जाति की उन्तति शिक्षा पर ही निभंद है। हमारी शिक्षा का भादसं यही होना चाहिये कि हमारे नवजुवकों का जीवन साहा और उनके विचार उनके प्रयान के जीवन साहा भीर उनके लिए उनकी सपने कराती को लिए उनकी सपने कराती हाता हो। शिक्षा के धभाव के कारण हमारे परो तथा हमारी जाति में तरह-तरह की कुरीतियां केली हुई है जो दिन पर दिन हमारे पतन का कारण बन रही हैं।

पाज हमारी जाति के नवयुक्कों के सामने रोटी और कपढ़ का सवाल है। दूसरी जातियां हमारी जाति को धनाव्य सममने हुए हम पर ईप्पा करती हैं। किन्तु हमारे नवयुक्कों के प्रन्यर वेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। बहुत से प्रवाल परिचार जिनके रात-विन सदाक्षत चलते थे, जो सेंक्डों परीबों को गर्मी सहीं से बचने के लिये कपड़ा दिया करते थे उन परिवारों के नवयुवक नौकरों की तलाश में दर-दर भटकते किरते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं कि हमारी जाति के नवयुवक पेट की ज्वाला के बसीमूल होकर विकमी तक वन गए। क्या ऐसी सक्या को देखकर धान के पुण्य दिवस पर हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ? भारतव्य के अध्यापर भीर कारखाने आदि का बहुत बड़ा भाग हमारे सक्यानों के हाथ में है। यदि यह धनी वर्ष पोड़ा सा भाग देकर अपनी जाति के बच्चो को सपना लें तो कोई कारण समक्ष मे नही भाता कि हमारे नवयुवक भी पारसी वार्ति के युवकों से किसी तरह भी कम गहें। हमें पारसी जाति से इसका सबक लेना चाहिया। पारसियों ने सपनी जाति को इतना संगठित कर लिया है और वह सपने नवयुवको की और तना ध्यान देते हैं कि प्रत्येक पारसी की शीसत नासक्ष मारस भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मार १०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस्व भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस्व भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस्व भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस्व भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस्व भाग रे०० ६० विवास वार्ति की शीसत नासक्ष मारस्व भाग रे भाग राज्य नास्व भाग रे भाग राज्य नास्व भाग रे भाग राज्य नास्व भाग राज्य ना

जिला हिसार की तहसील फतेहाबार एक ग्राम के रूप में है और इसी स्थान पर उन्होंने स्थान विश्व जीवन व्यतीत किया। इसी स्थान से हम लीगों का विकास स्थारम हुआ। । महाराज स्थान की १० रातिया थी। उनका पहला विवाह मगध नरेश महाराज कुपूर की पुनी मध्य निकेश १० रातिया थी। उनका पहला विवाह मगध नरेश महाराज कुपूर की पुनी सिकेश से से हुआ, दूसरा विवाह समध्य नरेश महाराज कुपूर की पुनी तिकार परमार के राजा मुन्दरक्षेत की कन्या मुन्दरक्षेत्र की साथ स्थान की कृप्य तथा थेय रातिया महाराज की लापुर की सुप्तिया थी। इत १० महारातियों से १० पुत्र जरान हुए, जिनके घटना प्रकार पुरु थे। इत राजकुमारों की जी सत्तान हुई उनके गोत्र जरही राजकुमारों के गुडकों के नाम से प्रचलित हुए। इस सब कुछ जतानों से में महार हुए हिस हमें इस सब कुछ जतानों से में साथ हुए हिस हमें किस धमें में विवास है तथा हिस जगह के रहने वाले हैं, कवल यह ध्यान में राजक हम तमास अग्रवाल एक ही परिवार के हैं और स्थापन में एक-दूनरे को आई-भाई मममें।

#### वैश्य भवन

मुन्ते यह बड़े लेद के साथ कहना पड़ना है कि देहनी जीसे स्थान मे जो कि सब जानियों की कार्यवाहियों का केन्द्र है, हमारा कोई स्थायों प्रबच्च नहीं, जहा हम प्रापत में दक्ट है होकर प्रेम-भाव बड़ा सके भीर हमारे बच्चे क्यायाम कर सके तथा प्रापत में सग्रांटत हो सके, जिससे जाति में इतनी शवित उत्तम्न हो जाये कि सम्रार की कोई भी जाति हमें दवा न वर्ष । क्या हो सच्छा हो कि आग लोग इस प्रकार का कोई भवन निर्माण कर सकें, जिसमें व्यायाम, दगल, लाठों और गठका प्राप्ति सिक्तानों का प्रवस्य हो जाग़। यदि देहनी वाले भाई हस प्रकार का कोई प्रवस्त हान करेंगे तो में विश्वास दिलाता हूं कि बाहर रहने वाले भाई भी इस गुम कार्य में प्रवस्त हान बढ़ानेंगे।

प्राजकल बैसे तो बेकारी चारो थोर हो फूँस रही है; परन्तु बैदय जाति विशेषकर इसका शिकार हो रही है; क्योंकि बैदय जाति के बच्चो में दुर्भाय से यह सम्बेह उत्पन्त कर दिया गया है कि वे कोई कार्य, जिसमें शारीरिक यस की प्राथतता हो, नहीं कर सकते । यही कारण है कि हमारे बच्चे प्रभी तक उद्योग-भग्यों, मेकेनिकल लाइन तथा कीज न पुलिस में कोई भाग नहीं ले रहे हैं। मेरे विचार में वे कभी भी इतने कमबोर नहीं हैं, जैसा कि क्याण किया



दानवीर गर मेठ थी हकमच :बी माठ दन्दौर की अध्यक्षना **में भाषण देन** हत



थी अग्रसैन जयती के अवसर पर स्वागत भाषण करते उप



भारतार्थः के पनिष्यमित्र श्री कदरमैनश्री के सम्मान के श्रवमण्यस् माननीय श्री मोबिन्दवल्यभ पन स्ट्रमधी भारत सरवार



धगरोह की खुदाई करवाने समय

है। यदि वे इन सब कार्यों में माग लेना बारम्म कर दें, तो मुम्में पूरा विश्वास है कि वे सब धन्ये जातियों से बाजी ले जा सकते हैं।

बाजकल जो जाति उन्नति करना चाहती है, उसके लिए बावस्यक है कि वह सक्तिसाली प्रेस की भी स्थापना करे। हमारा न कोई प्लेटफार्म है भीर न ही प्रेस ही है। जिन-जिन व्यक्तियों ने प्रेस चलाने का उद्योग भी किया भीर जातीय उन्नति के लिये प्रचार करना चाहा, उन्हें असफलता ही सिंखी। बाज यदि हमारे किसी जातीय माई का कोई 'पत्र' प्रकाशित होता है. तो वह इसलिये जीवित नहीं रहता कि उन्हें जाति की धोर से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। इसलिए हमें आज से यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि हम अपने जातीय भाइयों के प्रेसों की पूरी-पूरी सहायता करेंगे ताकि हमारे जातीय कब्ट प्रेसों द्वारा दूर करायें जा सकें तथा जाति के छोटे से छोटे कष्ट को प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक पहुँ बाया जा सके । मुक्ते यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे जिन जातीय भाइयों के हाथ में कोई भी कार्य है, उनकी सर्देव यह इच्छा है कि वे जाति के नवयुवकों की हर सम्भव सहायता कर सकें। परन्तु इसमें सबसे वडी कठिनाई यह है कि ऐसी कोई संस्था नहीं कि जिसको वास्तव में महायता की गावक्यकता हो और जो सहायता दे सकते हैं, उनका मिलाप करा सकें। मुक्ते यह बानकर बड़ा हुये है कि 'बैंदय सहायक समा' देहली ने इस कार्य को करने का भार ले रखा है भीर वह जाति के नवयुवकों को रोजगार दिलाने की हर प्रकार से सहायता कर रही है। यही नहीं बरन् इन्होंने जाति के नवयवकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे सिखलाने का कार्यभी आरम्भ किया हुआ है। मेरा विचार है कि यदि भ्राप सभा की सहायता करेंगे तो यह सभा भ्रापके सक्यों को बहुत कुछ लाभप्रद सिद्ध होगी।

# एक ऋादर्श उपयोगी संस्था

भीत ग्राथम

राजेन्द्रप्रसाद जैस.

. [लालाजी की सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। जैन समाज के कार्यों में ही उन्हें उत्साह न था वरन सेवा का कार्य करने का जब भी उन्हें धवसर मिला वे तस्काल उस कार्य में प्रवत्त हुए । गंगानगर घादर्श भील उद्योग आश्रम का उद्यादन उनके हाथों से ब्रह्मा और उन्होंने इस माश्रम में विशेष रुचि प्रदक्षित की । इस संस्था का कुछ परिचय दिया जा रहा है।

भारत के मुख्य विभाग मालवा, राजपूताना तथा गुजरात प्रांत के घने बनों में आधानिक शहरों से दूर, विष्याचल, घरवली व सलपृष्ठा धादि प्रवेतश्रेणियों के मध्य में करोड़ों की संख्या में बसने वाली भील जाति की दयनीय दशा की ओर यदि दृष्टिपात किया जाय, तो कोई भी ऐसा सहयय व्यक्तित न होगा जो घाँस न वहाये। उक्त जाति भारतवर्षं की सबसे प्राचीन जाति है। यह मानने में तो किसी को विरोध नहीं हो सकता। राजनीति, शिक्षा शिल्प, विद्या तथा क्यापार में. इतिहास में उक्त जाति का स्थान क्या रहा होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता.

परन्त, बीरता, भीरता, रशक्तालता, देशप्रेम तथा बात के पनके होने का प्रमाण आज भी इतिहास के पन्ने-पन्ने से मिल रहा है। कितनी ही बार हमारे राजाओं तथा राणाओं की रक्षा इसी कौम के होनहारों ने ग्रपने प्राण देकर भी की थी। कितनी ही बार स्वदेश-रक्षा के निमित्त इन्हीं बहादरों की तलवारें यवनों से लड़ी थीं, कितनी ही शत्रश्रों की श्राग बरसाने वाली तोपों का मुकाबला इन्ही रणबांकरे सिपाहियों के तीरों, भालों और सनसनाते हुए बाणों ने किया था तथा कितनी ही बार इन्हीं भील सरदारों ने देख के लिए प्रपने होनहार बच्चों को प्रपंग कर दिया या। परन्तु कितने दःस तया शर्मकी बात है कि हिन्दु धर्मके लिए प्राण देने वाली कौम के अनुषायी ही हिन्दू धर्म के मुरुष तीर्थगीबाला के संहारक बने । गाय को मार कर अपने पेट की ज्वाला को शान्त करें !! परन्तु इसमें उनका क्या दोष ? वे झाज ग्रशिक्षित हैं सब भी उन्हें सन्तोष है। उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, तो भी उन्हें परवाह नहीं। भगवान ने उन्हें दु:ख सहने की, गर्भी ग्रीर सर्दी को तकलीफो बर्दावत करने की शक्ति दी है। ग्राप उन्हें गुलाम वनाइये, मनचाहा काम उनसे लीजिये, सब कुछ बर्दाइत करेगे। वहां उन्हे ग्रम्स न मिले न सही । घास-फूस-जंगली कन्द-मूल पर गुजारा करेंगे । परन्तू जब वह भी न मिले तो क्या करें? मज दूर होकर उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। लेती ब्रादि के काम के लिए उनके पास गाये व वैल होते हैं, वे उन्हीं को मार कर उनके मांस से ग्रयना उदर पोषण करते है। ग्रीर इसके सिवाय चारा भी क्या ? जब उनके जानवरों को भी घास मिलना तक कठिन हो जाता है. तब मजबूरन उन्हें ऐसा करना होता है।

भाज उन्हें यदि तिचत रूप से दिश्या दी जाए, गोमाता की महत्ता को उन्हें बताया जाए, हिया तथा चोरी की दुराहयों को उनके सामने रक्षण आए, मर्ग, पुरुषार्थ, उद्योग-भंधा, कृषि, ब्यापार, परीपकार, सेवा तथा गोमित की शिक्षा पुस्तकीय तथा स्थावहारिक रूप से देकर विद्याप्रेम का गाउ पद्मावा वाए, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं को उन्हें मुख्य रागारिक सेने से रोक सके। आज भीन जाति चोरी, हिता, हकेती थादि दुराहयों के कारण विश्व में बदनाम हो रही हैं। यदि वहीं बुराह्यों उनसे दूर कर दी जाये तो वह दिन दूर नहीं जब वह फिर भ्रयने प्राचिन गोदि की थाद कर देश के निए हर तरह की दुरबानी करने के लिए तैयार रहेंगे। देश के लिए तमने न

करही दिवारों को लेकर बार्स्य भील उद्योग बाज्यम नगानगर का जन्म नीमलेक्टा स्टेट के बीक ठाक्टर गर्गासिहली द्वारा हुखा था। देने दस संस्था की उन्न प्रभी केवल  $\mathbf{x}(t)$  मास की है। परन्तु इस योड से समय में ही वह अपने कार्य में सफल हुई है। उस सकलता को देलकर कहा जा सकलता है कि उपरोक्त संस्था मा जनता का यदि कुछ भी सहयोग प्राप्त हुखा तो वह भारत की एक बारवा संस्था प्रभातिक हो सकेशी।

नत २२ मार्च को संस्था का उद्घाटन श्रीमान लाला तनमुखरायकी जैना सैनेजिन डायरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी लिमिडेट ग्यू देहनी के कर कमनों द्वारा हुमा। मीर तब से माज तक जो कार्यसंस्था ने किया उसका विवरण दिया जाता है। उद्बाटन से इस समय तक लगनग एक सी विद्यार्थी (भील बालक) बाजम में प्रविष्ट हो चुके हैं सौर इस समय कितने ही माता-पिता सपने बच्चों को घाजम में प्रविष्ट कराने के इच्चुक हैं। माता-पितासों का बच्चों को घाजम में दाखिल कराने को इच्छुक होना इस बात का बीतक है कि उनके हृदय में पिछा प्राप्त करने की कितनी उलक्ष्या है। दूसरी बात यह भी है कि वे सौष खपने पर में इच्चों को प्रर पेट मोजन नहीं दे सकते।

शिक्का — प्रविष्ट होते समय जो बालक, ससम्य, हिसक तथा निरुखमी से, वही बालक साल बिनास, पिनस्वील, प्रहिष्क तथा सम्प्रता के पुत्रते हें हैं। जिन्हें बीजने तक की तमीज नहीं थी, बही बालक भाव सपुर कण्ठ से सुबह साम प्रश्लावन की स्तुति करते तथा कठिन से कठिन हिन्दी व संस्कृत के सब्दों का उच्चारण करते हैं।

हिष-विभाग के लिए बूनि - गंगांतिहती द्वारा माश्रम को पांच सौ बीचा जनीन भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। उसी के कुछ माग में लेती की जायगी मीर बालकों को कृषि की शिक्षा गुन्दर तरीके से देने के साथ-साथ उससे माश्रम की झार्यिक कठिनाई भी बहुत कुछ हल हो सकेगी।

गोबाला विभाग— प्राश्रम के ही प्रन्तगैत एक गोबाला विभाग भी रक्तागया है; जिसमें भील वाल कों को गो-भवित की शिक्षा देने के साथ-साथ मुन्दर सुद्रील दैल भी तैयार किये जाएँगे।

- $\xi$ . उद्योगशील विभाग में इस समय पेयर इन्डस्ट्री का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है। भील बालकों द्वारा पेयर, भ्लाटिंग पेयर, राईटिंग पेयर तथा लिफाफे सैबार किये गये हैं, जो कि शीझ ही बाबार में झा रहे हैं।
  - २. बांस की चिकें, चटाइयां मादि बनाने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।
- रूई के सुन्दर खिलौने बनाने के लिए एक मद्रासी सज्जन भ्रागये हैं अतः यह कार्यकीघ्र ही बालकों को सिखाना प्रारम्भ कर दिया जायगा।

कुछ, कार्यधौर भी है जो कि इनमें पूर्ण सफलता मिलने पर प्रबन्धकों द्वारा प्रारम्भ किए जावेगे।

दस समय संस्था स्टेट की न रह कर पूर्ण कर से सार्थजनिक बन गई है। सदस्यों को स्राजीवन, सहायक, संरक्षक तथा गुमचिन्तक सादि श्रीमधों में बांटा गया है। १००१), १०१) तथा ११) २० देने वाले सज्जन कमशः संरक्षक, सहायक तथा गुमचिन्तक कहलाएंगे। म्रतः साबा है कि जनता सिषक से प्रिषक संख्या में उक्त संस्था के सदस्य वनकर एक मावस्यक तथा जपयोगी संस्था को प्रपाती हुए, धर्म तथा देशोपकार के काम में भाग लेती।



विषय-सान्ति सौर व्यक्ति की सान्ति, दो वस्तुएँ नहीं हैं। स्रशन्ति का मूल कारण प्रनियन्त्रित लालसा है। लालसा से संग्रह, संग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

# ऋाबू टैक्स विरोधी ऋान्दोलन

श्री विजय कुमारजैन

भारत की ब्रत्यन्त कलापूर्ण और संसार की सर्वश्रेष्ठ स्थापस्य-कला की सुन्दर मूर्तिमान कृतियों में में ब्राबू के विशाल मनोज्ञ नयनाभिराम दर्शनीय मनोज्ञ मन्दिर हैं। इन ब्राहितीय र्मान्दरींका निर्माण वीरकेशरी वस्तुपाल ग्रीर तेजपाल जैसे समर-घुरन्धर मन्त्रिप्रवरीं ने कराया । सिरोही राज्य में यह मन्दिर स्थित है। वहाँ के राजा ने इन मन्दिरों के दर्शनार्थ श्रद्धालुयात्रियों पर टैक्स लगादिया। यह बड़े कलंक की बात थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी मन्त्य सहन नहीं कर सकता था। साबू का आन्दोलन कैसे शुरू हुआ। और उसमें सफलता कैसे प्राप्त हर्द-इस सम्बन्ध में लालाजी ने लिखा है कि मार्च सन् १६४१ की बात है कि मैं गुरुदेव श्री पुरुष शास्तिविजय महाराज के दर्शनार्थ आबु गया। वहाँ पहुँचने पर जब राज्य की तरफ से मंडका टैक्स मौगा गया तो मेरे ग्राइचर्यका ठिकाना न रहा कि एक हिन्दू रियासत के मन्दिरों -में पूजा करने ग्रीर देवदर्शन करने पर टैक्स कैसा? जबकि यह टैक्स मन्दिर की भलाई ग्रम्बना मात्रियों को सविधा पहुँचाने में खर्च न होकर राज्य के कोष में जाता है। उस समय तो मैने टैक्स देकर दर्शन किए लेकिन भेरे ब्रात्म-सम्मान को इससे भारी ठेस पहुँची। दिल्ली आने पर मैंने इस टैक्स के विरोध में प्रान्दोलन शुरू किया। चुँकि यह टैक्स हिन्दू मात्र को खल रहाया। मेरी ग्रपील पर चारो तरफ से सहयोग का हाथ बढाया गया। जनवरी १६४२ में व्यावर में एक महती जैन सभा बुलाई गई और उसमें इस टैक्स का विरोध करने के लिए झान्दोलन शुरू करने का निक्चय किया गया। जगह-जगह सभाएँ हुई। और झान्दोलन जोरो के साथ चल पड़ा। सिरोही राज्य ने इस आन्दोलन को दवाने के लिए राज्य में रहने वाले जैनियों पर तरह-तरह की सक्तियाँ की । परन्तु इससे भ्रान्दोलन को बल ही मिला । जून सन् ४२ में एक शिष्ट-मन्डल सिरोही के दीवान से भी मिला परन्तु कोई सन्तोधजनक फल न हुआ। आन्दोलन बराबर चालु रहा लेकिन १६४२ का अगरत बान्दोलन शरू होने पर हमारे बहत से कार्यकर्ता इस इस तरफ भक्त गये भीर बहुतो को जेल जाना पड़ा। उस समय इस आबु मन्दिर आन्दोलन को स्थिगित करनाही उचित समक्ता गया क्योंकि हमको पूर्ण विस्वास या कि देश को प्राजादी मिलने पर ये छोटे-मोटे टैक्स तो क्या हमारी सब समस्याएँ हल हो जाएँगी।

सीभाग्य से देश की बाजादी का मुनहरी दिन घागा। हमारी यह मांग घानू मन्दिर मुंडका टैक्त हटाने की मांग भी परिवर्तित समय में शीम मान थी गई और महाराजी साहिया सिनोहीं ने उस मुंडका टैक्त को सर्वेश हटाने के लिए घोषणा करती। इस धान्दोजन की सफलता में समस्त समाचारपत्र), प्रमुख नेताओं विभिन्न स्थानों की पचायतों और अनेक उद्योदमान कार्यकर्तियों का प्रमुख हाथ है जिल्होंने इस धान्दोलन को सप्ताकर हमारे कार्य में पूर्ण सहयोग सिका समस्त जनता का विशेष धामार है कि जिसने तन-मन-मन से सहायता कर प्रान्थोतन को सफल बनाया।

# इस भाग्दोलन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है: --ग्राब परिचय

राज्युताने की स्वर्ण-पूर्ति के संबत में प्राधू पर्वत अपनी ऐतिहासिकता, धार्मिकता एवं सपने नैसर्गिक सीन्दर्ग के कारण गौरवपूर्ण स्थान रखता है। मध्यभारत की भूमि पर इसके धिखर सर्वाच्य माने बाते हैं। प्राधू का सर्वोच्च शिखर १६१० पुट ऊँचा है। कौन ऐसा मानव मानी है जो आबु के अंचल में पहुँच कर सम ही हरियाली सताकुखों, सरोधर, ऊच्चे-नीचे मानों और सता-पुण्यों से सुनियत बाताधरण हुग्य होकर पुछ समय के लिए धपने की भूम न लाता हो! प्राधू मीट स्वाच्य स्थान हुग्य होकर भूमि है जो विजासिय लोगों के अव्हितक मानोरिय और सहस्विध्य होता है।

भनंत्रेमी हिन्दुभो के लिए बाहू वर्षत शताब्दियों से पूर्व से ही ऋषियों के तयोवन के क्य में युष्य-पूमि रहा है। यहाँ पर हिन्दू भमं के महान ऋषियों ने प्रथमी योग साधनाएँ पूर्ण की है। आ वर्षत की जुरुत्ति के साथ हिन्दू भमं का चनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जब हम भी कि प्रयुक्त के प्रश्न के तो स्थान-स्थान पर अबुद कि रि (श्वाब शाह्र) का उल्लेख सिनता है। आबु की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पीराणिक उल्लेख हम प्रकार है:—

प्राचीन काल में ऋषि बिलाञ्जी यहीं प्रस्य ऋषियों के साथ प्राज्यम बनाकर तथस्या करते ये। एक बार विशिवञ्जी की कामधेनु गी वहां जतक ऋषि के लोदे हुए गर्ह में गिर गर्ह जिसमें कामधेनु तो तथा कामधेनु गी वहां जतक ऋषि के लोदे हुए गर्ह में गिर गर्ह जिसमें कामधेनु तो तथा कामधेनु थी उमने प्रपन्न दूष से उस गर्ह को भर दिया और स्वयं तैर कर बाहर निकल आहें। फिर भी इस दुर्यना से विशावजी को आयरन दुख हुआ और उन्होंने उस गर्ह के सदा के लिए भर देने के लिए पर्वतराज हिमाचन से आर्थना की। हिमाचन ने विशवञ्जी की प्रार्थना पर अपने पुत्र निर्वदर्धन को आजा थी। विशवञ्जी निद्वदर्धन में विशवञ्जी की प्रार्थना पर अपने पुत्र निर्वदर्धन को साला थी। विशवञ्जी निद्वदर्धन में विशव मान कर्म प्रवार के साला से प्रार्थना का प्राप्त के साला की प्रार्थना पर अपने प्रवार के स्वयं के निचे रह गया। इसलिए इस वर्षन का नाम अर्जुद और निर्वदर्धन दोनों एक साथ-साथ प्रचलित हुए। अर्जुद का अपभ्रंत नाम आहु साल भी प्रचलित है। यह भी कहानी बहुत प्राचीन चनी धारही है कि धानू के नीचे रहने वाला सर्जुद सर्प अरुक्त साथ-साथ प्रवारत है। और लीन इस साई प्राप्त से प्रवारत है। और स्वर्ण होता है। आजकल भी भूकम्प सासू पर बहुया होता रहता है। धीर लीग इसका कारण इसी पुरानी कहानी के आधार पर बतलाते है।

निर्देशमं की प्रतिष्ठा के परकात् तो उन त्योवन भूमि का पामिक महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। प्रान्न पर्वत पामिक हरिट से भारत की प्रमुख पुष्प भूमियों में रहा है। कीर उस काल में प्रमुख तपदिवयों महात्याओं और तम्राटों को प्रान्न के एकान्त प्राकृतिक सीन्यर्थ क्षीर निजेतता में अपूर्व मारम-सुख भीर शानि तिस्ती है। पुरु दत्तात्रेय भगवान ने साबू के सर्वोच्च शिक्तर गुरु श्रृंग को सपने पावन करणों से पविच किया। गुरु शिक्तर नाम सौर गुका में शिला पर अकित चिक्त साज मी गुरु शिक्तात्र में स्विच किया। गुरु शिक्तर नाम सौर गुका में शिला पर अकित चिक्त साज मी गुरु श्रितात्र वहने का पता हमें आबू पर विख्यान है। प्रावन गुकाएं और भीम गुकाएं आज भी उनके नाम में प्रतिक है। राजा नल की गुका स्वावक उस विदय्ये समाट की बाद दिलाती है जिसने जुए में राजपाट हार कर गुकुमारी रमयन्ती समेत बन-बन मटकना पढ़ा जिसे चक्रवर्ती समाट हिरिक्टक स्वती गानी श्रीमा सौर पुत्र गोहितास्व के साथ नये पांच भटकते हुए साबू की शानितदायिती उपस्वकाओं में शरण लेने से नहीं चूके। हरिस्वन्द्र गुका प्राव भी उनके नाम से साथ पर विक्यात है।

नित्वयंन की न्यापना के बाद तो झाबू का सीन्दर्य और भी बढ़ गया। प्राचीनकाल में किनने ही त्यदिवयों ने यहां अपनी तप-साधनाएँ नकल की। यहां के एकान्त प्राकृतिक सीन्दर्य में उन्हें अपूर्व आत्मलुख और शास्ति मित्रती थी। प्राज आबू पर जो पुण्य म्मृति-चिह्न पाये जाते हैं उनमें पुरु शिक्षर पर हमें गुरू दत्तावय का झाश्रम मिलता है जहां उनके चरण किह्न साझ भी विद्यान है। प्रतापी पाण्डवों ने भी आबू पवंत पर निवास किया, उनकी रसणीय गुक्काएं आज भी आबू में देखने योग्य है।

राजानल की गुकामे जुए में राजपाट हारे हुए उस विदर्भ सम्राटकी याद दिलाती है जिसे रानी दमयन्ती समेत बन-बन टोकरे लानी पड़ी।

उस प्राप्त्काल में ब्राचू के धचल में उन्होंने प्रपनी कुछ दुर्भाग्य भरी राते वितार्द । बाह्मण को अपना राजपाट देकर दक्षिणा के चक्कर में भटकने हुए राजा हरियजन्द्र भी दुर्दिनों में प्राप्त की उपस्पका में शरण लेने में न चुके।

पौराणिक कान को छोडकर जब हम ऐतिहासिक कान ने माते है तो म्राबू का स्तिह्म हमें राज्यपुत नरेगों की बीरता भीर उनके पराक्रम में रिजन दिलाई देता है। सहाबुदी नोरी ने मही मात्र की पाटियों में निकरन लाई थी। कितनी ही ऐतिहासिक लड़ाइयों जोड़ के प्रकल में लड़ी गई थी। उनकी र्मृतियां के प्रनेकों पित्न हमें मात्र में दिलाई देते है। राजपूताने भीर मारवाइ के समस्त क्षत्रिय राजायों के निए म्राबू मारविंग का केन्द्र रहा है। इसमें कोई सर्वेद नहीं कि जहां ऋषियां भीर तार्पस्थां ने म्राबू की मिरिकन्दराज्ञों में भ्रमती योग-साथनाएँ गरून की, बहा इन बीर क्षत्रिय नरेगों के निए माजू भीरमकाल में मत्रीवा सानि-निवास रहा है।



तुम प्रविक बनकर पथ पर चलो, लेकिन पथ पर कब्बा मन करो ! प्रयूपर चलो पर पंप के नाम पर बडी-वडी झट्टालिकाएँ छीर महल खडेमन करो ।

# ऐतिहासिक काल में स्नाबू

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहाँ धावू के एकान्त निरि-कन्दराधों में तपस्वी इंस्वर-धिनतन में भीन रहते होंगे, नहीं इन सिध्य नरेवां की सुन्दरी राजमहिष्यां धावू के सरोवरों में कहरों के साथ जन-कोड़ा करती रही होंगी, उनके नुपुरों की संकार धौर वस्तन के गीतों के धावू के बनयथ और लताकु ज सरीत्रयस हो उठते होंगे। उनके केवां धौर धार्यों से उठती हुई सुनस्य से धावू का बसन्त पबन गन्धमय र,ता होगा। महारावल समर्रीवह, महाराव लुंभा, महाराज तेर्जावह, राणा लाला और कुंभा सरीको प्रतापी नरेवां की बीर परिलयों यहाँ चहिन्छ विहार करती थां। उस समय धावू पर्वत स्वर्गभूमि या धौर नरेवा इसी में इन्द्र के नन्दनवन की करण्या

लेकिन उस समय इस नन्दनवन तक पहुँचना कितना हुगंग धीर साहस का काम था, उसकी करूपना आज हम नही कर सकते । आजू के पर्यत-शिवारों को दूर से देख लेना धावान था। लिकिन उन तक पहुँचन रहाँ के नैनियक सौन्दर्य का आनन्द प्राप्त करना दुर्लय था। तभी तो ऐतिहासिक चिन्हों को लीज में भश्कने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासिका कर्नेण टाइ ने जब आजू की किटिन जडाइयों धीर दूर्गमताओं की गर कर आजू की प्रथम भनक पाई, तो लिखा है:—

"It was nearly noon, when I cleared the path of Sitla Mata, and as the bluff head of mount Abu opend upon me, my heart beat with joy, as with the sage of Syracaus I exclaimed, "Eureka" धर्मात् "मध्याङ्क के सामम जब में शीतवा माता के घाट से चला, धीर जब माजू के उच्च विकार मेरे नेवां के सामने दृष्टिगोचर हुए, तो नेरा हृदय प्रसन्ता ने नाच उठा धीर सिरासकृत ऋषि के राब्दों में मैंने हृषांतिरेक से हृहराया 'यूरेका' (जिसे सोजता या, उसे पा निया)।"

ऐसे ये पाड़ के दुर्गन पथ और उनकी बीहडता, जिन्हें पार कर किसी की खुशी का वारापार न रहता था। जैकिन उस व्यक्ति की कहानी प्राप्त के इतिहास से सम्बन्धित एक प्रमर सम्कल्प है, जिसे कर्नल टाड से पहले शायद प्रथम बार प्राप्त पर चढ़ने-उतरने के लिए १२ मार्ग बनाए। सम्प्रच है उसी के बनाए हुए मार्ग से चढ़कर कर्नल टाड प्राप्त की उच्चतम भूमि पर पहुँचे होंगे। वह व्यक्ति रसियाबालम के नाम से विक्यात तांत्रिक था भीर आनू की राजकन्या से प्रेम करता था। उसने चाहा कि राजकन्या के माता-पिता उनके साथ प्रपनी पुत्री का विवाह कर दें । सेक्न राज्या भीर राजी किसी प्रकार में राजकन्या का विवाह रिस्थाबालम के साथ नहीं करता चाहते थे। रास्थाबालम की निर-तर प्रेरणाओं भीर भाषनाभी से भाविर राजा इस सार्ग पर राजकन्या का विवाह करने के लिए तंवार हो गए कि वह सूर्यास्त के पदचाल, प्रातः प्रुप्ती बोलने से पूर्व है, एक राज में आहता हमार्ग वेता के पहचाल, प्रातः प्रुप्ती बोलने से पूर्व है, एक राज में आहता हमार्ग वेता के पहचाल, प्रातः प्रप्ती वेता के स्वर्ण हमार्ग वेता है। सार्ग वेता के स्वर्ण हमार्ग वेता हमार्ग विवाह करने के स्वर्ण देश हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग विवाह स्वर्ण हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग विवाह स्वर्ण देश हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग विवाह स्वर्ण देश हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग वेता हमार्ग विवाह स्वर्ण देशकार स्वर्ण वेता हमार्ग वेता हमार्ग विवाह स्वर्ण देशकार स्वर्ण वेता हमार्ग विवाह स्वर्ण विवाह स्वर्ण देशकार स्वर्ण विवाह स्वर्ण विवाह स्वर्ण देशकार स्वर्ण विवाह स्वर्ण विवाह स्वर्ण विवाह स्वर्ण वेता हमार्ग विवाह स्वर्ण स्वर्ण हमार्ग विवाह स्वर्ण हमार्ग स्वर्ण स्वर्

कराती और सूर्यास्त के परचात् ध्रयनी मन्त्र-शिक्त के बल से धांबू पर्वत पर मार्ग-निर्माण का कार्य धारमण कर दिया। लेकिन रानी इस सर्त पर भी ध्रयनी कन्या का विवाह सित्यावालम के साथ करने को तैयार न थी, धीर वे जानती थीं। रिस्तयावालम समय की घत्रिय के भीतर ध्रवस्य काम पूरा कर तेया, तब उन्हें लाखार होकर ध्रयनी कन्या का विवाह उसके साथ करना होगा। उखर रिस्तयावालम ध्यानमण्डोकर ध्रयनी सारी मन्त्र-शिक्त के धांबू पर मार्ग-निर्माण का कार्य कर रहा था, यहाँ रानी ने उसे कर्सव्य-व्युत करने का निक्चय किया। ज्योही राणि का तीसरा पृत्र समायत हुआ और मुर्ग के बोलने का समय निकट धांबा कि रानी ने ध्रविष समायत होने से पृत्र ही सुगो बोलने की धावाज लगा दी। रिस्तयावालम का कार्य पूर्ण ही होने को था कि सुग की क्वति सुगकर एकदम निराधा का धक्का लाकर काम छोड़ बैठा, धीर इस प्रकार रानी के छल से धपनी खते पूर्ण करने मे प्रसक्त हो गया। जब रिस्तयावालम को इस बात का पता चला क्वति स्वपनी शाद पाली का स्वयन्य मार्ग है, तो उसने भार का रानी भीर राजकल्या, दोनों को पत्यस का बना दिया धीर स्वयं विष साकर वही मर गया। रिस्तयावालम की जो मूर्ति धात्र में स्थापित है, वह एक हाथ में विष का प्याला लिए आज भी यही दिलाई देती है। उसी के बत्य में राजकल्या की पाथाण मूर्ति है। रानी की मूर्ति तोड़ हाली गई है भीर उसके स्थान पर पत्यरों का देर देसने की मिनता है।

यह है बाबू के मानों को भीर उनके निर्माणकर्ता की दुलान्त प्रेम-कया। भाज भी आब्दू पर चढ़ने के लिए बारह मार्गवनलाय जाते हैं, कुछ पर आधागमन होता है, कुछ जुप्तप्राय हो गये हैं। भाद्द किसी समय ऐसा ही प्रेमीन्साटक स्थान रहा है। भाषनों भाद्द पर्वत की भूमि के कम-कप्त में ऐनिहासिक भीर धार्मिक रोमांचकारी कहानियां भरी मिलेगी।

# आ बूके कलासजंक

 जैनियों के मन्दिरों की शिल्पकला और धातुकलाकी छाप लगी दिलाई देती है। इस दृष्टि से म्राबू के हिन्दू-मन्दिरों में जैमी धातु और पाषाण की विशाल मृतियां है, वैसी भारत के शायद ही और किन्ही मन्दिरों में पाई जाती हों।

# प्रमुख हिन्दू मन्दिर

ग्रचलेश्वर महादेवजी का मन्दिर ग्राबुका सबसे प्राचीन मन्दिर माना जाता है क्योंकि ग्राव पर्वत के ग्राधिष्ठाता देव, श्रचलेश्वर महादेवजी ही है। ग्राव के परमार शासक इन्हें ग्रापना कुल देवता मानते थे । बाद में जब चौहानों का राज्य ग्राबूपर हन्ना तो वे भी इन्हें ग्रापना कुल-देव मानने लगे। इस मन्दिर मे शिवलिंग नहीं, वरन क्षिवजी के चरण का अगुठा ही पूजा जाता है। मन्दिरों में जो जिलहरी है, उसमें शिवजी के चरण का अगूठा ही स्थापित है। सामने दीवार में पार्वतीजी और पाइवं में ऋषियो ग्रीर राजाग्रो की मृतिया है। इसके गृढ-मण्डप से ग्रालग एक शिवलिंग पट है, जिसमें १०८ शिवलिंग बनाये गए है। इस मन्दिर का कई राजाओं ने ग्रपने-अपने समय में जीर्णोद्धार कराया और मृतियाँ भी स्थापित की । इसके जीर्णोद्धार का सबसे प्राचीन उल्लेख सबत १२४२ में मिलता है। उस समय मेवाड के महारावल समरसिंह ने मन्दिर का जीकोंद्वार करवाकर इस पर सोने का ध्वजदड चढाया ग्रीर उसके शिलालेख में तपस्वियों के लिए भोजन और निवास की व्यवस्था कराने का भी उल्लेख मिलता है। मन्दिर के सामने नदी-भगवान की एक विद्यालकाय पीतल की मृति है, जिसकी पीठ पर खदे हुए लेख के अनुसार वह स० १४६४ की बनी हुई मालग होती है। मन्दिर की देहरी के बाहर धात का एक त्रिशल है, जिमे रागा लाला, ठाकूर माडण ग्रीर कूवर भादा ने सम्मिलित रूप से बनवाकर स्थापित कराया था। शकरजी का इन्नाविशाल त्रिशुल भारत के और किसी शिवालय में देखने को नही मिलता।

स्रचलेस्वर महादेवजी के मन्दिर के ब्रहाले में ब्रीर भी अनेक छोटे-छोटे हिन्दू मन्दिर है। इसी मन्दिर की बयाल में पवित्र मन्दाधिनी कुड है, जो ६०० पुट लस्वा और २४० पुट चौडा है। इतने विशाल कुट भारत में बिग्ले ही देशने को मिनते हैं। गुण्ड के समीप ही परमार राजा भारावार्य की शवित के चिन्हु घनुच और प्रवत्य के तीम मेंने स्थापित है, जिन्हें बहु एक ही बाण से बेच सकता था। मदाचिनी-कुण्ड के सभीच ही सा-जंदबर महावेब के भी दर्शन होते हैं। इस मन्दिर में महाराव मानिबह को पीचों रान्धि सहित मृतियाँ स्थापित है, जिनमें वे शिवजी की भाराधना करते हुए दिखामें गए है। कहा जाता है ये पाचों रानिया मृत्यु के पदचात् राजा मानिबह के साथ सती हुई थी। मन्दिर के प्रास्थास ही भर्नुंहरि-गुका, रेबती-कुण्ड भीर भृतु-प्राप्तम दर्शनीय स्थान है।

#### गुरुशिखर

ओरिय। से बायस्य कोण से गुरशिक्षर भाष्ट्र का सर्वोध्य भग है, जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से ५६५० पुट है। परिश्रम की चटाई के परचात् उस शिक्षर पर गृरू दशकेय के चरण एक बिला के ऊपर प्रकित मिसते हैं, जिनका रुप्त ग्राप भी धर्मत्राण हिन्दुआ में कत्याणशायक माना जाता है। इसी स्थान पर एक इहेटाकार धण्टा सटकता है जिसका रुप्त शानों तक पाय की पर्वतिकोशियों में गुजता है।

रसियाबालम कुमारी कन्या

मह प्रसिद्ध ऐतिहासिक सोन्द? कर पोन्दरा क पादव में है। इसम श्रीमाशा, गणपीत, महादेव और शेषशायी विष्णु भयशान के यो मन्दिर है।

भस्बिकादेवी का मन्दिर

अस्विकादेवी का भान्दर प्रति प्राचीन गुफा में है। कुछ गाधीनण इन्हें अध्ययेवी भं कहते हैं क्यों कि इस मन्दिर तक ४४० मोड़ियां बढ़ने के बाट पहुँचना होता है। गाउवें म महादेवजी का भी मन्दिर हैं।

इसी प्रकार आयू पर्वः र पायकटस्वर पहारः नातानासाय, रमुनावना का मन्दिर, दुसवयरत्री का मन्दिर, ज्वालादेवी, अद्भावती, हृषिकेस थावि दवी देवताओं के कितन ही देवीमन्दिर, देवालय तथा देवगुकाँग् है। इसके ब्लावा नीर्व-नरोदर रायकरीक्षाः कांपयो और तपिस्वयों के साध्यम तथा पूजार्थ प्राकृतिक सोन्दर्य और धामिक दृष्टि में दर्शनीण है। साराण यह कि प्राप्त पर्वत की भूमि का चया-चया देवताओं धीर ऋषियों की महिसा एवं भामिक वंभव में मरा वहाँ है। इसलिए हरएक धर्ममेनी हिन्दू यानू तीचे में स्वयन का पाकर ज्ञार्थ समस्ता है। जैन मन्दिरों में धामिक करा-जिल्ल

कभादर्शन की दिग्ट से हो औन मांचर प्रपती। उत्कृष्टता के लिए विस्वविख्यात है ही. जिनके ग्रतिसक्ष्म ग्रीर कलापणं शिल्प को देखकर विदेशी निर्माण-कला विशास्त्र भी ग्राहचर्य-भकित रह जाते है, जिसकी संगमभंद की कवा की तूलना पर केबल तालमहल ही ह्या सकता है। लेकिन कुछ बातों में विशेषक्षों ने इस बाजमहल से भी बटकर बरालाया है। फिर इनकी धातुकला तो श्रद्धितीय है। इन मन्दिरों में केवल जैन सरकृति ग्रीर जैन धर्मका ही चित्रण नही है, वरन एक ऐतिहासिक युग की वेष-मूथा, रीति-रिवाज और अजन्ता तथा एल्लोरा की गुफाओ के समान भावविन्यास ग्रीर नाट्यकला का सागोपाग चित्रमा भी कलाशित्य और पन्चीकारी में देखने को मिलता है। मन्दिरों के विभिन्न चित्रते पः में हिन्दू उन्नेको को हिन्दू-अर्मग्रीर सस्कृति की मलक भी देखने को मिलेगी, जिन्हें कि २४ कशन कला:शिल्पयों ने चित्रित किया है। श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र भीर नर्राग्ह अवतार ती कथाये इन सॉन्दरी में बड़ी सुन्दरता के साथ श्रकित की गई है। जिनकी कलापूर्णता देख बरहस मुख्य कोटारा लाना पडता है। कला भीर प्रथ्ययन की दृष्टि से तो इन मन्दिरों को कलाका अध्ययन सहोतों में भी पूर्ण नहीं हो सकता । जैन महामन्त्री विमलशाह धीर वस्तुष्यन नेजपाउ - ब्राव् स्थीक्षे पर्वत-शिक्षर पर ब्रपनी धार्मिक महत्वकांक्षा, पराक्रम और तैसेट के प्रतिक्षण प्रश्चेकरेड़ की धनराजि लगाकर इन ग्रमर-चिन्हों का निर्माण कर गए है भीर हिन्दू-अर्फ है अ।त उनको कैसी रुचि यी उसका भी परिचय वे देने से नहीं चूके । ऐसा है बाबू ी िं ं्रन्-धम ओः सरकांत का पुण्य प्रतीक ।

आबू का ग्राधुनिक रूः

बाब वर्वत पर बीसबी शताब्दी में निर्माण की दिष्ट से जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे भाव के बर्तमान स्वरूप में श्राधुनिकता की एक नई छाप-सी लगी दिखाई देती है, और उसका महत्व भी ग्रव कहीं श्रधिक बढ़ गया है। ब्रिटिश सरकार के ग्रागमन और राजपूताना स्टेट की ऐजेन्सी की स्थापना से प्रावृ राजपूताना और मध्यभारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया है। इसी लिए आब पर्वत पर जहां मन्दिर श्रीर देवालय हैं, वहाँ प्राधुनिक ढंग के महाराजा जयपुर, जोधपूर, ग्रलवर, सिरोही, बीकानेर, लिमड़ी, भरतपूर, धौलपूर, सीकर, जैसलमेर, खेत्री ग्रादि के ग्रीष्मकालीन महल (Summer Palaces), श्रीर ऐजेन्ट ट दी गवर्नर-जनरस, रेजीडेन्सी, ग्रादि की भन्य इमारतें भी है। की डा, नौकाविहार और अपण के आधुनिक साधन भी यहाँ प्रस्तुत है। जहामन्दिरों के घण्टों और घड़यानों की ध्यान सुनाई देती है, वहाँ किसी क्लब से पियानो, वायलिन और यूरोपियन संगीत की भी ध्वनि ग्राप सुन सकते हैं। ग्रीष्म-ऋतु में तापमान ग्रस्सी श्रीर नब्बे डिग्री के बीच रहने के कारण, गर्मियां बिताने के लिए तीर्थ-यात्रियों के स्नलावा बहुत-से सैलानी और मनोरंजनित्रय लोग भी यहां आते है। आज आबु तक पहुँचना उतना दुर्गम नही रहा है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जैन जनता की २० हजार रुपये की सहाथता से सन् १६२३ से पक्की मोटर की सड़क बन गई है। इसलिए आजकल आबू दर्शन के लिए जाने वाले बाकी बाक के मार्थकी उप बीटडना और भयानकता की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका कि सामना इन्त से भी वर्ष पूर्व बाजियों को करना पहता था।

# आबु का एक कलंकित पहलू

लेकिन आबू को बाना का एवं क्लॉक्त पहलू थी है ब्रोकि आज आबू के दर्शनों के शु जान बाना है और इसके स्वय्त है आबू के अध्यान के वाला एक स्वित्त वाला है और इसके स्वय्त है आबू के अध्यान के वाला है के स्वयंत्र के दरेनों के स्वयंत्र के स्वयंत्र के इसे से स्वयंत्र के स्वयंत्र के इसे के स्वयंत्र के स्वयं

इस टेयम की निर्मेशन महर्थ कि आज यह बिना। कसी धाषार पर ही सिरोही राज्य द्वारा । विशेष से स्कृत किया जाता १ । इस टेवन की कहानी भी निमित्र है । आजू में जैन मन्दिरों के सिलालेकों को देवने से पता चलना है कि बहुत के महिरों की कलायूलीत और सुन्दरना देवकर आज ने पाय-धें भी वर्ष पूर्व ही आब के बातकों की सम्मावना दिलाई मी कि बाई भी आभग इन मिन्दरों के दर्शन पर अरु निर्माद पर्माद ना उठा सकता है, अथवा कि बाई भी आभग इन मिन्दरों के दर्शन पर अरु नामकर पर्मादन नाम उठा सकता है, अथवा कियों ने उस समय इसी प्रकार मृत्युवन लाभ उठाने का प्रकार हिया होगा। इसी सिप्ते साबू से सिर्दरों नर कि सी भी प्रकार मृत्युवन लाभ उठाने का प्रकार महा हुए है शिलालेख जैन मन्दिर

विमल वसही में पाये जाते हैं। ये तीनों लेख चौहान नरेश महाराव लूंभाजी के है जिनमें एक सं० १३७२ का और दो सं० १३७३ के हैं। इन तीनों शिलालेखी में महाराव लूं भाजी ने ग्राबू के बात्रियों और पूजार्थियों से किसी प्रकार का कर बसूल करने का निषेध किया है, तथा ध्रपने उत्तराधिकारियों के नाम भी वसीयत के रूप में ब्राज्ञा दी है कि वे भी भविष्य में इन मन्दिरों के पूजाधियों और यात्रियों से किसी प्रकार का कर वसूल न करें। इसी प्रकार का एक दूसरा शिला-लेख जैन मन्दिर में पिललहर में स० १३५० का विमलदेव के नाम का मिलता है, वह भी उपरोक्त भागय का है। महाराणा कुम्भा द्वारा जारी की गई ब्राज्ञा भी १५०६ के शिलालेख में मिसती है, उन्होंने भी इन मन्दिरों पर करों की माफी दी है। सं०१४६७ का राउत राजधर का भी एक शिलालेख इसी सम्बन्ध में पाया जाता है। इस प्रकार न्याय और धर्म की दण्टि से क्षाबुके मन्दिरों पर किसी प्रकार का लगान का अधिकार न तो सरकार को ही है और न ही सिरोही राज्य के शासको को ही, यदि वे अपने पूर्वजों की आजाओ और इच्छाओं का कोई मृत्य समझते हैं ? इन फरमानों के बाद सबत १६३३ तक सिरोही के शासको द्वार। ग्राबू के मन्दिर भौर यात्रियों पर किसी भी प्रकार के कर का पता नहीं चलता । सबत १६३३ में ही पहली बार ग्राब यात्रियों पर राहजनी के भय से बाबू मार्ग पर चौकियों का प्रबन्ध किया गया, जहाँ से कि मात्रियों की रक्षा के हेतू राज्य के सिपाही यात्री-दलों के साथ-साथ आया-जाया करते थे। प्रत्येक चौकी पर यात्रियों से चौकियों का टैक्स लिया जाता था. जो सब मिलाकर ग्राठ ग्राने था। लेकिन यही टैक्स पाच साल बाद सबत १६३= में बढ़ा कर १ रु० २ आर्ने ६ पाई कर दिया गया। इस प्रकार इन चौकियों के नाम पर निरोही राज्य द्वारा ग्राव के यात्रियों से यह धार्मिक कर लिया जाने लगा। लेकिन तब इस कर का उतना धन्यायपूर्ण रूप नहीं था, जितना कि बह आज है। उन दिनों यदि यात्रियों को मार्गमें चोर छौर डाकुओं के कारण किसी प्रकार ग्राधिक क्षति उठानी पड़ती थी, तो कहा जाता है कि उस समय राज्य उसका वाजिब मुखाबजा भी देता था। यह टैक्स उस समय केवल रिशिकिशनजी से देलवाडा-अचलगढ़ के मार्ग पर ही लिया जाता था और यह कम सन् १६१७ तक उसी प्रकार जारी रहा।

सन् १९१० में जब आजू की कुछ भूमि ब्रिटिश सरकार द्वारा भिरोही राज्य से लीज पर से ली गयी, और बही ब्रिटिश सरकार के सैनिक तथा अधिकारी गण आने जाने लगे और मार्ग की देखरेल भी जब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ से बीक तो तो निराही राज्य के रिज़-किश्यनगढ़ से अञ्चलगढ़-देलवाहा के मार्ग पर से सपनी चौकियों हटा लेनी पड़ी। इन चौकियों के हट जाने से प्रक सिरोही के शासकों के शामने यह प्रक लड़ा हुआ कि यह टेक्स बसूली शाबिर अब किस प्रकार जारी रखी जाए। इसके लिए राज्य ने ता० २-६-१६१८ ई० को नया फरमान निकासकर इस कर को, यस अलग चौकियों द्वारा बसूल किसे जाने का साधन न रहने के कारण बहाकर एक मुस्त १ रू० १ आने १ आई प्रति वाजी के हिसाब से रक्षा-कर के रूप में लगा दिया। साथ ही साथ यह सोचकर कि प्रवेज, सरकारी अकसर धीर वर्मचारी इस टेक्स पर ब्लेइस उठावे, इसनिए सिरोही स्टेट ने इस कर से समस्त यूरोपियनो, एएला इधियती, राजपूताने के राजा-महाराजाओं तथा उनके राजकुमारों को मुक्त कर दिया। ऐसे साषु-संन्यासियों और ब्राह्मणों पर यह कर भनिवार्यन रहाजिनके पात विल्कुल पैसाही न हो भ्रौर जो शपयंसेकर कह सकें कि हमारे पास पैनानही हैं। सिगेही राज्य की प्रजासे भी यह कर आंशिक रूप से लियाजाने लगा।

उपरोक्त संशोधनों के यहचात इस टैम्स का स्वरूप यह हो गया कि वह अब विशेष रूप से दर्शनार्थी धोर तर्शुहस्य हिन्दू धीर जैन यात्रियों के ही ऊपर विशेष भार के साथ लागू हो गया स्वीकि धामो-द अमेदि के लिए जाने वाले कर से राजा-महाराजार्थों, यूरोपियनों, ऐंग्लो इंटियनों और प्रिमिश्त के साथ तायू हो गया कि स्विक्त रियो वा । किसीर, साथ और संप्याधियों से राज्य को आमदनी भी नथा हो सकती थी, इसलिए उनके साथ दियायन कर दी गई । अब कल यह है कि रक्षा-कर के नाम से यह कर विशेष रूप से देवालयों धीर मान्दरों के हिन्दू और ने पात्रियों के लिए लागू होकर पात्रू के मिन्दरों के आगार का एक कलकित उदाहरण बन गया है । १२२३ में बिटिय सरकार ने आबू के लिए एक पक्ती सह क सराड़ी से आबू कैम्य तक बनवाई, जिसके निर्माण के लिए जैन जता ने बीस हजार रुपए की सहायता दी। इस नवीन पक्ती नाम के तुत्र जोते से आबू के मान्दरां के आगाम के मुख्या हो प्राथमित कह गई की अक्तवक्त रिविक्तिजनगढ़ से अपलगढ़ देलवाड़ का मार्ग धानामन की दृष्टि से प्रायः वन्दन्त हो गया। बिटिश सरकार ने सहक बनवात समय वचन दिया था कि इस मार्ग के प्रवस्थ और मरम्मत के हेतु जताता से किमी प्रकार का कर न तिया जाएगा धीर वह स्वयं ही इसका प्रवस्थ करेगी। लेकिन सिरोही राज्य को तो यात्रियों से टैस्स वसून करना था। इतिलए (बुडका) की वसूनी के तिय उसते प्रायो वीकियाँ काया कर दी।

जहां इत तये मार्ग के निर्माण ने यात्रियों के जिल आबू का मार्ग सुगम भीर निरापद हो गया, भीर सिरोही राज्य में भी सारे प्रबच्च भीर रक्षा की जिल्मेदारियों समाप्त हो गई, वहाँ प्रवच्या में पर स्वार्ग को निर्माद समाप्त हो गई, वहाँ प्रवच्या में पर स्वार्ग को मार्ग के ज्वर तदा रहा। वेकिन सिरोही राज्य द्वारा दर्शमाय यात्रियों का योयणा इसी रक्षा करतक ही सीमित नहीं रहा, वरन् इस नई सहक के बन जाने से ज्यो-ज्यो यात्रियों की सक्या में वृद्धि हुई, लोगों में मार्ग मुगम हो जाने से आबू तीर्थ की दर्शन-लालसा बड़ी, त्यों-स्थां यह योषण का जोत भीर भी लामदायक होता गया। लेकिन यह टैक्स विक्रमणाए तव भीर बड़ गयी जब नई पक्ती सहक का लाभ उठा कर सिरोही राज्य ने मार्ग पर मोटरों, लागियों, तीर्ग, रिक्यामी श्रीर बैनमारियों को प्रवार्ग की प्रया कायम कर दी और ठेकेदारों ने मोर्ट-मोटी रक्षों पर ठेके देकर अपनी और से सवारियों के युगने और चौशूने किराये बौधकर पैसा ऐठना शुक्त कर दिया। राह टैक्स, करटमस् दृष्टियाँ, नाकेदारी मार्टि टैक्सों का भी बाजार मर्स हो गया भीर घव भी मान्न की सार्गक सहानता की स्वारियों में पिक मान्न स्वर्ग की सार्गक से प्रविक्त नोयणा का साथन बनाने की सिरोही के बायकों की मनोवृत्ति बढ़ती ही चली आती है।

ष्राज इन टैक्सों और ठकेदानी की प्रधा के कारण तीर्थयात्रियों के लिए घायू की यात्रा जितनी सुगम हुई, उतनी ही परेशानी धौर विडब्बनायूर्ण भी हो गई है। घपने ही मन्दिरों धौर तीर्थों के दर्शनों के मार्ग में राज्य की घौर से इन प्रकार के टैक्स और विडब्बनाएं देखकर यात्री के हृदय की वासिक भावनामों को स्थान-स्थान पर वह अपसानपूर्ण ठेत लगती है, तो यह स्थाकुल हो उठता भीर कोचने लगता है, कि उसके धर्म में स्था इतनी भी ताकत नहीं कि यह अपने भिन्दों के दर्शन स्वतंत्रतापूर्वक कर सके ? किर रन टैक्सों का भार उन गरीव गृहस्थें पर तो भीर भी बुरी तरह पटना है, जो कीबी-कोड़ी बोडकर माजू पर्वत की शीर्थयात्रा और दर्शनों के हेतु मारी है।

ग्राबुके समान तीर्थयात्रियों ग्रीर देव-दर्शन पर कर के उदाहरण भारत में शायद ही कहीं देखने को मिलें। हिन्दुमों के बड़े-बड़े तीर्थ ग्रीर घामिक स्थान रियासतों मे हैं, जहां कि करोड़ों की सम्पत्ति है और लालो यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते है, लेकिन ऐसी धायलेबाजी और करों के जहादरण कही देखने को नहीं (बलते । हैदराबाद निजास सरीखी मुस्लिस रियासत में भी हिन्द-सस्कृति के अमर चिन्ह अजना और एत्सीरा की बलापूर्ण गुकार्य है जिन्हें लाखों यात्री ग्रीर कलाग्रेमी देखने जाते है। लेकिन इस मृश्तिप रियासन में भी उस प्रकार प्रत्वित छग के कर इन स्थानों पर नहीं हैं, जोकि एक बड़ी आय का नायन बनाए जा सकते हैं। इसके विपरीत यह रियासत प्रतिवर्ष इनकी रक्षा और प्रवन्य-कार्य भे हुआरा क्या अर्च करती है। प्रभी हाल ही में ब्रजंता गफा के जिनों के रग उलाड जले थे, जिन्हें फिर से इस रियागत ने लाखे। स्पया **सर्चकर इटली आ**दि संकारीगर बुलवाकर रंग वरवाया है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि बहां जैन तीर्य नही है। रियासत में जीनयों का कृत्तल गिर सरीया प्रशिद्ध तीर्थ भी विद्यमान है जिसकी बाग्र के लिए भारतवर्ण से लाम्बो जैन गुरी चौत वर्ष बाले है। रियासत ने जैन बात्रियो की मुविधार्य माटर है। परार गांक स्ताल विशि तर स्ताया है और ग्रामी हाल ही में इस जैन-तीर्थमें पानी के समाव का दूर करने के लिए हजार। स्पन्ना सर्भ कर विश्वाल, तालाब और टयुबबेल्स का प्रवस्थ किया भवा है। वेहिए दुगरो बार बाब समीक प्रसिद्ध हिन्दु श्रोर जैस सीधे के प्रति सिरोही सरीखी हिन्द रियासन का यह पर्वद ह

धार्मिक यधिकारो का प्रत्न

यह समर्थ का यह है। र चहुंजुमी कालि के बयेंद्रे गरीक समाज का शास्त्रां कि कर है हैं। बाज को अनक प्रत्ये में कालि, परिवर्तन और समाज सार्था है। जह स्वावता के साथ मान क्ष्युक मनुष्य करका परावी पाणिक वक्त्य में प्राव्या है को जान कर में प्रत्ये हैं। कि विश्व कर मान कर के साथ मान क्ष्युक मनुष्य कर का परावी पाणिक वक्त्य में प्रत्ये कर सुष्य रें। इतिया साज प्रकार रें बे पिट में पूर्व रें। इतिया साज प्रकार में कर के अपने का प्रवाद करने में और काश्यकार का स्वाव कर नामित के अपने का कि का कि साथ के स्वाव का साथ का मान का मित्र का का में का कि का के साथ में उहा रही है। कि प्रत्याना हो का मान का कि साथ में का का में का का मान का म

प्रस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे, प्रथवा वे इतने कठोर धौर भयानक हो सकते हैं कि हम चिरकाल. तक उनसे मुक्ति न पा सके।

धानुनीर्थ के सम्बन्ध में आज जैन-समाज बैतन्य हुया है। उसन इन करों के बिठद धान्योभन उठाया है और जैनियों के इस आन्योभन और विधित्र के शिक्ष केपन मैंन-सिवरों का ही नहीं, बरन हिन्दुसों और जैनियों के संयुक्त तीर्थ का हित मिहिन है। बाद निवं पर हिन्दुसों का सीमित स्थान और वेदान्य के सम्बन्ध मिहन है। है भी ने सपनी समता के बारण हिन्दु समें में एक विद्यान राज्य रहते हैं। बाद गीर्थ के देशों के नाव जहां हुए लाग जीनियों का गम्बन्य है, बहां भारत की एक सबसे बड़ी प्रविद्यानी दीर बहुसक्यक जाति के करोड़ों हिन्दुयों का भी निवट सम्बन्ध है। बाद सिवरों के करोड़ों विश्व में सुव्यान के सिवर हो स्वाप्त स्थान के प्रवाप में उठाये गये आन्यों के भित्र हो से स्वाप के विश्व हाथ बढ़ाया हो । बेदसे (ुद्ध योग भीर्यों का समाजित सोचां वाहते हैं, श्रीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि सामु हिन्दु योग भीर्य का समाजित सामित हो।

# श्री ऋाबू तीर्थ टैक्स विरोधी कांफ्रेंस

अहा तारीक २४-२४-२६ का श्री काबू बांबर रिस्त िर्माण उनकान कर्मबीर ताला तमसुकारावत्री जैन देहार्थ ताला की अध्यक्षता में करने का विरुद्धा विद्या विश्व है! उसन काकेंन्स को कैंग्रे सकत बनाया जाय ३२ सम्बन्ध में विश्वार करने के लिए नागरित्यों की एक मीटिश ताक रूप को श्री महाव्येर देव में बुवाई गई। दिसम्बन्ध, स्वतास्वर तथा रशानकवादी तीनों सम्प्रदायों के करीब २५-२० सादमी इकट्ठे हुए। सर्वानुमति से निम्म कार्रवाई हुई: :-

ता० २४-२५-२६ जनवरी को उका कान्फ्रेन्स का अधिवेशन बुलाया जाय !

निम्न पदाधिकारियो का चुनाव हुआ .--

श्रध्यक्ष कर्मवीर लाला तनसुखरायजी

स्वागताध्यक्ष रा. व. रोठ चम्पालालजी साहव के सुपुत्र श्रीमान

बा॰ तोतालालजी सा. रानीवाले

उपाध्यक्ष श्रीमान सेठ शंकरलालजी सा० मुस्सोत

., स्वागत मंत्री ,, पन्नालालजी सा. जैन वी. ए , एल-एल. बी. वकील

,, मोतीलालजी सा० हालाखण्डी उपमंत्री ,, जँवरीलालजी कॉस्टिया

,, चम्पालालकी जैन

संयोजक कोषाध्यक्ष स्वागताध्यक्ष " विमनसिंह जी लोड़ा " मूलचन्दजी सा॰ मुणीत सारमलकी गोडा

"

,, शोभावन्दजी भारिल्ल ,, पुस्रराजजी सजान्वी

"

,, जननमलजी भडारी इन्दरचन्दजी गगवाल

,,

मुलुकराजजी जैन बी. ए , एल-एल. बी.

,, दान्ति लालजी सेठ ब्रादि ३५ सज्जनों की स्वागत समिति बनाई गई!

उपस्थित सभी सज्जनों ने पूर्ण उत्साह से सेवा देने का बचन फरमाया !

स्वागत समिति ने ऋपना कार्यप्रारम्भ कर दिया है !

ता॰ १-१-४२ को स्वागत समिति की दूसरी मीटिंग होनी जिसमे सब कमेटियों का चुनाव होगा।

श्री सेठ शंकरलालजी मुणौन, मोतीलालजी हालाखण्डी, जबरीनालजी कास्टिया धादि का उत्साह स्तुत्य है ?

बहुत शीघ्र पडाल तथा प्रचार कार्य प्रारम्भ होने वाला है ?

इन्ही तारीक्षों में थी भोमवास जैन होस्टल के छात्रों के लिए थी। उपयागार्थ बनाय हुए थी धसूनास्त्री स्मारक भवन का उद्घाटन धूगपाम से होगा। साथ ही प्रवेशोस्सव, प्रकण्ड जैन कान्केन्स तथा कवि-सम्मेसन एवं व्याख्यान प्रतियोगिता प्रार्थि प्रनेक आयोजन किये जायेंगे।

श्रीमती लेखवती जैन, प० जुगलिक्योरजी मुखस्वार, प० दरवारीलालजी महास्मा, भगवानदीनजी, बा० जैनेन्द्र कुमारजी, श्री धर्मणन्दत्ती सुराणा थी. ए., एन-एस. वी. वकील सिरोही, श्री ताराचन्दजी दोपी झादि जैन सञ्जनों के प्रधारने की सम्भावता है।

सम्भवतः इस ग्रवसर पर वीरपुत्र ग्रानन्दसागर जी महाराज भी पथार जावेगे।

प्रत्येक श्रीसप को चाहिए कि इन ग्रवसर पर अपने यहाँ के प्रतिनिधियों को इस पुष्प कार्यमें भाग लेने प्रवस्य भेजे। यह टैनस नहीं हमारे लिए भाग कनक है। इससे मुक्त होने का प्रयत्न करना प्रत्येक जैन का घर्म है।

सयोजक-चिमनसिह लोढा

"यह गुम सगठन का सुम है। इस जगत में यही समाज जीवित रह सकता है वो सगठित, समजान धीर सामित्रशामी होगा। घाज हम इस जगह जिस उत्तम कार्य के विश्वे एसजित हुए हैं, इस चीज उन महापुरुषों की बनवाई हुई है जिन्होंने घाड़ पर्वत के आस-पास की दिलवाड़ा की भूमि पर करोड़ों रुपये का सोना धीर वांदी विद्यावर पपनी तलवार के बल पर जगत विच्यात





# का किया प्रयुक्त स्थमानकृष्यं नहें स्तिष्यं की सब्हेरी बस्थ हैं

# लाजा तनसुखराय जो

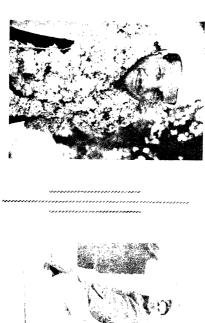

विरना मदिर के

मन्दिर बनवाये थे। हमारा धर्म धौर कर्मच्य है कि हम उनके बनाये हुए स्मारकों को कायम रखने के लिए हर प्रकार का त्याग करें। यह हमारे लिए सुवर्ण धवसर है। यदि हम संगठित होकर कुछ कर गये तो जन-जाति का गौरव बढ़ेगा। यदि हमने कुछ नहीं किया तो माने वाली संतानें हुई धिवकारेंगी, कहेगी कि हमारे पूर्वजों से स्वयंन मन्दिरों की भी रक्षान हो सकी।" इन शब्दों के साथ स्वलिक सारतीय धानू टैक्स विरोधी सम्मेलन के सभापति लाला तनमुखराय जैन ने अपना प्रमावशाली सायण समाप्त किया।

टैक्स का विरोध करते हुए प्रापने कहा— धाबू के जैन मन्दिरों के विषय में समाचार-पत्रों में काफी प्रकाश द्याना जा चुका है। धाज तो यही निर्णय करना है कि क्या हम इसी तरह से इन मन्दिरों पर प्रतिविन नए-नए टैक्स देते रहें और एक दिन ऐसा धाए कि टैक्स तथा बन्धन इस कदर बढ़ जावें कि साधारण भाइयों को इन मन्दिरों में पूजन-प्रकाल तो क्या दर्शन करना भी दर्जम हो जावे ?"

#### उपाय--सत्याग्रह आखिरी सीढी

इन मनुष्ति दैक्सों को कैसे दूर कराया जाय, इसके विषय में में अपने विकार समाचारपत्रों में पहले प्रकट कर जुका हूँ। मेरे पास बहुत से पत्र थाये जिनमें मेरे भाइयों ने सत्यावह
करने की सम्मित दी है। इस विषय में मेरी सम्मित यह है कि सबसे प्रथम ध्यावस्थक है कि तमम
सम्प्रदायों के जैनो की एक शक्तितशाली समिति बनाई जाय जो इस काम को ध्रवने हाज से ले।
इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितियां बनाई जाये ताकि काम मुचाक रूप से प्रारम्भ किया
जाय। इसके पत्रचान समाज के धनी-मानी महानुमावों का एक हेपुटेशन राज्य के अधिकारियों
से सिंक और उनसे प्रार्थना कर कि वह समुचित दैक्सों को कम करे। यदि हेपुटेशन को सफलता
न हो तो फिर सारे देश में इसका भ्रान्दोखन किया जाए और एक दिन नियत करके विरोधी
समाये की वायें। उस दिन प्रस्ताव पास किये जायें और उनकी प्रति रियासत तथा सरकार के
पास भेजी जायें। यदि इससे भी हुद्ध सफलता न हो तो फिर धनिम योजना सत्याग्रह की 'रह जाती है जिसके निये मेरे मित्रों ने भी हैरराबाद के धार्य सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमें भी उसका प्रकृत्य करने के लिये लिखा है। परन्तु हमें इसमें जत्यों नहीं करनी चाहिंग। हैरराबाद तथा भागतपुर के मोर्चों का जिक एवं उनकी सफलता के साथनों पर प्रकाश डालते हुए, प्रन्त में साथने संगठन की शक्ति पत्र बन दिया।

# सम्मेलन की कार्यवाही

साबू मुडका विरोधी यह सम्मेलन शत २३ जनवरी सन् १६४२ को बढ़े उत्साह से स्थावर में हो गया। श्री तनमुखराय जैन (देहली) सभाषति थे। बढ़ी साथका सागदार जुन्स तिकला। रात को व दूसरे दिन कार्यवाही हुई। इस सम्मेलन में श्रीमती लेखावती जैन भूतपूर्व एम० एल० ए० (पंजाव), श्री सजितप्रसाद जैन, सेट हीराजाल जी काला, ता० हेमचन्द्र जी जैन, बास्टर ननस्लाल सादि जैन नेताओं के भाषण हुए। निम्न चार प्रस्ताव पास किसे गये।

# स्थायी विरोध समिति का निणय

यह सम्मेलन बाबू (देलवाड़ा) के विस्वविक्यात जैन मन्दिरों के यात्रियों एवं स्वांनाचियों पर समे हुए चुंडका टेब्स को हटाने के कार्य के हेतु एक स्टेडिया कमेटी की योजना करता है। इसके सदस्यों की संब्या ४१ नदस्यों तक होनी छोर दबके सामापित थी तनसुखराय जी जैन रहेंगे । इसके दो मन्त्री रहेणे जिनमें एक प्रधान मन्त्री व दूसरे कार्यालय मन्त्री होंगे। इसका माफिस समापति व कमेटी को इस विषय में गुणं छांपकार व स्वतन्त्रता देती है।

#### स्वीकृत प्रस्ताव

#### इस जरिये को हटाइये

साबू मुडका विरोधी यह सम्मेनन महमून करता है कि साबू (देलवाड़ा) पर स्थित विश्व विक्यात जैन भन्दिरों के यात्रियों एवं दर्धनाधियों से मुडका के रूप में जो कर लिया जाता है वह कलिंदत है धौर उमकी उच्चोगिता भी नहीं है क्यों कि स्स मुंडका का जो रूप कुछ वर्षों पहले चौकी व बोलावे का या, बहु सव नहीं रहा है। हाकों सिक्त जित्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि सिरोही राज्य ने दलको सपनी साम का एक जरिया बना तिया है, जो किसी भी दृष्टि से उच्चित नहीं माना जा सकता है। यह विशेष रूप से जैंनों की धार्मिक स्वतन्त्रता का पातक है क्योंप यह हर कीन, हर जाति य हर विशार के लोगों से लिया जाता है। इमलिये यह कांक्रेस सिरोही नरेंस से सानुरोध निवेदन करती है कि इस स्वमानजनक एवं धर्मावाक टैक्स को हटावें।

# मुनिमण्डल से नेतृत्व का अनुरोध

यह सम्मेलन धनुभव करता है कि जैन समाज में मुनि-मण्डल का एक विशिष्ट स्थान भीर महितीय प्रभाव है। इसलिये यह सम्मेलन उनसे सविनय प्रार्थना करता है कि वे झाबू मन्दिर टैक्स हटाने में सिक्रय भाग लेकर इसे सफल बनाने में सहयोग दे ।

#### ग्रध्यक्ष का ग्रोजस्वी भाषण

ब्यावर २३ जनवरी । धाज रात को दिल्ली घ्रह्मदाबाद ऐक्सप्रेस से धाबू मन्दिर टैक्स विरोधी सम्मेलन के समापति लाला लनगुखराय जी जैन यहाँ पहुच गये । ११ वजे की ठितुरती सरदी में भी सम्मेलन के प्रियक्तियों धीर जैन भाइयों ने धापका खागत किया । धापके साथ धीमती लेखबती जैन, लाला हेमचन्द्र जैन चेबरमैन मकॅस्टाइल एसोलिएसन देहली, ला० रत्तराल जैन मनी जैन प्रेम सभा, डा० नन्दिकसोर धाफिस सेकंटरी ध० भा० जैन परिषद् धादि भी धाये हैं।

इन प्रमुचित टैनसों को कीसे दूर कराया जाय ? मेरे वास बहुत से पत्र आये है जिनमें मेरे भाइयों ने सत्यावह करने की सम्मति दी है। मैं जबानी जमा खर्च पर विश्वास नहीं करता मैं तो कार्य को कार्यक्ष में परिचित करना चाहता हूँ। किसी बडे काम करने के लिये सबसे पहले साहस, उत्साह भीर संगठन की भावस्यकता है। मैं तो समाज भीर देश का सिपाही हूँ तथा भाष महानुभावों की भाजा से भाया हूँ। भाष निर्णय करके बतादेरे मुफसे क्या सेवा चाहते हैं। टैक्सों के हटवाने के लिये क्या करना हैं?

इस विषय में मेरी सम्मित यह है कि तमाम सम्प्रदायों के जैनों की एक शक्तिशानी समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाय में ले। इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितियां बनाई जाय, ताकि काम मुचाक रूप से किया जाय। बिना संगठन के कोई काम सफल नहीं हो सकता। इकके पदचाल् समाज के धनी मानी महानुमां काए के डेयुटेशन राज्य के प्रथिकारियों से मिले और उनवे प्रार्थना करे कि वह प्रमुचिन टेलुमां को कम करें

# जगह-जगह स्वागत

ता० २६ जनवरी सन् ४२ को भी लाला तनसुखरायकी जैन प्रातःकाल बहमदाबाद एनसमें से से अपने मित्र तथा प्रतिनिधि श्रोमती लेखबती जैन, एक्स. एम. एस. ए. भी० हेमचन्द्र जी जैन चेयरमेन मकॅटाइल एसोसियंशन हेहली, श्री प्रजीतप्रसाद जी जैन सुपुत्र लाला महाबीर प्रसादजी ठेकेंदार देहली, भी लाला रहनलात जी जैन मंत्री जैन मित्रमंडल, श्री आदीवक्षरप्रसाद जी एम. ए. हा० नदिक्योर जी, एस. प्रसादकी ठोकें से साथ रवाना हुए। देहली पर भाषकी विदाह के जीर-बीर के साथ हुई मानो कोई बीर किसी युद्ध में नहाई के लिए जा रहा हो। आपकी कुलहारों के साथ दिया किया गया।

जयपुर पहुँचते ही यहा के तमाम जैन भाइयों ने झानका खानवार स्वामत किया धीर सबने यह कार्कमा झच्छी तरह सफन हो हसकी जूब चर्चा की। यहा से गाझी किवानगढ़ रहुँची। बारां पर भी पहिले ही से झापके स्वामत की सच्छी तैयारी कर रक्की थी। गाझी पहुँचते ही सारा प्लेटफार्स ज्यानरों से जूब उठा। कुनों के हार, बाय आदि के साथ आपका स्वामत किया गया। कोटो भी लिये गये। किवानगढ़ से गाड़ी ध्वनेंस रहुँची। यहां पर भी कुनहारों से आपका स्वामत किया गया। तोटो भी लिये गये। किवानगढ़ से गाड़ी ध्वनेंस रहुँची। यहां पर भी कुनहारों से आपका स्वामत किया गया। रात को करीब १२ वजे आप स्थायद रहुँची। इस कडक सर्टी में इस कार्क्स स्वामत किया गया। रात को करीब १२ वजे आप स्थायद रहुँची। साह स्वास्त किया स्वास्त स्वामत क्रिया कार्क्स के संयोगक श्री० विमानविह थी लोड़। भीन गोतीलालती हालाकर्डी थादि स्वास्त कार्क्स के स्वास्त कार्क्स वा अध्या स्वास्त स्वास्त क्रिया। प्रात्काल १० वजे लालाजी सदस्य बहुसरे जैन भाइयो ने यापका बहुव वहिता स्वासत क्रिया। प्रात्काल १० वजे लालाजी का सानदार जुनूस स्टेशन से निकाला गया। जुनूस क्यावर के मुक्त स्वासारों में होता हुआ मेवाड़ी दरावों के पास सेट कुम्दनमलबी लालचन्दनी की बगीची में समापत हुमा। रास्ते में प्रवास जह एता-सुपारी-कुल सादि सापका स्वासत किया गया। व कोटी साद को भी प्रवन्ध

रात्रिको ठीक ७।। गजे पंडाल में आबू मन्दिर टैक्स विरोधी कांफ्रेन्स का म्राधियेशन प्रारम्भ हुआ । प्रथम मंगलाचरण के बाद स्वागताध्यक्ष श्रीमान् सेठ तोतालालजी सा० रानीवाले का व्याक्यान हुआ। पश्चात इस सभा के सभापित कमंत्रीर लाला तनसुकरावजी का सारगर्भित व्याक्यान हुआ। इसके बाद धलण्ड जैन परिषद् के स्वागताच्यल श्री० सेठ हीरालाल जी काला का भाषण हुआ और किर इस परिषद् के सभापित उत्साही श्रीमान हेमचन्द्रजी जैन वेयरमेन मर्केन्टाइल एसोसियंत्रन देहली का यास्थान हुआ। इ॰ नन्द्रकिशोर सा० ने जैन समात्र के घलय-धलग किरकावदी व जैन समात्र की दुरंशा के उत्पर वहा ही सारग्रित भाषण दिया। जन्त में पं० रामलावजी का जोशीला ब्याक्थान होकर सात्र को कार्यश्री समास्त्र हुई।

प्रातःकाल ठीक ६ वर्ग सभापतिजी के स्थान सब्बेक्ट कमेटी की मिटिंग हुई जिसमें चार प्रस्ताव पेश हुए धौर उनके ऊपर चर्चा की गई। टोपहर को पंडाल में खुला प्रधिवेशन हमा।

प्रारम्भ में मंगलाचरण के बाद बाहर के घाए हुए करीब १५० संदेश मुनाये गए। इन संदेशों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनता की सहात्रभूति प्रधिक से प्रधिक दिवाई देती है। इसमें जैन व जैनेतर बडे-बड़े भनीमानी व विद्यानों के सदेश है। प्रस्तावकों ने प्रस्ताव पेश किये भीर जनके ऊपर जोशिल व्याव्यामों के द्वारा उनका प्रच्छा विवेचन किया इसी प्रकार समर्थक व प्रमुमोदकों ने भी खुद जोरदार भायलों के द्वारा उनका प्रच्छा विवेचन किया। तमाम प्रस्ताव सर्वानृतत से पास हुए। प्रस्ताव स्वयं प्रकार मार्थक के प्रस्ताव क्षत्र प्रकार को सिधी, बाँठ नरवालजी, प्रमंचन्द्र वो सुराण, राजमानश्री लोडा स्वयं के लव्ज प्रयोग, पर रामचुमार जी, पर प्रमानति ही जो लोडा, देवीचन्द्र जी जून, मुकुट विहारीलाल जी आगंव प्रादि के बहुत ही मनोहर व्याव्यात्र हुए।

# ब्यावर का भाषरा

जो स्यादवाद् मंयकके प्रतिभा मई छवि धाप है। जो रिद्ध सिद्ध प्रकाशदायक वदनीय ललाम है।।

नित प्रात तिनके स्मरण से होता प्रपूर्व लगाम है। उन महाबीर जिनेश को श्रद्धासमेन प्रणास है।।

ग्रायरशीय बन्धुग्रो तथा माताओ ग्रीर बहनी !

इस समय जैन जानि की दमा धित बोचनीय है। हमारे पान सब कुछ होते हुए भी हम ध्रपने देश में ध्रपना ध्यक्तिरव कायम नहीं रख सकते। गुढ़ भारत के द्वार पर धा गया है। ससार की स्थिति डौबोटील है, इस समय प्रश्येक कार्य को बहुत सोच-समभक्तर करने की अरयत ध्रावस्थकता है। ध्राज हम इन बात पर विचार करने के जिए एकत्रित हुए हैं कि हम जाति के सान, पान तथा ध्रपने पूर्वजों के बनाए हुए धर्मस्थानो और स्मारकों को कैसे मुरक्षित रख सकते हैं। उन बीरों की संतान विन्होंने भारत-पूमि पर राज्य किया है और सिक्त वर जैसे बीर राजा को जो जूनान से योरोंत को फतह करता हुआ ईरान पर विजय पाकर भारत को पराजित करता पाहता था, भारत से लदेह भगाया था। क्या प्राज्य वह जाति इस करद नमुंकक हो गई है कि वह प्रथमे पूर्वजों के बनाये हुए धर्मस्थान, देवालय तथा स्नारकों की भी रक्षा नहीं कर सकती। यदि यही रक्षा रही तो एक दिन घानेगा कि हमारे घरने-प्रपान नगर घीर धाम के मन्दिरों तथा धर्मस्थानों का भी यही हाल होगा। कोई भी शावितवान प्रमुखित कप से हमारे मन्दिरों धीर वर्म-स्थानों पर कब्बा कर तथा और कहेंगा कि हता देवंग यो विद्या दोगे तो फिर दर्धनों की आजा स्थितेगी। इस समय हमारे सामने पाबू रोड पर दिलवाड़ा के जैन मन्दिरों का उदाहरए। उपस्थित है।

शाकू के जैन सन्दिरों के विषय में समावारवर्तों में काकी प्रकाश हाला जा चुका है।
आज तो यही निर्णय करना है कि स्था हम इसी तरह से इन सन्दिरों पर प्रतिवित्त ,नए-नए टैन्स तैर रहें भीर एक दिन ऐसा प्राप्त कि टैन्स तथा बन्धन दश करत बढ़ जावें कि साधारण माइसों को इन सन्दिरों में युजन-प्रशाल गो क्या दश्चें करना भी दुर्जन हो जाय। ने पा प्रयुप्त यह प्रमुप्तान है कि प्राप्त रोड पर जो इस प्रकार टैनन बढ़ा है सब हमारे घसंगठन, लापरवाही धीर दक्तू नीति के कारण बढ़ा है। यदि घस भी इस धीर ध्यान न दिया गया तो भय है कि हम कही इससे भी निक्तुन हाज न भी देठे जैंडा कि इन सन्दिरों के बाज जो गांव नमे हुए ये उनका इन सन्दिरों के साथ प्राज कुछ भी सबंध नहीं दीज पड़ता।

इन प्रनुचिन टैक्सों को कैसे दूर कराया जाय, इसके विषय में में अपने विचार समाचार पत्रों में पहले प्रकट कर चुका हूँ। मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं जिनमें मेरे भाइयों ने सत्यापह करने की सम्मति दी है। मैं जबानी जना-चर्च पर विश्वास नहीं करने वाला, मैं तो कार्य को कार्य रूप में परिणत करना चाहता हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि संसार में कोई बात असस्मय नहीं है। परन्तु किसी बड़े काम करने के लिए सबसे पहले साहम, उत्साह और संगठन की आवस्मय प्राथ है। मैं तो समाज और देश काए कि विषाही हूँ। आप महानुभावों की प्रासा से प्राया हूँ। आप निर्णय करके बताइए मुक्से क्या सेवा चाहते हैं। टैक्सों को हटवाने के लिए क्या करना है।

इस विषय में में गी तस्मिति वस है कि मबसे प्रथम को अपने हाल में ले। इसके द्वारा में ने मिल के एक सिक्तमाली समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाल में ले। इसके द्वारा जानान स्थान-स्थान पर स्थानीय समितिया बनाई नाये ताकि काम मुख्य कर पर प्राप्त किया जाय। विमा संगठन के कोई काम सकत नहीं हो सकता। इसके पद्यान्त समाज के धरी-मानी महानुसाव का एक डेड्रुटेयन राज्य के प्रतिकारियों से मिने और उनने प्रार्थना करे कि बहु प्रमृतिन टैक्सों को कम करें। यदि डेड्रुटेयन को सकता नहीं तो किर सारे देश में इसका प्राप्तीतन किया जाए भीर एक दिन नियत करके दिशोधी समाज की जाय। उस दिन प्रशास वाम किए जायें और उनकी प्रति दियासत तथा सरहार के उच्च अधिकारियों के पास मेबी जायं।

यदि इससे भी कुछ, सफलतान हो तो फिर प्रन्तिम योजना सत्याग्रह की रह जाती है

जिसके लिये मेरे बहुत से मित्रों ने भी हैदराबाद के सार्य सत्वायह का जदाहरण देकर, हमें भी जसका अनुकरण करने के लिए लिखा है। परन्तु हुएं इसमें जहनी नहीं करनी चाहिए। सत्यायह को किस प्रकार नहीं है। सार्यसाय ने हैदराबाद के सदयाद को किस प्रकार परिष्म करके सफल बनाया था भाग सबसे सामने हैं हु ह्यारी बीरों ने अने आपकी प्रसन्तात के साथ सत्यायह कार्य के लिए पैश किया, आयंस्वायी भाइयों ने लाखी हमाया दान देकर प्रान्दोतन में जान हाली, सुवंदयन मार्य समाज के सर्वनात्य नेना थी नारायण ह्यामी भी महाराज धर्म की रक्षाय हैदराबाद के सरवायह में गए। गुरुकुल भीर कानेओं के विद्यार्थी सब कुछ छोड़कर सरवायह में सिम्मितत हुए। इन सबने प्रविक्त सकता की कुञ्जी यह थी कि आयंस्वाय के चौटी के नेता और सिनिक वर्ग हब्य तस्यायह समाज करने अने वा रहे थे। इन उच्च कोटि के महानुभावों के कि जोने का प्रभाव रियासत तथा जनना पर पड़ा। जनता ने दिन लोलकर जन भीर पन में सहस्याय हमी पित्रा के में रियासन को हान माननी पढ़ी।

हिंदू महासभा का भागलपुर का मोर्चा तो कल की ही बात है हिंदू महासभा के प्रभान वीर सावरकरंशी से लकर मारे हिंदू नेता अपने विध्वारों की रक्षांचें भागलपुर में जा हरे, विज्ञें सिदिया सरकार के जुनापाल मर भीर राजा भी सिम्मिनत है, अपने अधिकारों के प्रभन जीवन-मरण की समस्या सम्मक्तर वहां विरक्षार हो गए। हिंदू नेताकों के इस त्याग ने सारे भारत की संस्थाओं की सहानुपूर्ति प्रथन कर नी यौर विश्वार गवर्ने के इम कार्य की सारे भारत की संस्थाओं की सहानुपूर्ति प्रथम कर नी यौर विश्वार गवर्ने के इम कार्य की सारे भारत में निर्माह हुई। ब्या जैन नथाज के पास गर्द मब तथारी है 'में तो यह समस्त्रता हूँ कि धर्म में निरम्ह हुई। ब्या जैन नथाज करान जनता पुष्प का कार्य है जितना कि स्वयनी तरफ में जैतालय मारे बेबालय नवारा। जैन समाज पर्मिक्या लावन करने में बहुत ही प्रतिद्वित है। हमारी जाति का साधुवर्ग यदि इस भीर घोडा-मा प्यान दे देवा तो मुक्ते आशा है कि इन कार्य की सफलता में कोई देर र लगीयी। जैन समाज पर्मिक्य तक कोई रोमा गोर्चा नहीं तथा है। हम भाज महाराज मिरोही से भावने जन्मदित धार्मिक प्रविकार मार्च है, यदि जैन समाज का साधुवर्ग, भनी तथा सरकार के कुना पान भी मर्च पानिक प्रविकारों के प्रथाल का नाधुवर्ग, भनी तथा सरकार के कुना पान भी मर्च पानिक प्रविकारों की रहार्य एक व्यव्यक्ष प्रकृत होकर धर्म परसाव कुछ साधुवर्ग, क्यां प्रथाल करना चाहिए।

जैन समाज इस समय तक रहतू नीति ने काम नेती रही है, मुक्ते मानूम है कि कई बार कि समाज ने गरकार तथा रियाहां में अपने आंखार मजदाने के वित्त पन के बल से काम जिसा है और मुंद माना क्या नुनाया है। उसका ही यह कारण है कि हरएक के मुह में पानी मा जाता है और वह तमकता है जैन नमाज एक तीर्यभव गानवा है। इसलिए विनके भी राज्य सा सीमा मे कोई जैन तीर्थ या समेश्यान होता है वह उग्रकों कमाई का सामन बनाना चाहता है और वितत भाग जैन समाज से पूटा आता है गुटना है। भाग उनसे कोई पुछे कि इसमें इसका स्था तमा है। हमारे पूर्वजी ने अपने भन और बन से मन्दिर को बनवासा था किर यह किस का तमा है। हमारे पूर्वजी ने अपने भन और बन से मन्दिर को बनवासा था किर यह किस का कारण हमें तम करते हैं। हमने माना कि जैन समाज बंदुने थे धनाइय है और बहु सकत बहु से स

हुई है। जैन समाज प्रयने प्रथिकारों को भूल गया, स्वाभिमान जाता रहा, शक्ति की छा हो गई, रमों में से बीरताका रक्त नुप्त हो गया। जिसके बीरों से संसार कपकपाताया, जिस जाति के बीरों ने जैन धर्मकी घ्वत्रा संसार भर में फैहराई यी घात्र वह जाति नपुंसक घौर कायर कहलाए घौर उसके धर्मको घृणाकी दृष्टि से देखा जाय, कितने खेद की बात है।

किसी समय में जैन बीर भीर महाश्मा के नाम से पुकारे जाते ये स्राज उनको बिनया और वक्काल में नाम से पुकारते हैं। वास्तव में जैन यमं बीरो का धर्म या। राजपूतों भीर क्षित्रयों ने इसे प्रपादा था। जितने भी हमारे तीर्यकर हुए हैं लगगन सभी राजपूत या क्षत्रिय यंग्र से ही उरान्न हुए हैं। पहले समय में जैनो का केवल एक घषा व्यापार ही नहीं या, जैनियों में सेनापति, राजा-महाराजा, चक्कर्ती राजा भीर कोषाध्यक्ष हो चुके हैं। श्री भामाशाह जैसे धन-कुकर प्रोप्त मीर्थ जैसे बीरों का नाम स्राज तक ससार में विख्यात है बीर गौरव के साथ निया जाता है। यह जैन समाज के नर रस्त थें।

यह युग सगठन का सुन है। इस युग में बही ममाज जीविन रह सकता है जो सगठित, वलवान और सिक्तिशा होगा। आज हम रस जगह जिस उत्तम कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं, वह चीज उत्त महापुरियों की बनवाई हुई है जिन्होंने प्रावृ पर्यत के सास-पास की दिलवाड़ा की मूर्मि पर करोडों रुगए का मोना धीर चादी विद्यालर प्रपत्ती तलवार के बल पर जगत विक्यात मूर्मि पर करोडों रुगए का मोना धीर चतंब है कि हम उनने नताए हुए स्मारक की कायम एकते के लिए हर प्रकार का त्याग करें। यह हमारे लिए बण अवसर है। विद हम सगठित होकर कुछ कर गए तो जैन जानि का गौरव बढ़ेगा यदि हमने कुछ नहीं किया तो साने वाली संतानें हमें धिक्कारों, कहेंगे कि हमारे पूजी में धपने मदिरों की भी रक्षा न हो सकी। इस काफ से में प्रण करों कि तन, मन, पन में इस कार्य को पूगा करेंगे। मुझे पूर्ण अवाह है कि हमें सबस्य सफलता मिलगी।

अन्त में आप महानुभावों का मै शरपन्त आभार मानता हूं कि धाप सबने मुझे यह मान दिया जिसके कारण आपके दर्शनों का लाभ हुमा। हम सबका यहा एकत्र होना तभी सफल होगा जबकि हम इस अवसर पर तभाम साध्यरायिक भेदभावों को दूर करके एक शिक्तशाली समिति का निर्माण करें जो सारे देश में संगठन के कार्य की धपने हाथ में लें। इस समिति के बनने से तमाम कार्य पूर्ण हो जायेंगे। मै आशा करता हूँ कि आप अवस्य मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देने भीर इस कार्य की सफल बनाने में प्रयस्त्रशील होंगे।

> दुर्भाग जैन समाज तेरा क्या दशा यह हो गई। कुछ भी नहीं भवशेष, गुरा-गरिमा सभी तो खो गई।। क्या पूर्वजों का रस्त प्रव तेरी नशों में है कही ? सब जुरत होता देव गौरव जोश जो साता नहीं।। पूर्वज हमारे कौन ये, वे कुरत क्या-क्या कर गये। किन-किन ज्यायों से कठिन भवसिष्ठ को भी तर गए।।

# धार्मिक जिल्पकला

भारत में कलाधिक्य की दृष्टि से जिन स्थानों को प्रधानता दो बाती है आड़ की धिल्पकला को उनमें महत्वपूर्ण स्थान प्रधान है। कई बियेषताओं के कारण तो प्राञ्च की कला की सर्वोत्तम भी कहा जा सकता है। प्रशिद्ध इतिहासचेला भनेत टाइ के मतानुसार यदि ताजमहल की सिल्पकला के मुकाबिने कला यदि कही गाई जाती है, तो वह प्राञ्च में। इंद दृष्टियों से तो प्राञ्च के कैन मिल्दों की पिल्पकला ताजमहल की कला से भी प्रागे वह गाई है।

लेकन सपनी जिम थेप्ट शिल्वकला के लिए साबू तीर्थ भारत में ही नहीं वरन् सारं सत्तार में प्रसिद्ध है, यह जिल्कला वहां के उन जैन मिलिरों में पाई जाती है जिहाँ कि जैन सहामजी विस्तवाह चौर वरतुषान, तेजाल ने आदू सरीवे पर्वत जिल्कर पर प्रवनी धार्मिक महस्वकाशात, प्राप्ता और प्रेम के प्रतिकार पर प्रवनी धार्मिक महस्वकाशात, प्राप्ता और प्रेम के प्रतिकार के प्रतिकार पर प्रवनी धार्मिक महस्वकाशात, प्राप्ता और प्रेम के प्रतिकार के प्रदेश के विष्त में वर्ष से अपर का साम प्रविक्त के प्रतिकार के विष्त में वर्ष से अपर का समय अपतीत हुया, इवने लग्ने वर्षों का प्रकृष्ट परिष्म इन जैन महामंत्रियों की निर्माण कला की धार अपर का प्रकृष्ट उदाहरण है। जहा ताजमहत्व सरीक्षी थेव्छ कृति मुगन सम्राप्त के बीच वर्ष के परिष्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहा ताजमहत्व सरीक्षी थेव्छ कृति मुगन सम्राप्त के बीच वर्ष के परिष्म का परिणाम है, वहा दन मन्दिरों के निर्माण में इतने-इतने अपिक समय का त्य आता इसिवए ठीक मानुम होता है, वह हम इन मन्दिरों के विशालता और उन मूनियो तथा लग्भों को देखते हैं को एक ही पाणा के है और प्रमुप्त है। तब दह सन्दान वही-बदी धिक्षाये भीर निर्मण की हतीं सामधी किस परिश्च के लाव बहा तक स्वाहर हाती हु नहीं मी।

और उस समय प्रायु पर्वत के मार्ग जब कहीं ग्राधिक बीहर ग्रीर ग्रगम्य थे। ग्राज जो दर्शक पक्की सडक के द्वारा इन मन्दिरों के कला-दर्शन हेत जाते हैं, वे उस दर्गमता की कल्पना नहीं कर सकते । इसलिए ताजमहल के साथ तुलनात्मक दिष्ट से विचार करते समय हमें इस परिश्रम भीर अगम्यता का भी ध्यान रखना होगा । दूसरी दृष्टि से ताजमहरू जहां मुगल सम्राट के पत्नी-प्रेम की स्मृति का प्रतीक है, भौर एक सम्राट के शक्ति, वन भौर प्रभाव से निमित्त वस्तु वहां माबू के यह जैन मंदिर उन जैन मंत्रियों की पवित्र घार्मिक महत्वाकांक्षा और उनके एक सीमित बल-वैभव के प्रतीक है। इसीलिए जहां-जहां ताजमहल के निर्माण में शाहजहां की शासन-सत्ता ने काम किया, वहा इन मन्दिरों के निर्माण में हजारों शिल्पियो और मजदूरों की पवित्र धार्मिक भावना ने काम किया है, जिसके वश वे वर्षों तक ग्रयक भाव से भाव पर कलासर्जना करते रहे। उनके सामने पूंजी का वह लोभ न था, जो ताजमहल के निर्माता कलाशिल्पियों के सामने। यहा पर उन कलाशिल्पियों ने जी स्रोल कर ग्रपनी कलासर्जनाकी प्यास बुभाई ग्रीर वे उसे चरम सीमा तक पहुँचा देने में सफल हुए हैं। उनके अतिसूक्ष्म और विराट कलाचित्र को देखकर विदेशी निर्माणकला विशारद भी दंग रह जाते हैं। संगमरमर की कला का निलार यहां ही देखने में गाता है। ग्रध्ययन की दृष्टि से देखने पर हमें इन जैन मन्दिरों में जैन वर्मकी संस्कृति का इतिहास एक प्रकार से बड़े माकर्षक ढंग से सचित्र भीर सजीवता के साथ लिखा हुआ दिखाई देता है। हम जैनधर्म सम्बन्धी भावनाओं ग्रौर आचार-विचारों ग्रौर उसके विकास की बारीक बातों को म्राज के मन्दिरों की कला में स्पष्ट रूप से अंकित देख सकते हैं। यही नहीं वरन एक ऐतिहासिक युग की वेषभूषा, रीति-रिवाज भौर लोकरुचि की सांगोपांग ऋलक इन मन्दिरों में दिखाई देती है। अजन्ता और एल्लोरा की गुफाओं के समान हम नाट्य, नृत्य और संगीत तथा भावविन्यास का विशद चित्रण पाते हैं, जो अध्ययन की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय का काम दे सकता है। मृतिकला और धातुकला का भी चरम विकास इन मंदिरों में देखने को मिलता है। मदिरों में भिन्त-भिन्त तीर्यंकरों और मृतियों की जो मूर्तियां हैं वे आकार-प्रकार में काफी विशाल हैं। एक-एक मृति कई कई मन वजनी है, ऐसे वजन की विद्याल मृतियां भारत के बहुत ही कम मन्दिरों में पाई जा सकती हैं।

इन मंबिरों में जैन यमें धौर संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से जहा ब्राप प्रक्षय भण्डार भरा पाएँगे, वहां धापको जैन और हिन्दू धमें की मिलीजुली संस्कृति की भी कलक विभिन्न चित्रालेखों में देखने को मिलेगी। इससे पता चनता है उस कान के निर्माता किस प्रकार अपने समकालीन हिन्दू पर्म भीर संस्कृति से प्रभावित वे और किस प्रकार समयांगी की भावना का एकीकरण या। इन मंदिरों के बीच में श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र की कपाएँ, नर्रास्ट प्रमयतार की कथा और सहाभारत काल की कपाएँ बडी सुन्दरता के साथ मंदित पाते हैं जिनकी पूर्णता पर दर्शक बरसम दुग्य हो जाते हैं।

मेरी दृष्टि में बह घम ही नहीं जो प्रपत्ते जीवन को सुधारने के लिए इस जीवन को सविकष्ट बनाये विगाड़े। वस्तुत: धर्म की कसीटी अगला जीवन नहीं, यही जीवन है।

# सामियक ऋाववयक ऋपील

व्यवस्थित ढंग से व० भा० आबू मन्दिर टंक्स विरोधी प्रन्दोलन को सफलतापूर्वक चलते हुऐ भाव संगमय चार माह व्यतीत हो गये। पर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आजतक कभी थीं समाज के समक्ष धन प्राप्ति के लिये प्रपील नहीं की घीर न भविष्य में ऐसा विचार ही है कि सार्वजनिक भ्रमील की जाय क्योंकि कमेटी के कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह जानते व समक्षते हैं कि ऐसा करने से हमारी सारी शक्ति इस घोर लग जाएगी जिससे समय का व्यर्थ दरुपयोग होगा। लेकिन यह सभी भाई महसूस करते हैं कि यह कार्य महान है और अर्थाभाव के कारण जसे हरगिज सफलता न मिल सकेगी । इसी बात को घ्यान में रखते हुए मारवाड़ के जिन-जिन स्थानों में में डेपुटेशन के साथ गया वहां के भाइयों ने बिना ग्रपील किए ही मुफ्ते यैलियाँ मेंट की और प्राप्त्वासन दिया कि आवश्यकता पडने पर हम ग्रीर भी अधिक श्रायिक सहायता आपको देंगे। इसके म्रतिरिक्त भीर भी कई जगह के दानियों एवं इस आन्दोलन से प्रेम रखने वाले महानुभावों की ग्रोर से हमें विना ग्रपील किए रुपयों की प्राप्ति हुई है। इसलिए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि समाज बाब बान्दोलन की सार्थकता को समभने लग गया है। बस्तु धनिक वर्गस्वयं इस क्षोर ध्यान देकर भाव भान्दोलन को सफल बनायेंगे ही परन्त इस समय जिस जरूरत को ब्रधिक महसुस कर रहे हैं वह जरूरत है उत्साही युवकों के सहयोग की जो एक बार भर्म और समाज की मान-मर्यादा की रक्षा हेत तथा इसे जंग की जीतने के लिये अपने सर्वस्य की बाजी लगावे । समाज के उत्साही युवकों के घलावा हम घपने समाज के विद्वानों, विद्यार्थियों और वकीलों से भी जोरदार ग्रपील करेंगे कि ग्रीब्मावकाश में सभी भाई ग्रपने-ग्रपने इलाके में भाव आन्दोलन के प्रचार का अगर बीडा उठा लें तो एक बारगी जो कार्य वेतनभोगी प्रचारकों से होना असम्भव है उसे आप लोग सम्भव करके दिखा सकते हैं।

हैराबाद सत्यायह के समय धार्य समाज के छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक ने यपने को उस थान्दोजन में प्रापंग कर दिया था वाज के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था धोट वह वा धार्य भर्म और उसको संस्कृति की रता। कई जार्य भाइयों ने तो हैरराबाद की बिलवेदी पर धार्य में और उसको संस्कृति की रता। वह जार्य समय उनकी सारी शांचित वही और सानी हुई वी। ऐसो-साराम को उस बक्त उन्होंने ताक में एक दिवा वा और हैरराबाद की धोर चल वह वे धीर उन्होंने धान में स्वाद है कि हमारे ही पूर्वजों के बनवाये में पार उन्होंने धान तथा वा बालियानी मानों से एक बार संसार को दिवा दिया था कि धार्यों में धानी पपने पूर्वजों का रहतांत मीजूद है। किर क्या बात है कि हमारे ही पूर्वजों के बनवाये विवास एवं स्वीतीय मनितर तथा उनमें विराजमान धांगेशंग सीम्य मूर्तियों के दर्शनों पर सिरोही की स्वेजव्याचारी सरकार मनमाना टैक्स हर यात्री पर बाहे वह दिगम्बर, स्वेतास्वर हो बा कि हिन्दू हो बस्त कर उने ऐस-परताों में बच्चे करें। उसे क्या घरिकार है कि जैनों के स्ववासें को धारहरण कर अपनी मनमानों बलादे थारे टैस्स बहाती रहे।

जिस दिन से प्राबू धान्दोलन का श्रीगणेश हुमा घौर जैसे जैसे यह भ्रान्दोलन प्रधिक उम्र भौर स्थापक होकर जैन समाज की सीमा को लौंचकर सबंस्थापी बना तब से हमें कुचलने के लिए शिरोड़ी स्टेट के निर्दुक्के प्रथिकारियों ने जैन जनता पर प्रथिकाषिक श्रश्याकार करने की कृषित नीति को प्रकल्पार कर लिया है और ने बरावर बार पर बार करते ही जोने जा रहे हैं:

जैन समाज के बच्चे-बच्चे को मह बान कर नहान हु स होगा कि झाबू मान्दोलन के कुलतने के ह्रेष्ठ सभी सभी जावाल के जैन मिदर में स्थित की नेमीनाम की सारोपांग भव्य एव सुखर सूर्ति के ट्रक्डे ट्रक्डे ट्रब्डे राज्य के सरिकारियों ने मपने सहयोगियों से करवा बाते सीर मिररणी के सामा एक मेंसा कटवाकर उसके रक्त से मिरर की दीमार सूर्य करदी। क्या इस प्रकार के समानाजनक सरायाचार को जैन समाज सहुत कर सेगा और चुण्याप मूर्तियों का सपमान होते देखता होता?

आये दिन जैन समाब की जवासीनवा से वो सही प्रका कसता है कि वे कुछ कर सकते में सपने की सर्वया सदमयं पाते हैं। हम व्यव्सिक ककर है पर क्या हके इस प्रकार के निरावर होने वाले मत्याचारों के निराकरण के किये कुल का पूर्ट पी कर युववाण की उद्भाव चाहिए? वह तो अपने स्वरंगे की रखा के हेतु करने की स्वाचन देती है किट स्वाचारण है कि हमारे विभो में स्वरंग प्रार्थित के हैत किसी प्रकार मी जयन-प्रका नहीं मच्छी।

जैन संमाज को यह जान कर भतीय भ्राष्ट्रचर्य होता कि आबु कांदीलन का साथ धा भा हिन्दू महासभा धा भा हिन्दू घम सेवा सघ कलकत्ता, आहत सेवाश्रम कलकत्ता, बगाल प्रातीय आर्थ प्रतिनिधि सभा, सन्यास साधम बया, कन्या गुरुकुल भैसावल, कन्या गुरुकुल खानपुर, शुद्धि सभा मागरा, श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा बेहुली, मार्यसमाज हैदराबाद, दयानन्द साल्वेसन मिश्रन हीशियारपुर, आर्थ प्रतिनिधि सभा अजमेर, हिंदू सभा अजमेर, हिंदू सभा भोषाल, बनिता विभाग काक्यम हैहली, हिंदू सभा चांदकाली (बगाल), सी॰ पी॰ हिंदू सभा, यू॰ पी॰ हिंदू समा, मार्योपदेशक समा लाहौर, भी मद्भानन्द मनायाश्रम मजमेर, गुरुद्वारा शिरोमींग समा अमृतसर, राजस्थान मा के हिंदु सभा अजमेर, आर्थ प्रतिनिधि समा करांची, विहार हिंदू सभा पटना, प्रताम सभा उदयपुर, अ॰ मा॰ शक्षि सभा देहली ग्रादि कई जैनेतर सभाएँ भारत मे अपनी मान-मर्यादा के हेतू तथा स्वत्व सरक्षण के लिए प्रचार कर रही हैं और उपरोक्त सभी सस्याधो का सहयोग हमे आप्त है। यर अफसोस है कि सोती हई जैन कीम के कानो मे जु तक नहीं रेंगती । समाबार-पत्री में कितनी ही मतेंबा लिखा गया कि जगह जगह बाब मंदिर टैन्स विरोधी शासायों समायें स्मापित कर व्यावर में पासखूदा प्रस्ताव का समर्थन करके सिरोही स्टेट भेज हैं पर दो ढाई सौ स्थानों के प्रतिरिक्त प्रत्य स्थानों से प्रस्ताव पास कराकर नहीं भेजे गये। जैन समाम की इस उदासीमता को देखकर दुख होता है कि क्या दरधसल में इस संघर्ष के जमाने मे दुनिका के पर्दे से जैन समाज का सस्तित्व कट हो जायना । इस सम्बन्ध मे डेप्टेशन बनाकर जनक-जनक दौरा किया । इस सम्बन्ध में लगाता रुधादीलन चलता रहा । डेपुटेशन कई बार दीवान साइव से मिला परन्तु मंदिरों के दर्शनों से प्राप्त हुई साब का शोध वे भी न रोक सके। किन्तु जनता की अक्ल मांग और जैन समाज के बागुत हो जाने के कारण वे सब प्रधिकारी यह भी मनुसन करने तने कि यह दैनस नेकर हम जनता के बाच चन्याय कर रहे हैं। १९४२ से देश

की माजारी के लिए किए गए 'भारत छोड़ो' ऐतिहासिक मोदोक्षन के कारण कार्यकर्ताओं का प्यान देश की स्वतंत्रता की ओर लग गया भीर भारतिल बन्द करना पड़ा।

ज्योंही देश स्वतंत्र हुमा महारानी साहिवा सिरोही ने जनता की स्वायपूर्ण मांग को स्वीकार कर लिया भीर जैन समाज के मस्तक के ऊपर लगे हुए कलंक को घो बाला गया।

इस मारोक्षन की सकतता में उन सभी पत्रों, सामाजिक संस्थाओं, हिन्दू और प्रायं समाज के मुख्य बिद्यानों, तेनाओं और जैन कमाज से सभी सम्प्रदानों के प्रमुख्य महानुभावों का हारिक सहयोग रहा जिनके प्रताप और सहयोग के कारण सकता मान हुई। सफलता में मुख्य प्रयं समाज के स्थाप को है, समाज ने सन-भन से इस मारोक्षन में पूर्ण सहयोग प्रयान किया। कस-स्वरूप सकता का पुष्टुट समाज के मस्तक पर सुधीभित हुया। किसी किसी ने जित ही कहा है— भीर और स्थितवाली पुरुषों को होने वाले मम्याप के विरोध में पूर्ण सहयानी प्रायंग उठाली पाहिए। भीर तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए जब तक सफलता पर को प्रमिन के सिक्स सम्प्रदर्शन और है जो पत्र को अधिन, तलवार की शनित और विचार स्थित के एतत्र है। वही सम्पर्दृष्टि और है जो पत्र को अधिन, तलवार की शनित और विचार स्थित के एत्र है हए सम्याय के तो ने तो सहन करता है भी न कुसरे पर सम्याय करता है।

यही जैन धर्म की शिक्षा है जिसका उत्तम पुरुष पालन करते है। इस प्रांदोलन से समाज के युवकों को शिक्षा लेनी चाहिए प्रीर प्रत्याय के विरोध में शावाज उठानी चाहिये। सफलता उनका स्वामत करेगी।



श्राबूटंबस विरोधी ग्रान्दोलन के श्रवसर पर व्यावर में ग्रध्यक्षपद पर मुशोभित होते हुए।

# स्यादाद महाविद्यालय, भदैनीघाट ऋौर उसका जीर्शोदार

### पुरुष न्यायाचार्य श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी

श्रद्धेय पुज्य वर्णीजी ग्रध्यारमञ्जान के भंडार थे। विद्वानों के ग्रनस्य प्रेमी ग्रीर धार्मिक शिक्षा के प्रचार में ब्रापकी ब्रपुर्व रुचि थी । उन्होंने ब्रपने जीवन में १०० से प्रधिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित कराई" । उनका सभी वर्ग के स्त्री-परुषों पर ग्रदभत प्रभाव पहता था । स्यादाद महाविद्या-सय तो उनके लिए पुत्र के समान या जिसका संरक्षण जीवन पूर्यन्त करते रहे। जब गंगाजी की प्रबलघारा विद्यालय के भवन को भस्मसात करने सभी और उस पर बने हए भ० पार्श्वनाय के जिन-मन्दिर तथा विद्यालय के सुन्दर भवन को खतरा हो गया तो उनसे देखा न गया और इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। जब उन्हें लाला तनसूखरायजी का पता चला कि उनके मित्र चीफ इंजीनियर पद पर सुशोभित हैं तो उन्होने इस सम्बद्ध में कई महत्वपूर्ण पत्र लालाजी को लिखे जिनमें विद्यालय की रक्षा का भाव स्पष्ट है। लालाजी ने श्रीर इंजीनियर साह**व ने इस** सम्बन्ध में जो उल्लेखनीय प्रयत्न किया वह उनकी स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य प्रश्नंसनीय सेवा है। इसका सारा श्रेय वर्णीजी को है जिनकी भिक्त से प्रेरित होकर भदैनीबाट का पुनर्निर्माण हुआ।

वर्गीजी के श्रमाव से देश का एक दैदीप्यमान लोकप्रिय मार्गदर्शक ग्राध्यास्मिक रस्त खोगया जिसकी पति होना कठिन है।

द्याए हुए पत्रों में से वर्णीजी का एक पत्र बाविकस दे रहे हैं।

भारतापा वात्र हो- यत्र न्त्राया आप का परित्रप्रजी**र्घर** दे विषय में अत्यान साह्य है यहिश्तितिया माह्य के में पूर्वी अले होने बार इसीवर्ष जनमान परने में की कही आहम हो जावे किर की वत ही जाविमाह्य में आप बी कारिशाः आफ्री और हेते हैं जो सायेश भ्यम्तपूर्वकामक्रिया-क्रायक्त के अभी उत्तर तही काघा-छाम निरम प्रमल है भगत कहीजाबे अपने की मुमर्णिया रहताचाहिए

## ऋादर्श सामूहिक विवाह

### श्री गोकुलप्रसाद जेन, दिल्ली

आ प्रदर्शियाह योजना की समाज में बड़ी आ त्रद्यकता है। यह प्रधा नामधारी सिक्सों और दूसरे सम्प्रदायों में बहुत समय से प्रचातत है। परन्तु जैन समाज में इस आ पर्छाप्रका की लाने का श्रेष वैरिस्टर जमुनाप्रसादती ने है। होणगिरि पंचकत्याण के धवसर पर में गया या बहां १६ विवाह योग्य यर-युवने।

जब उनके दिवाह का प्रायोजन किया गया तो प्रतिक्रिया विचारधारा वाले व्यक्तियों ने इसका खुलकर विरोध किया । वे नहीं चाहते ये कि यह कार्य मेले में सम्पन हो । परनु वेरिस्टर बाहब इस कार्य के लिए तरनर ये। जैन मिश्रन के कार्यकर्ताधों ने दस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया और मेले के बाहर जंगल की मनोरम भूमि में १६ विवाह सानन्द सम्पन्न हुए। लाखों स्त्री-पुरुष बिना सामन्त्रण दिये नहीं पहुँच गये। उनकी शोभा-साश बड़ी सुन्दर उग से चढ़ी। मेले में बात्रे हुए हत्री-पुरुषों ने दस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। धीरे-धीरे यह प्रया समस्त मध्य भारत में फैल गई। देहली में भी परिषद के तत्वावधान में चार विवाह सामृहिक रूप से सम्पन्न हुए। केन्द्रीय लोकसभा के प्रयम्ह श्री आयगर साहब ने सभी को सुन्दर प्राधीविद दिया और दस प्रया को प्रीस्ताहन देने के लिए जनता से प्रशील की। ला० तनमुखरायशी को मी इस कार्य में विशेष रचि थी। उन्होंने इस प्राप्टोलन को ग्रीमाहन देने में बड़ी सहायता प्रदान की। इस प्राप्टोलन का सक्षित्य परिचय डन प्रकार है।

समाज में प्रादर्श विवाहो की प्रया को योजनाबढ़ रूप में चलाने का सम्पूर्ण अये जैन समाज के मान्य नेता स्व० वेरिस्टर जमनाप्रकारजो को रहा है। आप ही इसके प्रवर्तक ये और स्वापने ही जीवन पर्यंत्त इसे सफल नेतृत्व प्रदान किया। मध्य प्रदेश में सापकी छत्रछाया में इस प्रकार के हुआरो विवाह सम्पर्यन हुए हैं।

प्रचलित विवाह हप की इसी बुराइयों ने हमारे मान्य नेता थी जमनाप्रसादकी को सामूहिक साइयों विवाह पढ़ित चलाने के निल प्रीप्त किया था। वैद्याहिक कार्यों के मुधार संवेषन प्रयास तो विराहट करायों के मुधार संवेषन प्रयास तो विराहट करायों के मुधार संवेषन प्रयास तो विराहट करायों के मुधार संवेषन हिंदी साम के तो हो था। समाज में और भी स्वाल-स्वात पर ऐसे विवाह होते प्राये हैं जिससे समाज ने दहेज और किंदुलचर्चों के जुए को उतार फेका था। परिवर्तित परिस्थित प्रीर सामाजिक जागरण ने हमें बहुत कुछ सिला दिया है। व्यवस्थित रूप से सामृहिक घादर्श विवाह योजना को समाज में प्रचलित करने का सारा श्रेष समाज घीर परियद के स्वर्गीय नेता गन्मार्ग प्रवर्णक वैरिस्टर जमनाप्रसावजी कलरेया। (नागपुर) को है। उन्होंने परियद के जबलपुर प्रधिवंदन स्वर्णन एक प्रवर्णन के समस्य एस स्वेपन स्वर्णन स्वर्णन को कामा करने हुए भी जिस महान कार्य का उन्होंने वीडा उठाया था। योर विरोध का सामना करने हुए भी जिस महान कार्य का उन्होंने वीडा उठाया था, उसमें व लगे रहे और इसे पूर्ण सक्त बनाया।



दिल्लों में सामूहिक विवाह का एक बृद्ध । माननीय प्रायंगर सा. की प्रध्यक्षता में यंश्रीलचन्दकी झास्त्री गृहस्थाचार्य का कार्य करते हुए

इस योजना को सफल बनाने घीर इसे कार्य-कप में परिषत करने का बहुत कुछ योग सब बेरिस्टर साइब के अनपम बहुतीयों हेठ जोगावासको सारारताता को है जिन्होंने इस योजना का सफल नेतृत्व करके हसे सफलतर और सफलत बनाया। इन्हीं महानुभावों के सतडप्रयाशों के आक कुनेसलसक और अध्ययदेश में हुबारों पारती विवाह हो चुके हैं

वेरिस्टर सहस्व ने घमने जीवन में स्थान-स्थान यर हवारी घायाँ विवाहों का प्रायोधन रूपा। धायां धिवाह हमारे लिए इसलिए धायरथक है कि हम विवाहों के खबस पर होने वाले धम्मण, हाझाटमपर और अमावयक कंडियों और रिकि-रिवालों से चल घन्डे । हमा वें भगी-निवर्षन, धामीण, नागरिक धादि सभी शृहस्थों को समान स्वर पर लाया आ सके तथा परिकालेक वर्षमान कुरीतियों से मुनित भाग की बात के। इस योकना के मूल में एक हो नेपा। गतियोल है कि धार्षिक विकालता के कारण आज ओ स्थित धिवाहित पर लाते है धा कि जिनके विवाह सम्मन्य धमेक करिजाइयों के बाद विवास के होते हैं, उन्हें राहत सिक सकें । इसे जितना कम से कम सर्वीना बनाया जा सके, उतनी ही सर्विक इसकी उदा-देवता बड़ेगी । सबके लिए अनुकरिएीय यह इसलिए है कि जो व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप से मिशक व्याय भी कर सकते हीं वे यदि आगे माकर इस प्रकार के सादर्श स्थापित करेंगे जिससे कि अनुकरण-प्रिय निरीह निर्धन जनता उन पर चल सके तो समाज इस हीनावस्था से निकल महत्वी।

स्व० बैरिस्टर साहब धौर उनके सहयोगियों के चिर प्रयक्तशील रहने कारण धाज समाज में इस योजना का बड़ा स्वागत हुधा और सामूहिक रूप से सम्पन्त होने वाले इन घादशें विवाहों का व्यापक प्रचार हुधा । समाज ने इन विवाहों की घावस्यकता, सूर्वचूर्एगेता मुचित्रपुरित हो स्विपारमकता को हरयंगम किया और इस पर यपनी मान्यता की छाप भी सचा दी।

वैरिस्टर साहब ने प्रायः सभी प्रमुख धार्मिक ग्रीर सामाजिक उत्सवों पर, मेलो गादि में सामूहिक ग्राटर्श विवाहों की योजना कराई। ग्रन्य विशेष श्रवसरों पर भी इस मकार के ग्रायोजन कराये जिनमें एक ही साथ एक ही मण्डप में, एक ही समय एक ही स्प्रवस्था के अन्तर्गत ग्रनेक वर-वधुषों का शास्त्रीचत विधि-विधान सहित पाणिग्रहण संस्कार हुगा।

बैरिस्टर साहब इस प्रकार के प्रश्तिशीलता के कार्यों में सदा आगे रहे हैं। परिषद ने रेश्र्य में परिने देशक प्रधिवीत के प्रतस्त पर सामृद्धिक आदर्श विवाह योजना के बारे में पूर्ण विवार-पिनम्यों के पश्चाल एक प्रस्ताव पास किया था और इसे कार्यानित करते के लिए जो समिति बनाई गई भी उनके कार्यों का समृद्धां भार उसके मन्त्री भी अनमात्रसावनी को ही सोपा नया था। यों तो इस योजना का व्यापक प्रचार हुआ है किन्तु इस कार्य में यही सावधानी के साथ प्रवस्त होने की धावस्थकता है। प्राव: समाजन्युवार के नाम पर बोगी, वेईमान, उम सोर पूर्ण कर्मा हुआ होने काथ करते हो है। उनसे वचने की धावस्थकता है ताकि वे इस योजना के मूल उद्देश्यों और वास्तविकता को ही नष्ट न कर दे। वेरिस्टर साहब के जीवनध्यापी सतत्रस्थनों भीर वास्तविकता को हो नष्ट न कर दे। वेरिस्टर साहब के जीवनध्यापी सतत्रस्थनों भीर वास्तविकता को हो नष्ट न कर दे। वेरिस्टर साहब के जीवनध्यापी सत्रस्थनों भीर वास्तविकता को साहब विवाहों की मौतिक महत्ता को वो स्वीकार किया है। साथ हो इस योजना को सफल बनाकर इसकी व्यवहारिकता और उपादेवता को भी विद्य कर दिया।

आज हमारा मान्य नेता तो हमारे बीच नही है जो हमारा मार्ग-दर्शन कर हमें रास्ता दिखाता चले। किन्तु जनके द्वारा प्रशस्त मार्ग और स्थापित मितन हमारे सन्मुख है जिस पर हमें चनना है भीर समाज को चनाना है। स्वब्बेरिस्टर साहब की यही सच्ची स्मृति होगी भीर यही बास्तविक सद्धांत्रित।

0 0 0

जो सब कुछ जानकर भी अपने-प्रापको नही जानता, वह अविद्वान है। विद्वान् वही है, जो दूसरों को जानने से पूर्व प्रपने-प्रापको भक्षी भीति जान ले।

### विवव का वााकाहार स्प्रान्दोलन

### श्री सन्मतिकुमार जैन

सत्तर वर्षसे भी प्रधिक समय से मैं शाकाहारी हूं। शाकाहार के लाभ के विषय में कुछ कहनानही चाहता। इसके परिणाम मे जनना सुपरिचित है।

—— সাজঁ ৰদাৰ্ভ লা

सन् १६१७ में लन्दन के शाकाहारी समाज के सत्रहवे वार्षिकोत्सव के श्रवसर पर जाजंबनडिंशा ने श्रपने सन्देश में कहा था—

मुक्ते प्रपत्नी प्रास्था का श्रेय मिल सका या नही इस सम्बन्ध में प्राप्त अपनी धारणा स्वय निश्चित की जिएगा। में इंग प्रास्था कहता हु— क्यों कि प्राण्ड हम भौतिकवादी दृष्टि से शिक्षित इस युग में सारीरिवजान पर प्राप्तारित जो युक्तियाँ प्रस्तुत करते है उनमें मेरा तिनक भी समादर नहीं। प्रामाणिक मनोविज्ञान के विकतित होने पर हम अधिवारीर कियाविज्ञान तक पहुच सकेंगे ग्रीर तब हम स्वजाति भक्षण के प्रति नैसींगक विद्रोह की विश्वास्थानक ढंग से क्याक्या

यदि वचपन में मुफ्ते अकेला छोड़ दिया जातातो मैने धपने जीवन में कभी भी मास भक्षण न किया होता।

मरे जैसा ग्राध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति शव भक्षण नहीं करता।

यह बात सर्वेथा स्पष्ट है कि मनुष्य शाकाहार से दीर्घायु प्राप्त कर सकता है।

लग्दन के मुर्यविद्ध नाट्यकार वर्नीर्ड वा जीवन भर बाकाहारी रहे। उन्होंने स्थमे जीवन में कभी भी मास, मळूली, अन्दे को स्वीकार नहीं किया। एक बार वे किसी भीज में सामन्तिरत थे। उनके भोजन में वाकाहार का ही प्रवध किया गया था। किसी व्यक्तिन ने उनके सामने मांसाहार का भोजन परोसना चाहा तो उन्होंने तत्कान मना कर दिया और कहा से सपने सारित को कबस्तान नहीं बनाना चाहता हूं। म्हति ने सन्त, फल, मेवा, दूध सादि सर्वोत्तम पदार्थ उत्पन्न किए है, मैं दनहें छोड़कर मासाहार कदार्थि नहीं कर सकता। दोधांसु, निरोग सरीर, सांत स्वभाव, कर्तक्यांका प्रकृति, हंसभूख वदन और सात्विक विचार जो मेरे अन्दर साथे हैं उसका प्रमुख कारए। सांकाहार के हो जोवन के लिए सावस्थक समभताहां। विदेश के समझ जैन सामु अने ने प्रयने जीवन में कभी भी मासाहार नहीं किया। अहोने सपनी माताजी के समझ जैन सामु अने स्वाम से वीत प्रतिकार्य लीं। मौत, निर्दर और पर-स्त्री सेवन का त्याय। इन प्रतिकार्यों के कारण उनका जीवन प्रहिता सस्त्रित से सोतप्रीत हो नया। वे वब बेरिस्टरों के शिव्या के क्षेत्र का साम्वाहार के साम्वाहरी विद्यार्थ से विद्यार्थ सामना प्रतिकार सम्त्र की समय जन मोची सामना क्षा। वे वस बेरिस्टरों के शिव्य स्वामन सामन की समय लन्दन में करी साहाहरी संस्थाओं की नींव रखी गई। वाकाहार विद्यार्थ के बीच में नव्यवक्त मोची साम्याला करते वे सौर उनका साहालाहार के कारण वियोग सम्मान था। उस समय लन्दन में करी साहाहारी संस्थाओं की नींव रखी गई। वाकाहार

धान्दोलन प्रारम्भ हुंघा। एक बार गाथोजी के बड़े पुत्र बीमार हुए। डाक्टरों ने उन्हें सन्दे का शोरबा देते का प्रताब किया। गाँभीजी ने कहा मैं कदापि धपने पुत्र को सहे का घोरबा नहीं हुंगा। उनसे कियी ने कहा गाय का दूध उसके बच्चे का प्राहार है उन्होंने तत्काल दूध का त्याग कर दिया। जब उनका स्वास्थ्य विगके लाता तो उनसे कहा गया कि प्राप्य बक्ती का दूध प्रयोग में लाइए। उन्होंने बक्ती के तूथ को स्वीकार कर लिया। गांधीजी घहिंसा के प्रवतार ये। उन्होंने प्रतिकार कमार्थ में प्रमुख्य कार्य कियो प्रतास ये। उन्होंने प्रतिकार कार्य में प्रमुख्य कार्य किये। सात्वक प्राहार-विहार पर वे स्विक जोर देते थे। मारववर्ष को संस्कृति और सम्यता धर्मप्रयान रही है। धर्म में घहिसा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। एसिलए कहा है:

धम्मो मगल मुक्किट्ट, झांहसा सयमी तपो, देवापि तस्स णम स्थति, जस्य धम्मे सयामणे।

धर्म लोक में उत्कृष्ट मंगल है। फ्रीर वह आहिसा संयम शीर तप है। देवता भी उसकी प्रणाम करने हैं जिसके द्वय में प्रहिसाका वास है।

भारतवर्ष में धर्म की बड़ी प्रधान थी। सभी मनुष्यां का बाहार-विहार साध्यक्ष था। जब सं विदेशियों का भारत में भाना हुया बहां मामाहार बढ़ गया। धात तो वर्ष मुसलमानां कं रहने से और दो सी वर्ष मध्येग के रहने से भारतीयका रूप-रग बता या। पाश्यास्य संस्कृति का दतना भरविषक सप्तर हुआ कि आज भारत वरकार मासाहार के लिए बड़ा प्रयक्त कर रही है। करोड़ी स्थान ती तामत से नए-नए कमाईखाने स्थानित कर रही है।

मुनी पालन को प्रोस्साहन देकर अनेक स्थानों पर विद्याल केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारत से करोड़ों करवे के प्रतिवर्ध चन्ने थीर पशुसों के तारीर के विभिन्न सन विदेशों में भेज जा रहे हैं। ऐसी पित्यति में कोई भी विवेकी भारत सरकार को श्रीहसा सस्कृति पर विस्वास करने वाला नहीं मान सकता। प्रावस्थकता है, देश में पशुषन की वृद्धि की जाय भीर सधन खेती को प्रोत्साहन दिया जाय तभी पन्न की समस्या सुलक्ष सकती है।

धाकाहार स्वास्थ्य के लिए फ्रस्यत लाभदायक है। यह देवकर विदेशों विद्वानां, बाक्टरों थीर दूसरे विवारकों ने सनुभव किया कि मासाहार तामस और प्रमेक रोगों को उत्पन्न करने वाला है। क्यों न जीवन में साकाहार को प्रोत्ताहन दिया जाय। उन्होंने इसका प्रमुभव किया और स्वयं धाकाहारी रहने का दूब संकल्ट किया। उन्होंने स सन्वयं में साकाहारी सोनायदिया स्वापित की घौर इस प्रकार का साहित्य निर्माण किया जितके पढ़ने से स्वयंट प्रकट होता होता सावाहारी जीवन को धावित, वल और कर्तयं की घौर प्रकार पास्चास्य देशों में धावित जीवन को धावित, वल और कर्तयं की घौर प्रेरित करता है। प्रकार पास्चास्य देशों में धावेन Vegetatian Society कायम हुई। फलस्वक्य धाकाहार जा प्रचार किया। संसार के कोने-कोने में ऐसी सोसाइटियां है जो अपने उद्देश्य की पूर्वित किए प्रचार के विविध साधमों द्वारा प्रचार करती हैं। ऐसी सोसायटियां में लम्दन और मंनचंस्टर की प्रसिद्ध सोसायटियां है जो बहुत प्राचीन हैं। विविध रीति से धाकाहार का विदव में प्रचार करती हैं। प्राणी-रक्षा के सम्बन्ध में प्रयस्त करती हैं। विविध रीति से धाकाहार का विदव में प्रचार करती हैं। प्राणी-रक्षा के सम्बन्ध में प्रयस्त करती हैं।

प्रति वर्ष ४ धन्दूबर को प्राशीरक्षक दिवस के नाम से इसे मनाते हैं। यह १६२० में प्राप्त कुषा। सन्त क्रांसिस को जीवों के प्रति वहा प्रेम करते थे उन्होंने यह दिवस प्राणीरक्षक रिद्यस के नाम से मनाना प्राप्त कराया। उनका विचार वा हमें यहा, के प्रति शुक्त भावनाएं स्वती चाहिए। उनको रक्षा के निए सतन प्रयन्तशीन रहना चाहिए।

न्यूबीलैंड में इस दिन को विधेष उत्साह से मनाते हैं और संसार के सभी लोग इस प्राणी रक्षक दिवस को मनाकर जीवधारियों के प्रतिकरणा का भाव प्रकट करते हैं। वे इसे एक सप्ताह तक मनाते हैं। भीर यह विदय में प्राणीरक्षक सप्ताह के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसिलए ज्यावधानों, रेडियो, वार्तालाप, म्यूजिक लालटेन, प्रेस, पत्र और दूसरे साधनों द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से मनाते हैं।

इस सप्ताह के मनाने का प्रयोजन देश के नौतिहाल वालकों के हृदय में जीवों के प्रति करुणा भीर दया का भाव जानवरों के प्रति पैदा करना है ताकि वे उदार, दयावान भीर जीव-रक्षक वने । स्थुजीलैंड में एक सोसायटी है जिसका नाम

World Weak For Animals Campaign N. 17 Bellvedere Street Epsom है ≀

विश्व वाकाहारी सम्भेलन का १७वां अधिवेसन भारत की राजधानी देहनी में हुमा। उसके संयोजक ला० तत्मुलराय थे। विश्व के विविध मागों से ११० के करीब म्राग् हुए प्रतिनिधियों ने इस प्रविचान में भाग निया। शाकाहार म्रान्तेलन ब्रिटेन घौर परिचमी देशों में बड़ो तेजी के साथ कुण हुं। व्योक्ति लग्दन मौर दूसरे शहरों में इस प्रान्तेलन को प्राप्तिक के बाध कुण के बीविटिरियन सोसायटी इस सम्बन्ध में उन्तेलनीय कार्य कर रही है। दिव मन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी सम्मेलन का प्रारम्भ १६१० में गुक हो गया था। उस सस्या से विश्व मन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी सम्मेलन का प्रारम्भ १६१० में गुक हो गया था। उस सस्या से विश्व की समस्य शाकाहारी सोसायटियों का सम्बन्ध है। घौर यह परस्पर मह्योग घौर एक्ना के घाधार पर चनाई जा रही है। इसके संगठन से इस संस्था की श्रवित बड़ी है।

World Vegetarian Congress का १८वा प्रधिवेशन २७ ग्रामस्त से ४ सितस्वर १६६५ तक लन्दन में होने का निश्चय हुमा है। जिस स्थान पर प्रधिवेशन होगा वह लन्दन का प्रमुख केन्द्र है। भीर उसका ऐतिहासिक महत्व है। यह स्थान Swanwick है। शाकाहारी सम्मेलन की कार्य-कारिणी परिषद में हालेन्द्र हेग और वैकोस्विदिया प्रमुख रुचि रखने वाले सस्य हैं। प्रशेक प्रतिनिधि की कीस २) स्टॉनिंग है। इस प्रधिवेशन को वहां कराने का सारा अप बिटेन शाकाहारी ग्राम्बोलन (British Vegetarian Youth Movement) को है जिसके प्रयस्त से यह प्रधिवेशन वहां किया जा रहा है।

पिछला जो १७वां मधियेकान दिल्ली में हुमा उस सम्बन्ध में देश के विविध मार्गों से गण्य-मान्य राज्याधिकारियों, नेतामों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्तीयों के पत्र-संदेश प्राप्त हुए जिनमें इस मान्दोलन की प्रसंसाकी गई थी। भीर प्रोस्साहन देते हुए लिखा था। इसी प्रकार विदेशों की झाकाहारी सोसायदियों ने अरवन्त मुन्दर राज्यों में प्रेरणारायक स्कूतिबंत शब्द लिखे जिरहें पढ़ने पर प्रतीत होता है कि यदि शनितशाली भीर व्यवस्थित डंग से शाकाहारी भान्योलन चलाया आय तो निःसंदेह सकतता प्राप्त हो सकती है।

#### प्रिय बन्धु,

आयका ऋषापत्र प्राप्त हमा । धन्यवाद !

म्रापने मपने जीवन में जो अनेक जन-कस्थारा के कार्य किये उनमें शाकाहार की महत्ता प्रकारित करने का आपका यह संकल्प सर्थश्रेष्ठ है। इस पूनीत लोकोपकारी शुभ कार्य में मेरा पूर्ण सहयोग आपको निरन्तर उपनब्ध होता रहेगा।

भारत संसार का सनेक क्षेत्रों में शुरू माना जाता रहा है। आज हमें सपने उस गौरव को पुतः प्राप्त करने के विष् संसारिक कत्याण के ऐसे पुभ कार्यों में प्रषिकासिक योग प्रदान करना ही चाहिए विससे प्राप्तिक मनुष्य का मस्तिष्क सन्तुतिन होकर अप्यात्मवाद की स्रोर सपसर हो सके।

निरामिष बाहार के प्रचार, वृद्धि और शिक्षण के शितिरिक्त राजधानी में सम्मानित विदेशी अतिषियों के लिए किसी ऐसे विश्वामग्रह की भी योजना बनानी होगी जहाँ वे विगुद्ध भारतीय संस्कृति के मनुरूप शाकाहार का भानन्द से सकें।

> आप मुक्ते प्रपने समाज के संरक्षण सदस्यों में यहर्प सम्मिलित कर सकते है । प्रापका शुभिचित्तक, रामनाथ कालिया

भारतवर्ष में कई सोसायटियां इस सम्बन्ध में प्रवासनीय कार्य कर रही हैं। उनमें The Bombay Humanitarian League मुख्य है जिसकी स्थापना बम्बई में श्रीमान मान-नीय दशालकार श्री लालुआई बस्हेरी ने की श्री जिसका प्रधान कार्याच्य १४६, जोहरी बाजार बम्बई में० २ में है। प्रात्रकल जिसके प्रमुख संबालक श्रीमान् सेट जयल्लीलावजी मानकर मातव हैं।

इसी प्रकार दूसरी सोसायटी-भारत बीजटेरियन सोमायटी, ११६ सुन्दरनगर, नई दिल्ली में है जिसके सेकेटरी थी समुतसालजी जिन्दन हैं। इसी प्रकार बस्बई, नोराएड प्रोर काछ प्रदेश में कई पिकासोन सोसायटियां है जो पशुरका का महत्वपूर्ण कार्य करती है। रीवा, सतना, मध्यप्रदेश से साकाहारी नैमासिक पत्र का प्रकायन होता है जिनके मध्यादक श्री पत्नानालजी है जो साकाहार के सम्बन्ध में उन्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

धावरक हो कि शाकाहार पशुरक्षा, गोरक्षा, जीवदया सम्बन्धी धान्दोलन विभिन्न प्रांतों में उत्साही कार्यकर्तीयों द्वारा विश्वकर संगठित होकर बनाया जाय ताकि वैज्ञानिक हंग से दक्का संवानन हो भीर सही रूप वे पूर्ण सफलता मिल तके। जैन समाज के उदीयमान पुषक भी प्रेमक्वरती जैना बाव कम्मयी देठ जैन लान मदिरबी पर प्रहिसा प्रवार मिनित स्वाचित की है। जिसने प्रशंसनीय कार्य किया है नवा जो उत्तम काम कर रही है।

लाला सनसुखरायजी ने भी भारत वेजिटेरियन सोमायटी नामक संस्था खोली थी। धीर जसीके साध्यम से यह प्रधिवेशन करवाया और विदेशी शाकाहार से रुचि रखने वाले ग्रातिथियों को आमंत्रित किया । इसमें कोई संदेह नहीं लालाजी की इस कार्य में विशेष रुचि थी। उन्होंने प्रयत्न भी किया। परंतु पूर्ण सहयोग का ग्रभाव और योग्य हाथों में न सौंपने के कारण इस संस्था का कार्यक्षेत्र केवल कागजो में ही रह गया। और उनके स्वर्गवास के पश्चात समाप्त हो गई। ग्रावहयकता है जैन समाज के उत्साही कर्मशील संपन्न युवक इस कार्य को अपने हाथों में लें और पर्ण रुचि के साथ इसका संचालन करें तो मानव जाति का ग्रांकथनीय उपकार हो । इस समय विश्व में एक बडा संघर्ष चल रहा है। मांसाहार, मछली, भ्रन्डों का उत्पादन इतनी द्रतगित से बढ़ रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी समय पश्चीं का वध धर्म के नाम पर होता था. अब उदर पृति के नाम पर होता है। परन्त आज विटामिन शक्तिवर्धक तत्वों के नाम पर होता है। जैनों में जो विगृद्ध शाकाहारी है कतिपय नवयूवकों के मस्तिष्क में भी यह दुषित विचारधारा बिना बूलाए तेजी से का रही है। कुछ क्रडे भी इस प्रकार के होते हैं जिनमें जीव पैदा होने का संभावना नहीं होती । तो उस सम्बन्ध में तर्क किया जाता है **उनके खाने में** क्या दोष है ? इसी प्रकार का प्रश्न मुक्तमें माननीय प्रधान मंत्री जी के एक उच्चपदासीन सेकेटरी ने उस समय किया जब मै अमेरीकन राष्ट्रपति श्री आइजन हौबर को भारत प्रधारने पर Key of Knowledge भेट करने के लिए गया था। मैंने उत्तर दिया श्रीमान जी ! हम ग्रापकी विचारधाराको स्वीकार नहीं कर सकते । कुछ स्त्रियांभी ऐसी होती हैं जिनके सन्तान नहीं होती। तो क्या हम उन्हें निर्जीव कहें। जब मैंने यह उत्तर दिया तो वे मेरी ग्रोर देखने लगे ग्रीर कहा नि सरेह शाकाहारी भोजन सर्वश्रेष्ठ है। मैं इसकी प्रश्नसा करता हूँ। मुक्ते भी शाकाहार के सम्बन्ध में कुछ उत्तम साहित्य दीजिए । फिर उन्हें कुछ साहित्य भेट दिया गया ।

कहते का साराश है कि साकाहार के प्रचार की वड़ी घावरयकता है। प्रचार की तीव्रता के कारण निस्त्रीक पुणास्पद मांसाहार की वृद्धि हो रही है जिसका सामना करना युवकों को चुनौती दे रहा है कि वे उस पुनौती को स्वीकार करें धीर विरोध में शक्तिशाली आन्दोलन उठावें।

विदेशों में नहीं मानाहार की बड़ी प्रजुरता है रेमिस्तान में नर्मानस्तान की तरह कुछ विशिष्ट शांक्तशासी पुर्म्मा भीर महिलायों द्वारा गृह धारीनेन बनाया जा रहा है। वे हस सम्बन्ध में निर्माकता ने कार्य करते हैं। और धाधुनिक प्रचार के मापनों को अपनाकर शास्त्राहार का प्रचार नेजी में कर रहे हैं। धाएको यह जानकर प्रस्तन प्रमन्त्रता होगी कि विदेशों में बीस हुवार स्त्री-पुरूप प्राकाहारी मान्दोलन के सदस्य है जो शाकाहार पर निर्मर है। उन्होंने इस सम्बन्ध में पोषणाएं की है कि शाकाहारी निरोम और स्वरूप रहता है। उनमें गुंग संकासक रोगों का समा-वेश नहीं हो पाता, जिन रोगों से बसिश वह पणु होता है जिसका मांसाहार काम में लिया जाता है। प्रमेक बीमारियां मासाहार के त्याप के साथ उनकी समाय हो गई।

मांमाहार मनुष्य की खुराक नहीं है। शाकाहार, अन्त, क्ला, दूम धादि ही मनुष्य की मच्ची खुराक है। इस सम्बन्य मे उत्तम साहित्य भी प्रकाशित किया गया है जिसकी सुची, मंत्याओं के नाम उनके मंदालक घीर इस सम्बन्य में धावस्थक बातों का परिचय कमता: देने का विचार है। सब कुछ उल्लेखनीय विदेशी संस्थाओं का पश्चिय जानकारी के लिये देते हैं जिससे हमारे देश के भाइयों में इस सम्बन्ध में उत्साह प्रकट हो ग्रीर इस महस्वपूर्ण कार्य में भापनी दिख प्रकट करें।

डबलिन में The Dublin Vegetarian Society है, जिसकी स्थापना डा॰ जीहरी देहली विवासी ने की है, जो वही बाकर बस गए हैं। यह संस्था धमरीका, कनाडा, याहँजड, अर्जेन्द्रायना, सावय प्राप्तीका, आस्ट्रेनिया, आधान भीर ब्रिटिस टीपों में उत्तम कार्य कर रही है। Evening Mail, Evening Herald भीर दूसरे पत्रों में साकाहार का विज्ञापन देकर जनता की संचि बडा रही है।

यह संस्था विविध उपायों से शाकाहार को प्रो:साहन देती है जिनमें शाकाहारी भोजन बनाने की विधि मुख्य है। Mr. Florence, Gourlay दनके सेकंटरी है जो शाकाहारी भोजन का Natural Pure Duct कहते हैं एवं उत्पाह से त्रिमका प्रचार करते हैं। इस सस्था ने २६.६०४२३ के प्रपिक स्वस्तियों के सम्पर्क में झाकर शाकाहार का महत्व समझाया है।

इसी प्रकार The American Humane Association है उस सस्या की स्थापना १८७३ में हुई इसका उहुंस्य पशुलों पर कूरता न होने देना, बच्चों के कस्याणकारी कार्य करना, पशुक्ता का कार्य करना, साकाहार का प्रचार करना इसका उद्देश्य है। इसका प्रधान कार्यालय 896 Pennsylvania, Street, Denver 3, Cold, U.S. V.

यह पत्रां, व्याक्याताँ, दिवेट, भीवन बनानं की विधि, प्रेमो, कान्कों सो और दूसरे साधनो द्वारा साकाहार का प्रचार करती है। २१ वर्ष का कोई भी व्यक्ति दसका सदस्य वन सकता है। मेस्दर बनाने के लिए प्रतिज्ञा-पत्र भरना होता है। दिसमें जीवन भर साकाहारी रहने का संकल्प करना पढ़ता है। व्यवस्थित सोसायटी है, उत्तम निषम है, दूध का भीवन भास नही है। वस्कि गाय, भैस, वकरी बादि प्रयुधों से प्राप्त होता है। उनको हानि बिना पहुंचाए मिलता है। वस्कि मास उनके बिनाश से प्राप्त होता है। दूध करवी पथने बाता पूर्ण विदासिन युक्त बढ़ भीवन है। उसमें भास माहार का नंकल्प भी नही है। उनक्ति गृहण करने योग्य है। इसे उन नियमों में सादिन नहीं करना चाहिए बिनाई करियय विदेशियों ने शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त : London Vegetarian Society के ग्रध्यक्ष है, मि॰ Bertrand P. Allinson M. R. A. S..

ष्रीर भानरेरी सेकेटरी Ronaldlightower है। जिन्होंने सारा जीवन इस काम में लगा दिया। यह एक डाक्टर हैं। इनके पुत्र भी इस काम में पूरी सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार:--

Dr. D. R. Allinson Advocate हैं, जिन्होंने पशु रक्षा धौर पशुओं के प्रति होने बाली निर्देशता को दूर करने का संकल्प किया है। प्रापका पता 81 Lambs Conduit Street London W. C. I. है। इसी प्रकार घास्ट्रेलिया के प्रोफेसर Jahanes Ude ने सपने यहां प्रशंसनीय कार्य किया है। शाकाहार, प्रार्टिसा प्रचार के सम्बन्ध में आपका कार्य शानदार रहा है। इनके इस कार्य में कई कठिनाइयां प्रायी परन्त इन्होंने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की।

डा॰ Hugovio इसके ग्रष्यक्ष हैं। श्री Evelin Guzada सेकेटरी हैं। Mr. Wiluram जो पत्र भीर प्रदर्शनो द्वारा खाकाहार का प्रचार करते हैं।

Osterric Chister vegetoriarbund Wiem 1. Rethawsplate 4.

Halbstock B इसका प्रधान कार्यालय है।

### विदेशों में म्रहिसा की ग्रमिरुचि

जनता में निरामिष भोजन की प्रवृत्ति बढ़ाने के ब्रादर्श कार्य की "भारत केबीटिरयन सोसायटी दिल्ली" बहुत समय से कर रही है। इस सोसायटी के संयोजक लाला तनसुखराय जैन ने एक पत्र लंदन की छेड़्स बैजीटिरयन सोसायटी को बगबई में होने वाली वर्ष्ट बैजीटिरयन सोसायटी को बगबई में होने वाली वर्ष्ट बैजीटिरयन सोसेस प्रयोज के मंत्री टी॰ लेन के पत्र का कुछ भार दंते हैं, जिससे उनको प्रतिभास हो जाएगा कि विदेशों में भी जीवों की हिसा न करने की कितनी धांभर्शन है, "बीनयों धीर बौड़सतानुपाधियों में जो जीवों के हिसा न करने की परप्परा चली था रही है उनका हम हृदय से धारर करते हैं। हमें आशा है कि बर्स्ट बैजीटिरयन करते की परप्परा चली था रही है उनका हम हृदय से धारर करते हैं। हमें आशा है कि बर्स्ट वैजीटिरयन करते की पर्पर्य चली था रही है उनका हम हृदय से धारर करते हैं। हमें अशा हिसा धाररोजन विश्वय में फैलना चाहिए, ससे प्राणियों में पारप्पर्यक सहयोग और नहायता की मावना किसी। विश्व के मानवों तथा पशुधों के वथ को रोकने के लिए पश्चिमीय देश पूर्वीय देशों के नेतृत्व की भीर निहार रहे हैं। विश्व में युद्ध न फैले, हक्के लिए भारत बहुत काम कर रहा है। हमें माशा है कि आप धारिस धारिस प्रति निर्माण भोजन की पड़ित को संसार के बहुभाग में बड़ाने की प्रवृत्ति को संसार के बहुभाग में बड़ाने की प्रवृत्ति को सार उन्हों में गी। विश्व कारी प्रवृत्ति में

0 0 0

विदेशों में शाकाहार के सम्बन्ध में जो साहित्य प्रकट हुआ है उसकी सूची प्रकाशित कर रहे हैं। ग्राशा है ग्राप उससे लाभ उठावेंगे, ग्रीर शाकाहार का प्रचार करेंगे।

आचार्यश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक विशाल माम्र-वृक्ष मा गया। सन्तो ने उनका ध्यान उघर माकुष्ट करते हुए कहा—यह वक्ष बहुत वडा है।

प्राचार्यथी ने भी उसे देखा धौर गम्भीरता से कहने रूपे — एक मूल में ही कितनी साखाएँ-प्रशासाएँ निकल जाती हैं। पर्म-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुई साखाएँ होती हैं। परन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमें परस्पर कोई सगझा नही है, जबकि सम्प्रदायों में नारा अकार के सगई चकते रहते हैं। साखाएँ वृक्ष की सोभा हैं। उसी प्रकार सम्प्रदायों में नारा अकार के सामें चकता वाहिए।

# LONDON VEGETARIAN SOCIETY List of Books

| Health Giving Dishes Dr M. Bircher-Benner               | 10/6     |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Complete Vegetraian Recipe Book Ivan Baker              | 9/6      |
| Diet Reform Cook Book Vivien Quick                      | 7/6      |
| Standard Vegetarian Cookery Ivan Baker                  | 5/-      |
| Good Cakes, Bread & Biscuits Ambrose Heath              | 4/6      |
| 100 Ways of Cooking Without Meat Lettice Pither         | 4/-      |
| Meatless Dishes C. Herman Senn                          | 3/6      |
| Dishes Without Meat Ambrose Heath                       | 3/6      |
| Egg Dishes Mary Ball                                    | 3/6      |
| Food for Health J. & J. E. Thompson                     | $^{2/6}$ |
| Vegetarian Recipes Ivan Baker                           | 2/-      |
| 63 Meatless Meals Bridget Amies                         | 2/-      |
| Cakes, Scones, Biscuits & Fancies Bridget Amies         | 2]-      |
| Menusper Festive Occasions Bridget Amies                | 1/-      |
| 75 Vegetarian Savouries Ivan Baker                      | 1/-      |
| Vegetarianism for Beginners Maud Baines                 | 1/~      |
| 100 Meatless Recipes                                    | ₽₫.      |
| Hotel Menus & Recipes for Seven Days Ivan Baker         | 6d.      |
| Vegetarian Recipes Without Dairy Produce Margaret Rawls | 6d.      |
| Of Cottage & Cream Cheses Florence Daniel               | 6d.      |
| Salads for All Seasons London Health Centre             | 6d.      |
| Meatless Meals for The Times                            | 4d.      |
|                                                         |          |

#### Free Leaflets

Savoury Egg Dishes Avis Lever Spring Menus & Meals Avis Lever Quickly Made Savouries Beatrice James

#### DIET

| Health, Diet & Commonsense C. Scott | 10/6 |
|-------------------------------------|------|
| Yof                                 |      |

| Food Values At a Glance V. G. Plimmer               | 8/6           |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Sensible Food For All Edgar Saxon                   | 7/6           |
| Eat Nature's Food and Live Long Dr. J. Oldfield     | 7/6           |
| Dear Housewives Doris Grant                         | 7/6           |
| Your Daily Bread Doris Grant                        | 6/6           |
| Your Diet in Health & Disease H. Benjamin           | 6/6           |
| How to Eat for Health Stanley Lief                  | 5/-           |
| Health in the Home Essays                           | 5/-           |
| Simple and Attractive Food Reform Edgar Saxon       | 3/6           |
| Fruit Dishes & Raw Vegetables Dr. M. Bircher Benner | 3/6           |
| Honest Bread B. T. Fraser & C. L. Thomson           | 3/6           |
| Fruit and Vegetable Juices Bridget Amies            | 3/-           |
| Commonsense Vegetarianism H. Benjamin               | 3/-           |
| Vital Vegetables Leslie Powell                      | 2/6           |
| What to Eat for Health (Various)                    | 2/6           |
| Food Values Chart Bridget Amies                     | 3/-           |
| Crude Black Molasses Cyril Scott                    | 2/-           |
| Culinary & Medicinal Herbs H.M.S.O.                 | 2/-           |
| Raw Food in Health & Disease Dr. R. Bircher         | 1/-           |
| A Simple Guide to Healthy Food London Health Centre | 1/-           |
| Bread : The Whole-Wheat Way to Health do            | 1/- & 6d.     |
| The Biological Value of Proteins H. H. Jones        | 3d.           |
| Vitamins and Vegetarianism Dr. F. Wokes             | 6d.           |
| Rational Diet A. E. Druitt                          | 2d.           |
| Free Leaflet                                        |               |
| How to Be a Vegetarian                              |               |
| Health and Disease, Naturopathy, etc.               |               |
| Everybody's Guide to Nature Cure H. Benjamin        | 17/6          |
| Natural Therapy Dr. E. K. Ledermann                 | 15/-          |
| Herbal Remedies Mary Thorne Quelch                  | 10/6          |
| Magic, Myth and Medicine Harry Clements             | 7/6           |
| A Apple A Day H. M. Irwin                           | 7/6           |
| Better Sight Without Glasses H. Benjamin            | 6/-           |
|                                                     | [ <b>३</b> •¥ |

| Attacking and Arresting Arthritis F. A. Robinson           | 6]- |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Health in the Home Essays                                  | 5/- |
| The Heart J. C. Thomson                                    | 4/6 |
| Cause and Cure of Disease R. Park Yunnie                   | 4/6 |
| Health From British Wild Herbs                             | 4/- |
| Home Cures for Common Ailments Dugald Simple               | 3/6 |
| Nature Cure Treatment of Gastric-Duodenal                  |     |
| Ulcerations Russell Sneddon                                | 2/6 |
| Attack Your Rheumatism Russell Sneddon                     | 2/6 |
| Home Treatment of Asthma Russell Sneddon                   | 2/6 |
| The Water Cure at Home Kenneth Trueman                     | 2/6 |
| Crude Black Molasses Cyril Scott                           | 2/- |
| The Bach Remedies Repertory F. J. Wheeler                  | 1/6 |
| Hydrotherapy A. C. Barthels                                | 1/6 |
| Digestive Troubles G. Dewar                                | 1/6 |
| Appendicitis J. C. Thomson                                 | 1/6 |
| Constipation Dr. Josiah Oldfield                           | 1/6 |
| Constipation Edgar Saxon                                   | 1/- |
| Nature Cure in A Nutshell Tom W. Moule                     | 1/- |
| Diabetes: Its Cause and Treatment Dr. A. Gold              |     |
| The Raw Food Treatment of Cancer & Other Diseases          |     |
| Dr. K. Nolfi                                               | 6d. |
| Diet As A Factor in Cancer Causation Dr. M. Beddow Bayly   | 6d. |
| Diet and High Blood Pressure Dr. B. P. Allinson            | 6d. |
| The Conquest of Rheumatism Dr. B. P. Allinson              | 3d. |
| The Cause and Cure of Catarrh Dr. B. P. Allinson           | 3d. |
| Diet in Relation to Health and Disease Dr. M. Beddow Bayly | 3d. |
| Free Leaflet                                               |     |
| The Problen of Pernicious Anaemia                          |     |
| Dr. M. Beddow Bayly.                                       |     |
| Maternity and Children's Diet                              |     |
| Having A Baby Easily Margaret Brady                        | 9/6 |
| Children's Health and Happiness Margaret Brady             | 8/6 |

| Your Child and Diet Dr. C. V. Pink & H. F. Rathbone<br>Aids to a Vegan Diet for Children Kathleen Mayo | 6/-<br>1/- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vegetarianism in the Nursery Dr. C. V. Pink                                                            | 6d,        |
| Good Food for Growing Children London Health Centre                                                    | 6d.        |
| Diet in Pregnancy Dr. C. V. Pink                                                                       | 3d.        |
| Free Pamphlet                                                                                          |            |
| Mother, Child and Diet Dr. C. V. Pink                                                                  |            |
| THE LAND                                                                                               |            |
| Gardening Without Digging A. Guest                                                                     | 2/-        |
| Food and Famine H. H. Jones                                                                            | 1/-        |
| The Manuring of Soils On No-Animal Lines H. Valentine                                                  |            |
| Davis                                                                                                  | 6d.        |
| A Vegetarian Looks at the World Peter Freeman                                                          | 6d.        |
| Can Britain Feed Herself on Home-Produced Foods                                                        |            |
| H. H. Jones                                                                                            | 3d.        |
| GENERAL                                                                                                |            |
| Food for the Golden Age Frank Wilson                                                                   | 21/-       |
| The Recovery of Culture Dr. H. B. Stevens                                                              | 21/-       |
| The Golden Feast Roy Walker                                                                            | 18/-       |
| Sait and his Circle S. Winsten                                                                         | 16/-       |
| Design for Happiness John O'Connell                                                                    | 12/6       |
| Recollections and Essays Leo Tolstoy                                                                   | 6/-        |
| These We Have Not Loved Rev. V. A. Holmes-Gore                                                         | 3/6        |
| Commonsense Vegetarianism Harry Benjamin                                                               | 3/-        |
| The Truth About Vaccination & Immunization L. Loat.                                                    | 3/-        |
| On Behalf of the Creatures J. Todd Ferrier                                                             | 2/-        |
| Systems of Feeding Alfred H. Haffenden                                                                 | 1/6        |
| On the Vegetable System of Diet P. B. Shelley                                                          | 1/6        |
| A Vindication of Natural Diet P. B. Shelley                                                            | 1/-        |
| Bread and Peace Roy Walker                                                                             | 1/-        |
| Ethics of Diet Howard Williams                                                                         | 1/-        |
|                                                                                                        | F ३ou      |

| vegetarian riandbook (a riandboom of facilities it | or vegetarians    |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| including lists of Guest Houses, Health, Food      | Stores, etc.) 1/- |
| Vegan Trade List 1954. (a list of Commercial pro   |                   |
| non-animal origin)                                 | 1/-               |
| Song of Supper Dr. P. A. Scholes                   | 9d.               |
| Vegetarianism and Medicine, Science, Poetry, Spo   | ort,              |
| Literature, Economics, Temperance and Relig        | gious             |
| Thought (a book of quotations)                     | вd.               |
| Was The Master A Vegetarian Rev. V. A. Holn        | nes-Gore 3d.      |
| The Bible and Vegetarianism Geoffrey L. Rudd       | 3d.               |
| The Advantages of Vegetarian Diet Gen. Bramwe      | ll Booth 2d.      |
| Free Leaflets                                      |                   |
| Why Not Be A Vegetarian?                           |                   |
| Vegetarians and Vaccination Dr. I                  | Onuglas Latto     |
| Vegetarianism and the Growing Boy                  |                   |
| Vegetarian Diet for Dogs and Cats J.               |                   |
| My Botanic Book (a booklet for chil-               |                   |
| Periodicals                                        | ,                 |
| Vegetarian News London Vegetarian Society (qua     | rterly) 1/-       |
| Annual sub. i. e. postage                          | 5/-               |
| The Vegetarian The Vegetarian Society, Manch       |                   |
| (bi-monthly)                                       | 1/-               |
| World Forum Geoffrey L. Rudd, Ltd. (quarter        |                   |
| The Vegan The Vegan Society (quarterly)            | 1/-               |
| The Farmer F. Fewman Turner (quarterly)            | 16                |
| Postage                                            | 1,0               |
| -                                                  |                   |
| To all orders please add postage as follow         |                   |
| For books up to 2/- in price                       | 3d.               |
| " from 2/1d. to 5/-                                | 4d.               |
| ,, ,, 5/ld. to 7/6d.                               | 6d.               |
| 7/7d to 10/-                                       | 9.1               |

10/1d. to 15/-

8d.

### जैन कोत्र्यापरेटिव बैंक लिमिटेड नई दिल्ली

#### रायसाहब सा॰ जोतिप्रसावजी जैन

प्राज से लगभग २५ वर्ष पूर्व जब इस बैंक की स्थापना हुई उस संमध्य जनता की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। देश में चीजों के भाव एक दम निर गये थे धौर इस विभक्तेशन ने समाज के सभी वर्षों को भारी कठिनाई में साल दिया था। क्या किसान, क्या मजहूर, क्या क्यायारी—सभी प्राधिक संकट में थे। श्रास-गास के गाँवों में लोग रोजगार भीरी नी कों जो क्यायार के सिए धन की प्रायत का मार्थों में सोग रोजगार भीरी नी कों ने दिवसी था रहे थे। उस सम्य हमारे आहामों को क्यायार के सिए धन की भावक्कता थी। लोगों को कम क्याय पर स्थाय मिलना बहुत ही कठिन काम था। इन कठिन परिस्थितियों में इस बैंक की स्थापना करने का श्रेय स्थाय सात तनस्वरायश्री की है।

दिनांक २० सितस्वर, १८३६ को जैन माइयों की एक साथारण समा वें स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी की योजना को स्वीकार किया गया और जैन को-कोपरेटिव बैंक लि॰ नई दिल्लों के नाम से इस सहकारी संस्था को स्थापना हुई। यह खुणी की बात है कि लालाबी ने जिस पीथ को लगाया था बहु घव भुन्दर बृक्ष बन चुका है जिससे हम सभी लाम उठा रहे हैं। यह: हम परने संस्थापक प्रधान को उनके इस महान सेवा-कार्य के लिए सपनी श्रदांखलि प्रपित करने हैं।

पहले दिन इस बैंक के २१ सदस्य बने जिनके हिस्सों की पूँजी ४.४६ रुपये थी। सहकारी विभाग की घोर से बैंक का रिविष्टुं चान १६-२-१६४० की स्वीकृत हुमा घोर स्वापन दो साल की की स्वायों के बाद भी इसकी सदस्य संख्या १६० तक ही पहुँची। इसके माठ वर्ष के पश्चात भी बैंक की सदस्य मंदया १०१ से सागे न बड़ ससी।

इस धान्दोलन तथा संस्था के प्रति जैन समाज में एक नया विश्वास पैदा होने के कारण फितसब विजोबिट की रक्ता में धारूर्य बृद्धि हुई जब कि ३० जून, १६५६ तक फितसब विभोजिट की जो रक्ता केवल २॥ हवार रुपये तक थी, वह बढ़ते-बढ़ते घव एक साक्ष २० हवार रुपये तक पहुँच चुकी है।

बैक इस समय यद्यपि शहर के बीच में है किन्तु दिल्ली की माबादियाँ दूर-दूर तक फंली होने के कारण सदस्यों को माने-जाने की वही किन्नाई होती हैं। इसके मितिस्का ऐसे प्रक्त भी होते हैं जिन्हें स्थानीय स्थानित प्रकी प्रकार हल कर सकते हैं। इसलिए हम इस युक्ताव पर भी विचार कर रहे हैं कि नगर के विधिन्न क्षेत्रों में बैक की शाखाएँ भी प्रकार समितियाँ बनाई गएं जिनसे निकट सम्पर्क बना रहे और धाने-जाने की वर्तमान मायुविया भी दूर हो जाय।

इस बैक द्वारा जनता का विशेष छाभ हो रहा है। मैं इसके संस्थापक के प्रति अस्यन्त अनुग्रहीत हूँ।

### श्राध्यातम श्रीर विज्ञान

श्री तनसुखराय जैन, दिल्ली

### , ब्राध्यात्म प्रवाह

. इस-बीवर्षी सताब्दी के महान क्रान्तिकारी गुग वें मानव क्षमाज मुख-सान्ति-समृद्धि स्रोर मानद के स्थान पर विनास, भग, स्वार्थ भीर हंप्यों के भयानक जनते हुए बास्ट के विनास-कारी मानस्य परंत पर बैठा है। न मानूम किस समय भ्रानि की जनती हुई विनगारी उस बास्ट के देर पर तम जाए भीर विनास स्त्री राक्षत का मुट्टे मुख्य जाए।

समस्त मानव बाति को सास्कृतिक घरोहर जो बुगो से बड़े संमान भीर विवासों के बाद मब तक सुरक्षित रह सकी है वह किसी भी समय घोड़े से कुर्शवमय प्रयत्न से विनास के म्रामिकुण्ड में समाप्त हो सकती है।

ग्राज के विज्ञान ने मानव-जाति के हाथों में विनाश की ऐसी शक्ति भस्मासूर के समान देरक्की है जो उसका विनाश करके शान्त हो सकती है। ऐसी भयानक परिस्थिति में मनुष्य को विवेक और बाध्यारिमक शक्ति के बल पर ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। विज्ञान की मानव जाति को बड़ी ग्रावश्यकता है। उसी प्रकार ग्राध्यात्मिक शवित की। दोनों के मेल से मनुष्य सच्ची सख-समद्भिको प्राप्त कर सकता है। श्राघ्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य मनुष्य में सद प्रवृत्तियों को जगाना है. ब्राध्यात्मिक गुणों का विकास करना है, उत्साह, ब्राट्सविश्वास धैर्य, कर्तव्य-परायणता चरित्र-निर्मास और लोकसेवा की भावना उत्पन्न करना है। ग्रन्याय के विरोध में शक्तिशाली मनोबल की ग्रावश्यकता है। ग्रात्मविश्वास जगाना है और मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव जगाना है कि जो कछ शक्ति हमें प्राप्त हुई है उसका सद्वयोग हो, दरुपयोग न हो । सद्वयोग से विनाश से बच सकते हैं. सख-समद्भिकी ओर वढ सकते है। एक-दसरे के कार्यों में सहायक हो सकते हैं। बिना ग्राधारक के विज्ञान ग्रपने आविष्कृत ग्रस्त्र-शस्त्रों से समस्त मानव जाति की ध्वंस करने के लिए समर्थ है । ज्योंही मस्तिष्क में बोड़ी-सी प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न हुई त्योही भानव महास्वार्थी बनकर विष्वंस करने के लिए तत्वर हो गया। इसलिए ग्रावश्यक है कि वैज्ञानिक श्राविष्कारों का उपयोग सही ढग से हो । विष्वसकारी ग्रस्त्र-शस्त्रों पर नियंत्रण हो । विज्ञान का बास्तविक लाभ उठाया जाए । उसका उद्देश्य जनहित हो । यह कार्य अध्यारम शक्ति के बल पर ही होगा। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म का मेल हो। यह बात ग्राचार्य विनोबा भावे जैसे मनि भी पुकार-पुकार कर कह रहे है। और विश्वविद्यालय अनुरान आयोग के ग्राध्यक्ष माननीय कोठारीजी -से वैज्ञानिक भपने लेखों और भाषणों के द्वारा जन-साधारण को समभा रहे हैं। सामाजिक बराइयो का भन्त भ्रष्ट्यात्म शक्ति से होगा। विकास और उत्थान का मार्गविज्ञान से ही होगा। इसलिए लाला तनसुखरायजी ने एक आध्या- त्मिक समाज कायम करने की रूपरेखा बनाई स्रीर उसका प्रचार किया परन्तु योग्य प्रचारकों और कार्यकर्ताम्रो के स्रभाव मे इस समाज की स्थापना से जन-साधारण को लाभ नही होगा। उनके विचार पठनीय ग्रीर मननीय हैं।

यदि सच्चे प्रथाँ में प्राध्यात्मिक जागरण हो और अध्यात्म शक्ति द्वारां मानव के सद्भाव और विवेक को एक सूत्र में पिरो दिया जाए तो हम निश्चय ही वर्तमान समाज से कहीं प्रधिक श्रेष्ठ भीर उत्तम समाज की स्थापना कर सकते हैं।

भौतिक विज्ञान के असीम उत्कर्ष और यान्त्रिक एवं औद्योगिक सुधारों के प्रचण्ड विस्तार के बल पर पाइचात्य संस्कृति हमें इस विनाश काल में भी यही भलावा दे रही है कि मानव जाति पुण समद्भिके युग में खडी है। इसमें सदेह नही है कि यान्त्रिक संस्कृति ने जिन शवितयों को जन्म दिया है वे दोनों तरह की हैं। उत्कर्ष करने वाली और विष्वंसक। यह संस्कृति जलती हुई मशाल अथवा ध्यकती ग्रान्त के समान है--- मञाल मार्ग भी दर्शाती है ग्रीर घरों में आग भी लगाती है -- सब तो यह है मज्ञाल अथवा अग्नि का उपयोग करने वाले मानव पर यह दोनो कार्य निर्भर है । वैज्ञानिक संस्कृतिक का भी यही हाल है। मनुष्य की नैतिक बृद्धि तथा ज्ञान के नष्ट और भ्रष्ट होने से ही समुचे विश्व के समुल नष्ट होने की आशंका पैदा हुई है। मानव की ग्रात्मा में दोष-पूर्ण प्रवित्तयों की वजह से भाज मानव-मानव के सम्बन्ध बिगडे हुए हैं—क्या सामाजिक सम्बन्ध, क्या दैनिक जीवन के सम्बन्ध, क्या राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध-सभी दोषपूर्ण बने हैं। यह नितान्त ग्रावश्यक है कि मानव अपनी भारमा को गृद्ध करके और अपने में परिवर्तन करके सामाजिक, दैनिक तथा राग्द्रीय सम्बन्धों में भी सुधार करे, क्योंकि विश्व के सब प्रकार के सम्बन्धों का जन्म ग्रात्मा से ही होता है—व्यक्ति ही उनका कारण है। कछ व्यक्ति ही दल, वर्ग-सगठन, या पक्ष-सगठन करके राजनैतिक सत्ता हस्तगत करते है. समाज पर नियत्रण रखते है और सत्ता के लिए स्पर्धा की राजनीति को जन्म देते हए वास्तविक जन-कल्याण के मार्ग में बाधा डालते हैं — अतएव ग्राध्यात्मिक शक्तियों का ग्राह्मान करने वाली सत्त्रवित्यों ही भविष्य के प्रलयकारी संघर्ष से मन्ष्य को मुक्त करा सकती हैं। इसी ग्रध्यारम धारा को प्रवाहित करने के लिए ग्रध्यातम समाज की स्थापना हुई है।

इस मच से आध्यात्मिक विचारों का प्रचार करने में हम सबके सहयोग की सपेक्षा करते हैं। प्रध्यान्म समाज

- (१) उसकी सद्भाव और विवेक की उच्चतम भावना का विकास किया जाए, तो कोई कारण नहीं है हम बर्समान समाज की ग्रपेक्षा एक ग्रच्छे और उच्च समाज की रचना न कर सकें।
  - (२) यदि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय जागरण तो मनुष्य में ब्रध्यात्म भाव जगाकर ।

में एक हूँ, गुढ हूँ। जानदर्शन वाला हूँ। परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है। मैं सन्त प्रकार के भय से निमुंतत हूँ। सम्बन्धिट जीव निभंग भीर निशक होता है। गुढ भारमजान का प्रिम्तावी पुरुष वड़ा भारम-विश्वासी, सरस-हृदय, कलंब्य-परायण भीर अपने पर का कत्याला करते वाला होता है। उसे भीतिक ऐश्वयं मोह में नहीं डाल सकते। सोने-वांदी के दुकड़े उसे रंपमात्र में प्रकीयन नहीं देसकते। उसके सामने गुढ भ्राध्मात्र की प्रतिक का तक्य होता है। परिकल्पना

- १. चिन्तन भीर आस्याकायुग।
  - २. आध्यात्मिक भावना से ओत-प्रोत निष्ठावान मानव ।
- ३. करुणा, त्यागंतथा कर्तव्यवरायंणता की भावना से युक्त मानव ।

- ४. सेवा धौर परस्पर सहयोग का भाव ।
- दिकृति की भावनाओं के स्थान पर सुकृति के भावो की विजय । नव-निर्माण के चार पथ
  - १. दैनिक जीवन में प्रपने-प्रपने प्रहंकार की संतुष्टि के लिए स्वार्थ के संवर्ष का अन्त ।
  - २. सात्विक प्रवृत्तियों के प्रस्कुरण के लिए सहयोगमूलक मर्थ-व्यवस्था की स्थापना ।
  - ३. सत्ताके स्थान पर सेवाकामार्गः
- शुद्ध और सार्त्विक जीवन और विचारो द्वारा परस्पर सहयोग तथा सेवाभाव का जागरण।
- आध्यात्मिक शक्ति के सहारे क्या हो सकता है ?
- आध्यात्मक मान्यताओं की शक्ति समाज की भौतिक प्रवृत्तियों पर अधिकार पाकर मानव समाज को सुखी और समद बना सकती है।
- म्रतेक परिवर्त्तनों के बावजूद म्राच्यारिमक भावनाएँ युगों तक भपनी प्रभुता कायम रख कर मनुष्य को विवेकशील मौर निष्ठावान बना सकती है।
- े. सादा जीवन भीर नैतिकता मनुष्य को समस्त क्षुड स्वायों से ऊपर उठाकर राष्ट्र और समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बना सकता है।
- ४. कश्णा, सहिष्णुता तथा समस्त जीवो पर दयाभाव मनुष्य को देश धौर समाज के लिए रचनारमक कार्यों की भीर प्रवत्त कर सकता है।
- कत्तंव्यपरायण, निष्ठावान, विवेकशील धौर बाध्यारिमक भावनाधो से युवत मानव से ही प्रहितारमक भौर सहयोगी समाज की स्थापना हो सकती है।
   क्या नहीं हो सकता ?
  - १. परम्परा के सम्पूर्ण विनाश से नवनिर्माण नहीं हो सकता।
  - सुद्ध भहं भौर स्वायों के संघर्ष में सुखी भौर समृद्ध समाज की स्थापना नहीं हो सकती।
    - ३. भौतिकवाद मनुष्य को रचनात्मक कार्य की भीर प्रवृत्त नही कर सकता ।
  - ४. विज्ञान की दो हुई कूरता मनुष्य को परस्पर सेवा तथा सहयोग के मार्गपर नहीं से जासकती।
  - ४. करुणा घोर सहिब्जुता के अभाव में एक सुखी और समृद्ध समाज की स्थापना नहीं हो सकतो । क्या हो सकता है ?
  - १. आध्यारिमक स्रयवा वैचारिक स्थिर मूल्यों को शक्ति समाज की भौतिक प्रवृत्तियों पर स्रविकार पाकर मानव समाज को सखी स्रोर समद्व बना सकती है।
- प्रनेक परिवर्तनों के बावजूद बाध्यात्मिक मान्यताएँ युगों तक प्रपनी प्रभुता कायम रख कर मनुष्य को विवेकशील और निष्ठावान बना सकती हैं।

0

### शिक्षा प्रेय और श्रेय का मार्ग है

उसकी वास्तिक उपलब्धि विनय, श्रम धौर साथन से श्राप्त होती है । धाणीन भारत हैं श्राण्यान के साथ स्वाप्त के समय समूख्य तामकारी उपरेक्ष देते थे । 'तींतरीयोपिनवर' के प्रतुप्तासन में इसी श्रेयवृद्धि निपेवविहीन विषायक के संकल्प का उदात्त स्वर है। प्रसा उपसेश के स्वत्र के क्षांत्रों में पृत्यवृद्धि धौर शिवसंकल्य जागे, राष्ट्र, मानवता उनके पुरुषाये से तामान्तित हो और वे स्वयं जीवन की सर्वाच्य सर्वकता उपाजित करें।

### दीक्षांत के समय शिष्यों को ग्राचार्य का उपदेश

सत्यंवदः धर्मं चर । स्वाध्यायानमा प्रमदः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । क्शलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातदेवो भव । पितदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथि देवो भव । राष्ट्रदेवो यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माक सूचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि। श्रद्धया देवम । ग्रश्रद्धया देवम । श्रिया देवम । ह्मिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । ग्रथ । यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा। वास्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा धर्मकामाः स्यूः । यथा ते तत्र बर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एष स्रादेश: । एष उपदेश: । वेदोपनिषत एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम । एवम्चैतद्पास्यम्। स्नातकाः एवम् एतत् द्ढे निधाय यूष्माभिः सदा सच्छीले । समुदाचारे वतितव्यम ।

सत्य बोलो। धर्मका आवरण करो। स्वाध्याय में प्रमाय मत् करो। सत्य को उपेक्षा मत करो। धर्मकी उपेक्षामत करो। कस्याण धौर कुशकताकी उपेक्षामत करो। समृद्धिकी उपेक्षा यत करो । ज्ञान को ग्रहण करने और अन्यों को ज्ञान का दान करने में प्रमाद मते करो ।

माता को देवता समझो । पिता को देवता समझो । घावार्य को देवता समझो । घतिषि को देवता समझो । राष्ट्र को देवता समझो ।

जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं का सेवन करो, अन्यों का नहीं। हमारे जो आरावरण तुम्हें अनिचालगते हों उन्हीं का अनुकरण करो, अन्यों का नहीं।

श्रद्धापूर्वक दान दो । प्रश्रद्धा से दान मत दो । सम्पत्ति के प्रमुसार दान दो । शालीनता भीर सञ्जापूर्वक दान दो । भय से दान दो । सहानुभृति से दान दो ।

भीर यदि तुम्हें कभी कमें के सम्बन्ध में सन्देह हो, या प्राचरण के सम्बन्ध में सन्देह हो, तो जो विचारसोल, न्यायपरायण, योग्य, निष्ठावान, सहदय, धर्मप्रेमी बाह्मण हों, विशिष्ट प्रसंग में वे जैसा ग्राचरण करें उस प्रसंग में तुम भी वैसा ही घाचरण करो।

यही भादेश है। यही उपदेश है। यही बेद और उपनिषद है। यही सीख है।

इस प्रकार साधना करो। इसी प्रकार साधना करो। स्रो स्नातको, इसे अपने मन वें दढतापूर्वक धारणा करो भीर सदैव सदाचार भीर सदृष्यवहार का आचरण करो।

### राखाप्रताप ऋौर भामाशाह

स्व० फलचन्द पुष्पेम्ह्

भारतभूमि में स्वाग मौर नि.स्वायं भावना से कार्य करने को विशेष महत्व दिया है इसलिए हमारे देश में दानवीर और लोकसेवी पुरुषो का विशेष सम्मान किया जाता है।

महाराणा प्रताप और देशभवत भागाशाह का युवकों के हृदय में विशेष मान है क्योंकि दोनों ने मातृत्रीम के रक्षा के निए प्रगणित कठिनाइयों उटायी। उनका धादधं सदैव भारतीयों को नायंद्यंन करता रहेगा। उदीयमान पुरुष पुणेन्दु की यह कविता धार्यंत रोचक धौर नव-युवकों के लिए मागंद्यंक है। बेद है कि वह कता समय में ही कुम्हता गई। उनकों कविता उनकी कविता उनकी क्या दिलाती रहेगी।

राणा प्रतापिहत व फकर के वक्त की।
जिसने रही थी लाज भारतीय रक्त की,
जिसने अग्रकत-ही स्वतज्ञता स्थवन की।
बोरों में बीर भामाखाह दानबीर या,
राणा प्रतापिहत का बूदा वजीर या।
ग्राजिदगी जिसने न मनाई थी दिवाली,
युषमन के सेलता रहा जो जून की होती।
ऐसे मतापिहत ही दुवपूर्ण जिन्दगी,
सोकी गई थी मान में या मीत में पर्गा।

कहता हैं कहानी कि एक देशभक्त की,

पर मातृभूमि के लिए, मैवाड़ के लिए, वर्वाद था भारावली पहाड़ के लिए।।

राएग प्रताप के तो मुट्टी भर जवान थे, पुदमन तथा गद्दार जमीं आसमान थे। दुर्भाच्य से सेना की रसद भी समाप्त थी, बहुँ स्रोर निराशा-ही-निराशा व्याप्त थी।।

लगता या मातृभूमि पर हो जायगा कथ्या, सबने कहा प्रताप जा दुश्मन को सर भट्टका।।

संकट के समय जैन ऐन वक्त पै प्राया, धाकर प्रतापसिंह को निज शीश कुकाया। सोना व रजत-रत्न का वह ढेर लगाया, जिससे प्रताप ने कि शबु मार मगाया।।

> वीरों में वीर भामाशाह दानवीर था, राणा प्रतापसिंह का बुढ़ा वजीर था।

तारादे-आयदाद का सुनियेगा हाल तक, पलती कुमुक उसी से ठीक बारह साल तक। होती रसद पच्चीम हजार फीज के लिए, जःटों व गुजरो हितायं—मीज के लिए।।

वीरों में वीर भामाशाह दानवीर था, राणा प्रतापसिंह का बुढ़ा वजीर था।।

दुहरा रहा इतिहास भाज हू-ब-हू गाया, भुक-भुक रहा राष्ट्रीयता के वास्ते माथा। सीमा का हर जवान प्रव राणा प्रताप है, बेटा हरएक हिन्द का दुश्मन का बाप है।।

> देंगे लहू हिमालया पहाड़ के लिए, उजड़ें स्वयं कि चीन के उजाड़ के लिए।।

श्रंगार भी बरसाएंगे, बरसाएंगे सोना, पत्पर पैपटक देंचलो चीनीका खिलौना। बारूद बने ब्रोड़नी बारूद विद्यौना, सोकर जगाहैदेशका प्रत्येकही कोना॥

> सोना बरस रहा है गरीबोधमीर से, निश्चित बचेगा राष्ट्र सिर्फ दानवीर से।।

\* \* \* \*

### भारतीय एकत्व की भावना

व्योहार राजेन्द्र सिंह सेठियाकुंज, जबलपुर

भारतीय एकरव की भावना का जाधार एक बहा की भावना है जीकि सब जगत में क्याप्त हैं। इसी के अंत कर सारे जात् के प्राणी हैं। वह सारा जगत् उसी एक बहा का विस्तृत रूप है। जिल्ला-भिल्ला देव उसी एक तस्व के विभिन्न रूप है। ऋग्वेद में इस भावना के समर्थन में भनेक मंत्र मितते हैं:—

> एक एवाग्नि बहुधा समिद्ध एक सूर्यो विश्वं अनुप्रभूवः। एकैवोषा.सर्वम् इदं विभात्येकवा इदं वि बभूव सर्वम्।। (=।॥।=।२)

इसी का समयन हमें उपनिषदों में भी मिलता है जिनमें कहा गया. है कि एक ही देव मनेक वर्ण होकर बहुत शक्तियों के योग से ध्रनेक रूप हो जाता है:—

एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात् ।
 वर्णाननेकान्त् निहिताथौ दधाति ॥

स्राये चलकर इतिहास स्रीर पुरासों ने इसी भावना को लेकर शिव, विष्णु स्रादि देवताओं की एकता का प्रतिपादन किया तथा प्रास्ती मात्र की एकता को प्रयापना की । कर्मों के विभाग के आधार पर वर्णों का विभाजन हुस्सा किन्तु उनकी एकता पर ही समाज सामारित रहा। में हासार में पुर क्यान पर कहा गया है कि सभी वर्ण बहा से उत्पन्न होने के कारण बाह्मण ही हैं।

### सर्वे वर्णब्राह्मणा ब्रह्मजाश्च।

भागवत धर्म के उदय होने पर भी उसी को और झागे बढाया गया। ईश्वर के एक नाम के भ्राचार पर उसके सभी उपासकों भीर जातियों की एकता का प्रतिपादन किया:—

> किरातहूपान्धपुलिन्द वुत्कमा आभीरुकंषा यवनाः समादयः। चेत्वे च पापा मदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै 'भविषणेक्तिमः।

पुराणों में समग्र देश की एकता की भावना भी विकसित हुई। वैसे तो उसका मूल्य हमें ऋष्येद के पृथ्वी सूक्त में मिलता है जिसमें कहा गया है कि यह भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं:—

### माता भूमि. पुत्रो ग्रहं प्रथिव्याः।

किन्तुभारत देश कास्पष्ट नाम पुराणों में ही मिलता है। विष्णुपुराण में इस देश की प्रशंसाक रते हुए कहा गया है कि हे भारत भूमि तुम थस्य हो — इस प्रकार देवता भी गीत गाते हैं:— बायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याऽस्तुते भारत भूविभागे।

इडी प्रकार सहावारत में भी भारत पूर्षि का उस्लेख ध्याया है। **बतार में हिश्यलब** भीर पूंके-पविषम में तहाँ है वि पिरी हुई भारत पूर्षि की करूरता बहुत पढ़ते के **पब्छा की खब्ध** की पुष्टि करती धा रही है। पुराणों में जिन तभाटों का वर्णन है वे हिश्यलय के लेकर खिल्हु तक तक रिमिक्सक करके समस्त मारत पर सपना राज्य स्थानित करते थे। कासियात ने भी ऐसे सम्राटों का वर्णन किया है जीकि समुद्र तक पृथ्वी पर राज्य करते थे:—

आ समुद्र क्षितीसतां रघूणाम्ः रघुवंशः।

बैसे बेदों में भी राजसूत यज्ञ के घवसर पर यही कामना की जाती है कि हम हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त पृथ्वी के एकछण समाद है। इस प्रकार समय देख की एक ही भावना की परस्परा बहुत प्राचीन काल से हमारे घर्म की घंगमूत होकर चली घाती है। हम मारत की किसी भी नदी में स्तान करें किन्तु भारत की सभी प्रमुख निर्धे का नाम स्मरण कर उन सबका जल उसमें सम्मिन्त किया जाता है भीर एक सम्ब पढ़ा जाता है :—

> गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती। नमंदेसिंघुकावेरी चले स्मिन् सन्निधिम कुरु।।

इसी प्रकार देश के सत्त पर्वशों और सन्त महापुरियों का स्मरण किया जाता है—
सयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, धवन्तिका। यह प्रवा भी हमारी राष्ट्रीय एकता को सिद्ध करती है कि राज्यानियेक के समय भारत की सभी पित्त नदियों का जल मंगाकर उनते राजा-का प्रमित्तक किया जाता था। महाभारत भीर रामायण में उत्तेख है कि रामचन्त्रजी के तका पृथिष्ठिर के अभिनेक के नियं सभी पित्तन निरंधों का जल मंगाया गया था। उस तमय तमस्त भारत के राजाओं को निमानंत किया गया था—

> प्राच्येदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणत्माश्च भूमिपाः। तमेंच्छाश्चायश्चिये चान्ये वन शैल निवासिनः।

(रामायरा, धयोध्या० ३-२५)

इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी प्राया है कि जब चित्रकूट में रामचन्द्रत्री ने राज्य स्वीकार नहीं किया तब भरतत्री ने पूछा कि उस जल का क्या किया जावे—

देव देव अभिषेक हित गुरू अनुसासनु पाइ । आनेउं सब तीरथ सल्लिनु तेहि कहं काह रजाइ ।। गुरू की ब्राज्ञा से वह जल कूप में रला गया — भरत कूप अब कहिहहि लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा ।।

मध्यकाल में भारत की एकता खंडित हो कर वह विभिन्न राज्यों में विश्वकत हो गया। उस समय बापसी मतभेद के कारण हमारे देश की एकता खिन्न-भिन्न हो गयी। उस समय जी एकता के उपासक हमारे कवियों ने प्रपने देश की एकता का बोध कराके उसे फिर से स्वापित किया। बीरगाया-काल में भी पृथ्वीराज को उल्लास दिखाने वाले महाकिष चन्दरवरदाई, मध्यकाल में मोमसामी पुलवीदास तथा प्रत्य में महाकिषि भूषण को देश की एकता की मावना सबसे प्रमिक पुज्जिति हुई है। चन्दरवरदाई ने सनेक स्थानों पर "पृथ्वीराज रासो" में हिन्दुस्तान का उल्लेख कर उसकी एकता जागृत की है।

> गो॰ तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में जन्मभूमि की महिमा का वर्णन किया है:---जन्म भूमि मम पूरी सहाविन । उत्तर दिशि सरयु वह पाविन ।।

अति प्रिय मोहिं यहां के वासी। मम धामदा पूरी सुखरासी।।

ं ''विनयपत्रिका'' धोर 'कवितावली'' में तो स्पष्ट रूप से उन्होंने भारत सूमि कें अन्स होते का अभिमान प्रगट किया है—

> यह भारत खंड पुनीत सुरसरि थल भलो संगति भली। तेरी कुमति काचर कल्प बल्लीचहति है विष कल फली॥

्र (विनय पत्रिका) भक्ति भारत भिम्न भले कुलजन्म समाज शरीर भलो लहिके। आदि

(किस्तावनी) इसी प्रकार भूषण ने हिन्दू धर्म भीर हिन्दूस्तान का उल्लेख कर गिवाजी को उत्साह दिसाया था। संत किसमें को देश की एकता का बोध तो उतना नहीं था जितना कि उसमें निवास करने वाले जातियों भीर थमों की एकता का बोध था। क्यीरदाल भीर नानक झादि कसियों ने

> हिन्दू तुरुक कहां ते आए किनि एह राम चलाई। दिल महिसोच विचार कवादें मिमक दोजल किनि पार्ड॥ दाइदयाल ने एकता का प्रतिपादन करने हुए कहा है--

धर्मों की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। गुरु नानक ने एक स्थान पर कहा है-

दूनो भाई नैन हैं दूनो भाई कान । दूनो भाई बैन हैं हिन्दू मुसलमान ॥

कबीरदास ने तो एक ईश्वर की एकता के आधार पर सब वर्णो और जातियों की एकता स्थापित की —

> एक देव एक मल मृतर एक चाप एक गूदा। एक ज्योति तेसव जग उपजाको बाह्यन को सूदा।।

संबेधी राज्य की स्थापना से हमारे देश की पराधीनता पूर्ण हुई किन्तु देश एक राज-स्त्र के सन्तर्गत सामा। विदेशी राज्य के ताल विदेशी राष्ट्रीयता भी हमारे देश में साई स्रीर उनकी प्रेरित होकर हमारे नेताओं ने विदेशी राज्य के विरुद्ध सान्दोलन प्रारम्भ किये। इनके साम ही सपने देश की दुदेशा पर कवियों का ज्यान साकर्षित हुए।। भारतेन्दु हरिस्थन्द्र ने सबसे पहने भारत की दुदेशा पर आसूँ वहांवे — आंबहु सब मिलकर रोबहु भारत भाई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।। (भारत दुर्दशा)

इस समय के घन्य कियां ने भी राष्ट्रीय एकता की ज्योति जगाई । सर्वेभी बालमुकुन्द गुप्त तथा प्रताजनारायण मिश्र ने भी इस ज्योति के जागरण में योगदान दिया । बाद में जसी परम्परा को श्री मेंविसीशरण गुप्त, घ्रयोध्यासिंह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी तथा श्रीभर पाठक ने देशारम बोध की कदिनार्य सिक्कार देश का ध्यान उसकी एकता और प्रसंदता के प्रति मार्कायत किया—

नीलाम्बर परिधान हरित पट यह सुन्दर है।
सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है।
निदयों प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं।
बंदी जन खग वृन्द शेपफन सिहासन है।
करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की।
हे मातृभूमि नू सत्य ही सगुण मूर्ति सबेंबा की।।

त्रिभूतजी की कविताओं ने भी राष्ट्रीयता की लहर यहा यो :---

सुरसीर सिललमुधा से सिनित मलय समीर संजारित। मुगमा सब सुरपुर की मजिल करते मुर गुणगान। जयित भारत जय हिन्दुस्तान।।

पुण्य पुजपावन पृथ्वो पर धीर बीरवर धर्म्म धुरन्धर । सत्य अहिसा दया सरोवर मुक्ति मुक्ति की स्नान ।

जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥

वर्तमान युग में राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले बंगाल में उदित हुई क्योंकि बही विदेशी राज्य का सबसे अधिक प्रभाव पढ़ा था। श्री बर्किमचन्द्र के "श्रानन्द मठ" उपन्यास में ही हमारे राष्ट्रीय गीत वन्देमात रम् का उद्योष हुया था। उसमें उन्होंने कहा था:— विश्वित कोटि केट कल कल निनाट कराले।

> ज्यों-ज्यो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी इसका रूप हो गया :— त्रिका कोटि कंठ कल कल निनाद कराले ।

श्री डिजेन्डलाल राय ने ग्रपने नाटकों में राष्ट्रीयता से भरे गीतों को पिरोया। उन्होंने एक गीत में गाया है:---

> वग आभार जननि आभार धात्री आभार देश । म्रागेचल कर यह गीत इस रूप में बदल गया:—

भारत ग्राभार जनित ग्राभार घात्री ग्राभार देश। जनके गौतों में सम्पूर्ण भारत की एकता की भावना मुखरित हुई:— जे दिन सुनील जलिय होई ते उठिले जननी भारतवर्ष। उठिल विश्वेत कि कलरव से कि मा भक्ति से कि मा हुई।

भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में राष्ट्रीय एकता की भावना और मधिक स्पष्ट भीर सहन हो उठी हैं:---

> मातृमन्दिर पुष्प भ्रंगन कर महोज्ज्वल भ्राज है। जय नरोत्तम पुरुष सत्य जय तपरूपी राज है। उन्होंने उसी गीत में समग्र भारतबासियो को ब्राह्मान किया:— ऐश्र दुर्जय शक्ति सम्पद मुक्त बंध समाज है। ऐश्र ज्ञानी ऐशा कर्मीनाश भारत लाज है।।

आने चलकर भारत के बीर धर्मको भी जाधन किया:—
ऐश तेज: सूर्य उज्ज्वल कीर्ति अन्तर माभः है।
वीर धर्म पुण्य कर्मे विश्व हृदये राज है।

एक दूसरेगीत में उन्होंने भारत की भेरी सारे ससार में बजाने का ब्राह्मान किया है:---देश देश नन्दित करि मन्द्रित तब भेरी।

म्रासिल सब बीर वृन्द ग्रासन तब घेरी ॥ भारत की सब जातियों भीर प्रान्तों की एकता की भावना हमारे राष्ट्र-मीतो में "अनमन" में जितनी प्रवल है उतनी कही नहीं।

> जुग जुग तब आह्वान प्रचरित मुन उदार तब वाणी। हिन्दू बौद्ध सिक्ख जैन पारसिक मुसलमान किस्टानी।। पुरब पश्चिम आसे। तब सिहासन पासे।

उन्होंने 'मानव तीथं' नामक कविता में माता के ग्रमियंक के लिए सभी देशवासियों को एकस्व होने का ग्राह्मान किया गया है .—

> धाधो ब्राह्मण श्रुतिकर निजमान गहो सभी का हाथ। आधो पार्तत हटाधो सबही तब अपमान प्रश्नाद्य।। मम अभिषेके करो तुम त्वारा, मंगल घट यह घरा है भरा। सकल स्पर्श से पुनीत करके तीर्थ सुनीरे, भारत मानव सागर तट के निमल तीरे-नीरे।

हेमम चित्त पुष्य मुतीर्थ में जागो धीरे धीरे। भारत मानव सागर तटके निर्मेळ तीरे तीरे॥ ब्रहो आर्थजन हेअनार्थगण हिन्दू हेमुसलमान। ब्राक्सो ब्राक्सो हे क्रिस्तान॥

इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय एकता की वाणी युग-युग से मुखरित होती चली भा रही है, प्राज भी मुखरित हो रही है भीर युगान्त तक मुखरित होती रहेगी।

### मेवाड़ोद्धारक भामाशाह

श्री ग्रयोध्याप्रसादजी गोयलीय डालमियानगर, बिहार

"स्वाधीनता की लीलास्थली बीरप्रसवा मेवाड़-भूमि के इतिहास में भामाशाह का नाम स्वर्णाक्षरों में अकित है। जब बीरकेबरी राषा प्रताप निराश होकर सिन्य की भीर जाने लगे तो भामाशाह ने भ्रपणित सम्पत्ति राषा के चरणों में लाकर भ्रपित कर देश-भित्त का बतुषम उदाहरण प्रस्तुत दिया। भामाशाह के इस सपूर्व त्याग के कारण मेवाड़ भूमि का उद्धार हुआ इसलिए प्राज भी भामाशाह मंवाडोदारक ने नाम से प्रसिद्ध है। लेकनी के घनी श्री सपीम्या-प्रसादवी गीयनीय ने बहुत ही सुन्दर डग से भामाशाह का चरित्र प्रस्तुत किया है। भामाशाह का त्यागपूर्ण भादर्श देश के सकट के समय में हम सबके लिए धनुकरणीय है।"

स्वाधीनता की लोलास्थली वीर-प्रसवा मेवाइ-भूमि के इतिहास में भामाधाह का नाम स्वर्णाक्ष में भंकित है। इत्योचाटी का युद्ध केंद्रा स्वामाधाह आहे उस स्वर्णाक्ष में भंकित है। इत्योचाटी का युद्ध केंद्रा स्वामाधाह और उसका भाई दाराचन्य भी लड़ा था। २१ हुवार राजवृत्ती ने प्रसंक्ष वयन-सेना के साथ युद्ध करके स्वतंत्रता की वेदी पर प्रयन्त प्राणी की भाइति दे दी, किन्तु दुर्भाग्य कि वे मेवाइ को स्वनी द्वारा प्रदर्शनत होने से न बचा प्रमाण की भाइति दे दी, किन्तु दुर्भाग्य कि वे मेवाइ को स्वनी द्वारा प्रदर्शनत होने से न वचा प्रमाण की भाइति है दी, किन्तु दुर्भाग्य का युद्ध-पित्साम करते पर प्रणाप्ताप मेवाइ का पुत्र व्यवस्था के प्रवाद करने के स्वतंत्र वे । उनके ऐसी-प्राप्त में पक्ष्य मेवाइ को प्रवाद करने की प्रवाद को अपने स्वाद के स्वतंत्र को प्रवाद करने की स्वतंत्र को प्रवाद के स्वतंत्र के स्वतंत्र को प्रवाद के स्वतंत्र की स्वतंत्र के स्वतंत्र स्वतंत्र के स्वतंत्र

मुंत्रकाने में व्यस्त ये, मांतूभूमि की परतंत्रता के दुख से दुखी होकर गर्म निश्वास छोड़ रहे थे कि इतने में नक्की के हृदयमेदी चीत्कार ने उन्हें चौका दिया। बात यह हुई कि एक जंगली विस्की सड़की की रक्की हुई रोटी उठा ले गई जिससे मारे भूख के यह चिस्लाने नगी। ऐसी-ऐसी स्रनेक आपत्तियों से पिरे हुए, यनु के प्रवाह को रोकने में मसमर्थ होने के कारण, बीर चूड़ामणि प्रताप नेवाइ को इने ने जब उछत हुए तब मामाशाह राणाजी के स्वदेश निर्वासन के विचार को स्तनकर रो उठा।

हत्दीघाटी के पुद्ध के बाद भागाशाह कुम्भलमेर की प्रजा को लेकर माथवे में रामपुर की स्रोर चला गया या, वहां भागाशाह स्रोर उसके माई ताराचन्द्र ने मालवे पर चढ़ाई करके २५ लाख रुपते तथा २० हवार प्रशिक्त रिकार कर्मन की। इस संकट-सबस्था में उस बीर ने संस्थानित तथा स्वामिश्रनित से प्रीरत होकर, कर्मन जैस्स टाड के कथनानुसार, राणा प्रताप को जो सन भेट किया था बह दतना या कि २५ हजार सैनिकों का १२ वर्ष तक निवांत हो सकता था। भागाशाह के इस प्रपूर्व त्याण के सम्बन्ध में भारतेन्द्र बाबू हरिस्चन्द्रजी ने लिखा है:—

> जाधन के हित नारि तर्जयित, पूत तर्जयितु झोलहि सोई। भाई सों भाई सर्गरिपुले पुनि, नित्रता नित्र तर्जयुक्त ओई। ताधन को बनियाँ है गिन्यों न, वियो युक्त देश के झारत होई। स्वारय झार्य जुन्हारी ई है, तुमरे सम और न याजगकोई।।

देवाभक्त भामाशाह का यह कैसा यमूर्व स्वायंत्याय है। जिस धन के जिए धीराजेव में म्राप्ते पिता को कैंद कर सिवा, मणने भाई को निदंबतामूर्वक मरवा डाला, जिस धन के जिए सवीरा ते स्वयंत्र प्रति स्वयं मंत्र के सिवा सवीरा ते स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत

भागाशाह का जन्म कावदया संबक घोषवाल जैन कुल में हुया था। इनके पिता का नाम भारमल था। महाराष्ट्रा बाता ने भारमल को बिन तक १६६० ई० तक १४६३ में प्रत्यन के बुलाकर रणयम्भीर का किलेदार नियत किया था। पीछे से जब हाड़ा पूरजमल बूंदबाला वहां का किलेदार नियत हुआ, उस समय भी बहुत-या काम भारमल के ही हाय में था। वह महाराणा उदयिष्ठ के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित था। भारमल के स्वगंबात होने पर राणा प्रताप ने भागाशाह को प्रपना मंत्री नियत किया था। हस्त्रीयाटी के युक्त काद जब भागाशाह मातवे की प्रोर लगा था। वात उसकी प्रमुपित्यति में रामा सहाणी महाराणा के प्रधान का कार्य-भार तेकर उनः भागाशाह कार्य करते लगा था। भागाशाह के प्रारं पर रावा ने प्रधान का कार्य-भार तेकर उनः भागाशाह को सैपित वा वा शिवा पर सिया। उसी समय किसी कि का कहा गया प्रधीन पद्य इस प्रकार है —

भागावाह के दिए हुए रुपयों का सहारा पाकर राजा प्रताप ने फिर दिखरी हुई सक्ति की बटोर कर राज-नेरी बजावी जिसे मुनते ही समुक्ती के हुवय दहन गए, कावरों के प्रामस्क्रेक उड़ गए, प्रकवर के होस-हवात बाते रहे। याजाजी और बीर भागावाह प्रस्क-सद्ध से
कुतिक्वत होकर बगह-जयह साक्रमण करते हुए यक्नी हाए विजित नेवाह को चुन: अपने
स्विकात होकर बगह-जयह साक्रमण करते हुए यक्नी हाए विजित नेवाह को चुन: अपने
स्विकार से करने लगे। पं शावरमह्त्वती सम्मं सम्पादक दीनक 'हिन्दू संसार' ने निजा है:—
'इन बातों में भी भागावाह को बोरता के हाथ देखने का महाराणा को जुब अवसर भिता भीर
उससे बड़े अवल्य हुए। महाराणा ने भागावाह के मारि तारायक को मारि के दिया था,
असे सहसावची ने ना पेरा। तारायक उनके साथ बोरता से नहाई करता हुमा बसी के पात
पहुँचा और वहां पायक होने के कारण बेहोध होकर फिर पढ़ा। बसी का राव सार्वसात नेवड़ा
पायन तारायकर को उसका समने किने में से गया और वहां उसकी सक्की परिचर्च को क्ष स्वी प्रकार महाराणा अपने प्रवत्त पराकात बीरों की नहायता से बराबर आक्रमण करते रहे भीर संवत् १६४३ तक उनका विचीड़ और माण्डनगढ़ को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर किर से प्रिकार हो गया। इस विजय में महाराणा की साहस प्रधान बीरता के साथ मामाचाह की उसर तहायता भीर राज्युत सैनिकों का धारत-वित्यान ही मुक्त कारण था। प्राप्त मामाचाह नहीं हैं

प्रायः साई तीन सी वर्ष होने को धाये, — मामाशाह के वंशज झाज भी भामाशाह के नाम पर सम्मान पा रहे हैं। मेबाइ की राजधानी उदयपुर में भामाशाह के वंशज को पंचायत प्रीर भ्रम्य विशेष उपलानों में सर्वप्रथम गौरव दिया जाता है। समय के उतट-फेर समया काशचणक की महिमा से भामाशाह के वंशज साज मेबाइ के दीशा-पर पर नहीं हैं सीर न धन का बल ही उनके पास रह गया है। इसलिये धन की पूजा के हस दुर्घट समय में उनकी प्रधानता, धन-धनित-सम्बन्ध उनकी जाति-विरादरों के धन्य लोगों को धवरती है। किन्तु उनके पुण्यस्थोक पूजंद भामाशाह के नाम का गौरव ही बाल बनकर उनकी रक्षा कर रहा है। भामाशाह के वेशकों विराय सीर्थ ही बाल बनकर उनकी रक्षा कर रहा है। भामाशाह के वेशकों परस्थातत प्रतिष्ठकों की रास्थ की परस्थात है। किन्तु उनके पुण्यस्थोक सहाराखा स्थान की परस्थात प्रतिष्ठकों पर सामाशाह के नाम का गौरव ही बाल वनकर उनकी रक्षा कर तहा है। भामाशाह के वेशकों परस्थात प्रतिष्ठकों परस्थात प्रतिष्ठकों के ताम के निल्हा से प्रतिष्ठकों परस्थात प्रतिष्ठकों परस्थात प्रतिष्ठकों के स्था के ति स्था इस प्रकार है:—

### 'श्री रामोजयति

#### श्री गरोशजीप्रसादात् श्रीएकलिंगजी प्रसादात् भाले का निशान (सही)

स्वस्तिओं उरयपुर पुभनुषाने महाराजाधिराज महाराणाजी श्रो सर्व्यातम भी सावेदात कावड्या जैजन कुनणे वीरव्यवस्था अर्थ पारा वडा वाला भागो कावद्यों है राजनहें सामझ्कामु काम वाकरी करी जी की मरजाद हुटसूद्या है स्वाननां की जातनहें वावनी स्था चौका को जीमण वा सीप पूजा होने जीन्द्रे यह लग पहेली तक बारे होती हो सो प्रयक्ष मनर सेठ वेणीदास करसो क्यों प्रर वेदयांकत तक बारे नहीं करना दीदी अवारू पारी सावसी दीखी सो नो करी प्रर न्यात में हु स्वयर मातम हुई हो अब तलाक माफक दबतुर के ये पारो कराइया आबो आगांसु जार हुकुम करदीप्यों है सो पेती तकक यारे होवेगा। प्रवानगी महेता सेरसीय संवेद १८१२ वेटसुर पर दूरी ।

इनका अभिप्राय यही है कि—"भागाशाह के मुख्य बंशपर की यह प्रतिवठा क्ली माती रही, कि अब महाजानों में समस्त बाति-समुदाय का प्रोजन ब्रावि होता, तब सबसे प्रकम उसके तिसक किया जाता था, परन्तु पीछे से महाजानों ने उसके बंध वाजों के तिसक करना बन्द कर दिया, तब महाराणा स्वकर्षात्व ने उसके हुन की अच्छी सेवा का स्मरण कर इस विषय की जौच कराई और आजा दो कि—महाजनों की जाति में बावनी (सारी जाति का भोजन) तथा भीके का भोजन व तिहण्जा में पहिन के प्रमुतार तिसक मामाशाह के मुख्य द्वापर के ही किया वा इस विषय का एक परवाना विक सक १६९२ प्येष्ट मुर्ग १५ ने जबवन्द कुत्रणा वा इस विषय का एक परवाना विक सक १६९२ प्येष्ट मुर्ग १५ ने जबवन्द कुत्रणा जारी स्वरूप का बहिया के नाम कर दिया, तब से भागाशाह के मुख्य बंशपर के तिसक होने नगा।"

"फिरंमहाजनों ने महाराणा की उक्त आज्ञा का पालन न किया, जिससे वर्तमान महाराणा साहब के समय वि० स० १६४२ कार्तिक मुदी १२ को मुक्दमा होकर उसके तिलक किए जाने की प्राज्ञारी गई।"

बीर मामाशाह ! तुम धन्य हो !! भाज प्राय. साहे तीन सी वर्ष से तुम उस संसार में नहीं हो परन्तु वहां के बच्चे-बच्चे की जबान पर तुन्हारे पिवत नाम की छाप तमी हुई है। जिस देश के लिए तुमने इतना बड़ा भारत-स्थाग किया था, वह मेवाड़ पुतः भपनी म्याधीनता प्राय: को बेठा है। परन्तु फिर भी बहा हहारा गुणवान होता रहता है। तुमने अपनी अक्षयकीति से स्वयं को ही नहीं किन्तु समस्त जैन-बाति का सर्वथा मस्तक ऊँचा कर दिया है। निःसन्देह वह दिन धनिक समाज के पन-कुचेरों में भामाशाह जैसे सदभायों का उदय होगा।

जिस नर-रत्न का ऊपर उस्तेश्व किया गया है, उसके चरित्र, दान छादि के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की चिरकाल से बही धारणा रही है किन्तु हाल में रासवहादुर महासहोपाध्याय पं गौरीसंकर हीराचन्द जी भ्रोक्षा ने अपने उदयपुर राज्य के इतिहास में "महाराणा प्रताप की सम्पत्ति" सीर्षक के नीचे महाराणा के निरास होकर मेवाड छोडने भीर आसासाह के रुपये दे देने पर फिर लडाई के लिए तैयारी करने की प्रसिद्ध घटना को असस्य ठहराया है।

इस विषय में ब्रापकी युक्ति का सार 'त्याग-भूमि' के शब्दों में इस प्रकार है :—

"महाराणा कुम्मा और सांगा भादि द्वारा उपाजित सनुन सम्पत्ति सभी तक मौजूद यो, बादशाह प्रकवर इसे प्रभी तक न ने पाया था। यदि यह सम्पत्ति न होती तो जहाँगीर से सन्य होने के बाद महाराणा भ्रमर्थासह उसे इतने प्रमूख्य रूप केसे देता 'थागे भानेवाले महाराणा कार्यकित तथा राजसिंह भादि महादान किन्तुनरह देते हैं भीर राजसमुद्रादि सनेक नृहत्-व्यय-साध्य कार्यकिस तरह सम्पन्न होते ? इसनिए उस समय भागाशह ने भ्रपनी तरफ से न देकर भिन्न-भिन्न सुरक्षित राज-कोषों से स्थ्या नाकर दिया।

इस पर त्याग-भूमि के विद्वान् समालोचक श्री हमजी ने लिखा है : -

"निस्त्वेह इस युक्ति का उत्तर देना कठिन है, परन्तु मेवाइ के राजा महाराणा प्रताप को भी प्रपने खवानों का झान न हो, यह मानने को स्वभावतः किसी का दिल तैयार न होगा। ऐसा मान लेना महाराणा प्रताप की शासन-कुशलता घीर साधारण नीतिमत्ता से इन्कार करना है। दूसरा सवाल यह है कि यदि भामाशाह ने ध्रपनी उपाजित सम्बत्ति न देकर केवल राजकीयों की ही सम्पत्ति वी होती तो उसका धौर उसके वंश का इतना सम्मान, जिसका उस्लेख श्री भोका जी ने पुष्प ७८८ पर किया है, हमें बहुत संग्रद नहीं दीखता। एक खबांधी का यह तो सायरण सा कर्तव्य है कि वह भावदयकता पढ़ने पर कोव ने स्पया लाकर दे। केवल इतने मात्र से उसके बंशवरों की यह प्रतिष्ठा (महाजन बाति-भोज के भवसर पर पहले उसको तिलक किया जाए) प्रारम हो जाय, यह कुछ बहुत प्रधिक पुनिस्तित्वत मानुम नही होता।"

इस बालोचना में ओभाजी की युक्ति के विरुद्ध जो करपना की गई है वह बहुत कुछ ठीक जान पड़ती है। इसके सिवाय, मैं इतना और भी कहना चाहता है कि यदि श्री फ्रोफाजी का यह लिखना ठीक भी मान लिया जाय कि "महाराणा कूम्भा ग्रीर सौंगा ग्रादि द्वारा उपाजित ग्रमुल सम्पत्ति प्रताप के समय तक सुरक्षित थी-वह लर्च नहीं हुई थी, तो वह संपत्ति चित्तौड़ थी, यह उदयपुर के कुछ गुप्त खजानों में ही सुरक्षित रही होगी। भले ही श्रकदर को∤उन खजानों का पता न चल सका हो, परन्तु इन दोनों स्थानों पर अकबर का ग्रधिकार तो पूरा हो गया था और ये स्थान भ्रकवर की फौज से बराबर घिरे इहते थे, तब युद्ध के समय इन गूप्त खजानों से अतूल संपत्ति का बाहर निकाला जाना कैमे संभव हो सकता था। और इसलिए हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब शिताप के पास पैसा नहीं रहा तब भामाशाह ने देश-हित के लिए अपने पास से-खुद के उपार्जन किथे हुए द्रव्य से-भारी सहायता देकर प्रताप का यह ग्रर्थ-कष्ट दूर किया है; यही ठीक जेंचता है। रही अमरसिंह और जगतसिंह द्वारा होने वाले खर्चों की बात, वे सब तो चिनीड़ तथा उदयपुर के पुनः हस्तगत करने के बाद ही हुए हैं और उनका उक्त गुप्त खजानों की सम्पत्ति से होना सभव है, तब उनके ब्राधार पर भामाशाह की उस सामयिक विपूल सहायता तथा भारी स्वार्थ-त्याग पर कैसे आपित्त की जासकती है ? अतः इस विषय में स्रोझाजी का कथन कुछ अधिक युक्ति-यक्त प्रतीत नहीं होता । स्रीर यही ठीक है कि भामाशाह के इस स्रपुर्वत्याग की बदौलत ही उस समय मेवाड का उद्घार हुया जिन बतों के पालन करने पर बापू विशेष जोर देते थे। धौर इसीलिए आज भी भामाशाह मेवाडोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध हैं। 0000

### एकादश-व्रत

### जिन वतों के पालन पर बापू विशेष जोर देते थे

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयं असंब्रह । द्यारोरश्रम अस्वाद सर्वेत्र भयवर्जन ॥ सर्वेधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्धभावना । हीं एकादश सेवाबी नश्रत्वे ब्रतनिश्चये ॥

बापूके प्रिय भजन

: १ :

वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाएों रे; परदुखे उपकार करेतीये, मन स्रभिमान न भारों रे। सकल लोकमां सहुवे बन्दे, नित्यान करे केती रै: बाक कांच मन निरवत राखे, धन-धन जननी तेनी रै। समर्दाष्ट ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे; जिल्ला वकी असरस न बोले, परधन नव फाले हांच रे। मोह मात्रा व्यापे नहिं जेने, दृव वैरास्य जेना मनमां रे; रामनामयुं वाली जागी, सकल तीरव तेना तनमा रे। वत्रकामी में कर्यरहिल छे, कांच कोष निवासी रे; मरो नरसीयो तेनू दरसन करतां कुल एकतेर तार्या रे।

हरि तुम हरो जन की भीर।
द्रौपरी की लाज राखी, तुम बहायो चीर।
भवत कारण रूप नरहरि धर्यो आप दारीर।
हरितकश्यप मार सीन्हीं धर्यो नाहित थीर।
दुवते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर।
दास मीरां लाल गिरयर, दुख जहा तहां पीर।।

: ३ : यदि तौर डाक सुने केंद्र ना प्राप्ते तबे एकला चलो रे. एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे! यदि केंद्र कथा ना काय, और, प्रोरे घो घमागा, यदि सबाई चाके मुख फिराये, सबाई करें भय— तबैं परान खुले

भ्रो, तुई कुट फूटे तोर मनेर कथा एकला बोली रे यदि सबाई फिरे जाय, धोरे, श्रोरे, ओ घनागा, यदि गहन पथे जाबार काले केउ फिरेना जाय— तब पथेर काटा युद्ध रकत साखा चरन तले एकला दलो रे। यदि आसो न धरे धोरे, घोरे, घो अभागा, यदि आसो न धरे धोरे, घोरे, घो अभागा, यदि आसो न धरे धोरे, घोरे, घो अभागा,

तके बज्जानले भ्रापन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एकल चला रे ! — रचीस्त्रनाय ठाकर

#### : ४: राम-सदन

काम क्रोध मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ।। जिन्हके कपट दभ नींह माया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ।। संबक्ते प्रिय सबके हितकारी । दुख-मुख सरिस प्रयंक्षा वारी ॥
कहंद सरय प्रिय बचन विचारी । जायत सोवत सरन तुम्हारी ॥
तुम्हीं खर्गां पांत दुसीर नाहीं । राम बसड्ड तिनके मन साहीं ।
खनानी सम जानींह पर नारी । घन पराय विचलें विच सारी ॥
ते हर्षाह पर सम्पति देखी । दुखिल होहि परांचपित सिनेखी ॥
विन्हींह राम नुम प्रान पियारे । तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥
स्वामि सखा पितु मातु नुइ, जिन्हके सब तुन तात ।

स्वामि सखापितु मातुगुरु, जिन्हके सब तुम तात । मन-मन्दिर तिन्हके बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ।।

#### एकादश-वृत

- सत्य-—सत्य ही परमेदवर है। सत्य-प्राग्रह, सत्य-विचार, सत्य-वाणी और सत्य-कर्म ये सब उसके प्रंग हैं। जहां सत्य है, वहां गुढ ज्ञान है। जहां गुढ ज्ञान है, वहां प्रानन्द ही हो सकता है।
- २. **श्राह**सा—सत्य ही परमेश्वर है। उसके साक्षास्कार का एक ही मार्ग, एक ही साधन, अहिसा है। वर्गर श्राहसा के सत्य की लोज श्रसम्भव है।
- शहायर्थ—बहायर्थ का पर्य है, बहा की—सरव की—लोज में यर्था, प्रयांत् उससे सम्बन्ध रक्तने वाला प्राचार : इस मूल प्रयं में से सर्वेन्द्रिय-संयम का विशेष प्रयं निकल्ता है। केवल जननेन्द्रिय-संयम के प्रयूरे पर्य को तो हमें भूल जाना चाहिए।
- ४. भ्रस्वाद मनुष्य जब तक जीभ के रसों को न जीते तदतक श्रह्मचर्यका पीलन भ्रतिकठिन है। भोजन केवल झरीर-पोषण के लिए हो. स्वाद या भोग के लिए न हो।
- प्रस्तेय (चोरो न करना)--- दूसरे की वीज को उसकी इ-बाजत के बिनालेगा तो चोरी है ही, लेकिन मनुष्य अपनी कम से कम जरूरत के अन्तवाजो कुछ लेताया संग्रह करता है, वह भी चोरी ही है।
- ६. सपरिषह—सन्ते सुधार की निशानी परिषह-वृद्धि नहीं बल्कि विचार और इच्छापूर्वक परिषह कम करना उसकी निशानी है। ज्यो-ज्यों परिषह कम होता है, सुख धीर सच्चा सन्तोध बढता है, सेवा-शन्ति बढती है।
- अभय जो सत्यपरायण रहना वाहे, वह न तो जात-विरादरी से डरे, न सरकार से डरे, न चोर से डरे, न बोमारी या मौत से डरे, न किसी के बूरा मानने से डरे।
- द. अस्प्रयता-निवारण खुशाखूत हिन्दू-धर्म का अग नहीं है: इतना ही नहीं, बर्किक उन्हों चुनी हुई सड़न है, बहम है, पाप है और उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का घर्म है, कर्तव्य है।
- झारीरअम—जिनका शरीर काम कर सकता है, उन स्त्री-पुरुषों को अपना रोजमारी का सभी काम, जो खुद कर लेने ताबक हो, खुद ही कर लेना चाहिए और बिना कारण दुखरों से सेवा न लेनी चाहिए।

## जो खुद मेहनत न करें, उन्हे लाने का हक ही क्या है ?

१०. सर्वधर्म-समभाय — जितनी इञ्चत हम प्रपने धर्म की करते हैं, उतनी ही इन्जत हमें दूसरों के धर्म की भी करनी चाहिए। बढ़ी यह वृत्ति है, वहाँ एक-दूसरे के धर्म का विरोध हो ही नहीं सकता, न परधर्मी को धरने धर्म में लाने की कोधिया ही हो सकती है, वित्क हमेशा प्राप्ता यही की वानी चाहिए कि सब धर्मों में पाये जाने वाने योध दूर हो।

११. स्वदेशी—चपने मान-पास रहने वालों की सेवा में म्रोत-प्रोत हो जाना स्वदेशी-धर्म है। जो निकट वालों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने को दौड़ता है, वह स्वदेशों को भग करता है।

### : ४ : रचनात्मक-कार्यक्रम (गाँधीजी के शब्दों में)

रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य भ्रीर भ्रहिसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्य की रचना कहाजासकता है। \*\*\*\* उसके एक-एक अग पर विचार करें।

- १. कीमी एकता एकता का मतन्य सिर्फ राजर्नितिक एकता नहीं है " खच्चे मानी तो हैं बहु दिनी दोस्ती जो तोई न टूटे। इत तरह की एकता पैदा करने के लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की हैं कि काग्रेसजन, वे किसी भी धर्म के मानने वाने हो, प्रपने को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, महरी, महरी, सभी कोमों का नुमाइटा सम्फे।
- अस्पृदयता-निवारण—हरिजनों के मामले में तो हरेक हिन्दू को यह समभना चाहिए
   कि हरिजनों का काम उसका अपना काम है।
- ३. मण-नियोष—प्रफीम, शराब, वर्गरा चीडो कं व्यसन में फ्लेंस हुए प्रयंत करोडों भाई-बहनों के भविष्य को सरकार की मेहरबानी या मरबी पर भूलता नहीं छोड सकते।…इन व्यसनों के पने में फ्लेंस हुए लोगों को छुटाने के उपाय निकालने होंगे।
- ४. लाबी सादी का मतलब है देश के सभी लोगों को प्राधिक स्वतन्त्रता फ्रीर समानता का आरम्भ । सादी में जो चीशे समाई हुई है, उन सब के साथ सादी को प्रप्ताना चाहिए। सादी का एक मतलब यह है कि हम में से हरेक को सन्पूर्ण स्वदेशी को भावना बढ़ानी भीर दिकानी चाहिए।
- ५. दूसरे शामोद्योग हाथ से यीसना, हाथ से जूटना और पञ्चोरना, साबुन बनाना, कायज बनाना, दियासलाई बनाना, समझ कमाना, तेस पेरना और इस तरह के दूसरे सामाजिक जीवन के निए जरूरी और महत्व के घन्यों के बिना गांवों की आर्थिक रचना सम्पूर्ण नहीं, हो सकती।
- ६. गांवों की सकाई—देश में जगह-जगह मुहावने और मनभावने छोटे-छोटे गांवों के बदले हमें पुरै-जैसे गांव देलने को मिलते हैं। ... हमारा फर्ज हो जाता है कि गांवों को सब तरह से सफाई के नमूने बनावें।

- ७. बुनियादी तालीम—बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, वे गावों के रहने वाले हों या शहरों के, हिन्दुस्तान के सभी श्रेय्ठ तत्वों के साथ जोड़ देती है। यह तालीम बालक के मन और वारीर दोनों का विकास करती है।
- मौड़-शिक्षा-- बड़ी उम्र के अपने देशवासियों को जवानी यानी सीधी बातचीत द्वारा सच्ची राजनैतिक शिक्षा दी जाय।
- ६. स्त्रियां—स्त्री को प्रपता मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने प्रपत्ते को उसका स्वामी माना है। काग्रेस वालो का यह लास कर्तन्य है कि वे हिन्दुस्तान की स्त्रियों को इस गिरी हुई हालत से हाथ पकडकर उपर उठावे।

१०. घारोग्य के नियमों जी शिक्षा—हमारे देश की दूसरे देशों से बड़ी-चड़ी मृत्यु-सस्था का ज्यादातर कारण निरमय ही वह गरीबी है, जो देशवासियों के शरीरों को कुरेदकर लग रही है; लेकिन घगर जनको तन्युस्ती के नियमों की ठीक-ठीक तालीम दो जाय तो उसमें बहुत कमी की जा सकती है।

जब बीमार पडे तब प्रच्छे होने के लिए यपने साधनो की मर्यादा के धनुसार प्राकृतिक चिकित्सा करें।

- ११. प्रान्तीय भाषाएँ हिन्दुस्तान की महान् भाषाभी की श्वयाणना की वजह से हिन्दुस्तान को जो बेहद नुकतान हुमा है, उसका कोई श्रन्दाजा हम नहीं कर सकते। " जब तक जन-साधारण को अपनी बोगों में लड़ाई के हर पहुन् व करने को अच्छी तरह से नहीं समक्राया जाता तब तक उनमें यह उसमें होष बेंदा में हैं।
- १२. राष्ट्रभाषा— समुच हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की जरूरत हैं, जिसे आज उदाादा-से-स्वादा तादाद में लोग जानते पीर समफते हों घीर बाकी के लोग जिसे भट सील सके, घीर वह भाषा हिन्दी (हिन्दुस्तानी) ही हो सकती हैं।
- १३. माधिक समानता प्राधिक समानता के लिए काम करने का मतलब है दूबी प्रीर सबहुरों के बीच के अमड़ो को हमेखा के लिए मिटा देना। धगर धनवान तीम प्रपने पन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को लुद राजी-सुधी से छोड़कर भीर सबके कल्याण के लिए सबी के मिलकर बरतने को तैयार न होंगे तो यह तब समस्त्रिय कि हमारे युक्क में हिसक भीर खुलार क्रान्ति हुए बिना नहीं रहेगी।
- १४. किसान—स्वराज्य की इमारत एक जबस्टस्त बीज है, जिसे बनाने में प्रस्ती करोड़ हाथों का काम है। इन बनाने वालों में किसाने की तादाद सबसे बड़ी है। सब तो यह है कि स्वराज्य की इमारत बनाने वालों में क्यादातर (करीब == की-मदी) वे ही लोग है, इसिक्ए प्रस्त में किसान ही कांग्रेज है, ऐसी हालत पैना होना चाहिए।
- १४. सजदूर— प्रहमदाबाद के सजदूर-संघ का नमूना समूचे हिन्दुस्तान के लिए घनु-करसीय है, क्योंकि वह शुद्ध प्रहिसा की बुनियाद पर सड़ा है। " मेरा बस चसे तो मै

हिस्दुस्तान की सब मजदूर-संस्थामों का संचालन महमदाबाद के मजदूर-संघकी नीति पर करूँ।

- १६. शाधिवासी आदिवासियों की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक घग है। $\cdots$  सुमूचे हिन्दुस्तान में श्रादिवासियों की श्रावादी दो करोड़ है। $\cdots$ उनके लिए कई सेवक काम कर रहे हैं। किर भी श्रभी उनकी सख्या काफी नहीं है।
- १७. कुक्ट-रोगी—यह एक बदनाम शब्द है। किर भी हम में वो सबसे श्रेष्ठ या बढ़े-खड़े हैं, उन्हों की तरह कुक्ट-रोगी भी हमारे समाज के अंग हैं।। पर हकीकत यह है कि बिन कुक्ट-रोगियों को सार-सेंभाज की ज्यादा वरूरत है, उन्हों की हमारे यहां जान-बुक्कर उदेशा की जाती है।
- १८. विद्यार्थी— विद्यार्थी भविष्य की साक्षा है। " इन्हीं नौजवान दिवसों भीर पुरुषों में के तो राष्ट्र के मावी नेता तैयार होने वाले हैं। विद्यार्थियों को दलबन्दी वाली राजनीति में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। उन्हें राजनीतिक हड़ताले नहीं करनी चाहिए। सब विद्यार्थियों को छेवा की खातिय सान्त्रीय तरीके से कातना चाहिए। घपने पहने-सोडने के लिए वे हमेचा बाती का स्तरीमाल करें।
- ११. गोसेचा—गोरक्षा मुसे बहुत प्रिय है। मुक्ते कोई युखे कि हिन्दु-पर्मका बड़े-से-सहा बाह्य सबदय क्या है, तो मैं गोरक्षा बताऊँगा। मुझे वर्षो से दीख रहा है कि हम इस धर्म के पूछ गये हैं। दुनिया में ऐसा कोई देख मैंने कही नही देखा जहा गाय के वश की हिन्दुस्तान पैसी लावारिस हालत हो।

# रायचंद भाई के कुछ संस्मरण

महात्मा गांधी

×

["राष्ट्रिपिता गाधीजों ने सत्य धौर धाँहसा का मयलसय संदंश थिश्व के लिए देकर नवयुग का सूचपात किया। वे बुग्धवर्त्त के थे। मानवजाित का उन्होंने ध्यरिमित उपकार किया। उनके जीवन पर किन-किन महायुवरों की छाप है, यह जानना भी बावश्यक है। उन्होंने अप्रीमित उपकार किया। उनके जीवन पर किन-किन महायुवरों की छाप है, यह जानना भी बावश्यक है। उन्होंने मुद्दी खाप डाली है। टालस्टाय, रिक्तन और रायचंद भाई। टालस्टाय ने धपनी पुरुषों ने मुद्दी खाप डाली है। टालस्टाय, रिक्तन और रायचंद भाई। टालस्टाय ने धपनी पुरुषों की मुद्दी को को सार्थ प्रकार किया है। स्वाप्त प्रमाण के सार्थ पान प्रतिकार में सुवार के सार्थ पान के समाप्त किया, हिए यह मिल सकता है। या उनके प्रति किया प्रविच्या की सीरा खार का समापाल किया, इससे पुरुष्ठ, सार्थ किया है। दिस्त मन को विश्वस हुया। इससे मेरा उनके प्रति कियाना धिक मान होना चाहिए इसका पाटक लोग हुख सुनान कर सकते हैं।" रायवद आई के समारण उन्होंने स्वयं विसे हैं। लेसे पढ़कर धाप भनी प्रकार जान सर्वेष कि गांधीजों के मन में बहिला की विशेष प्रीति कैसे वड़ी ? इसलिए पूरा लेस यहां अविकल दिया जा रहा है।

मैं जिनके पंकित संस्मरण सिलाना धारम्म करता हूं, उन स्वर्यीय श्रीमद् रायव्यद की साज जन्म-तिषि है। शांतिक पूणिमा (संवत् ११२४) की उनका जन्म हुमा था। मैं कुछ यहां स्मीयद रायवंद का भीवनदिश्त नहीं तिल रहा हूं। यह कार्य मेरी शांतिक के बाहर है। नेरे पायवंद का भीवन स्वार्य है। जनका सिंद मुझे जीवनवर्षित तिलता हो तो मुझे चाहिए कि सै उनकी बन्म-भूमि ववाणी धावंदर में कुछ समय विदाळं, उनके रहने का मकान देखूं, उनके जेनने-मून्दने के स्थान रेखूं, उनके बाल-नियों से तिल्यूं, उनके वाल-नियों से तिल्यं, अपने वाल का परियं नहीं।

इतना हो नहीं, मुझे लिखने की प्रथनी शक्ति और वोग्यता के विषयों में भी शंका है।
मुझे बाद है मैंने कई बाद ये विचार प्रषट किए हैं कि प्रवक्ताधा मिलने पर उनके संसम्प्र लिख्ना। एक शिष्य ने जिनके लिए मुझे बहुत मान है, ये विचार सुने घोर मुख्यकर से कर वर्गहों के सत्तोत के लिए मुझे बहुत मान है, ये विचार सुने घोर मुख्यकर से पर्व कहुकर प्रेम भीर मान्यूर्वक सर्वावय करता था। उनके संसम्प्रण लिखकर उनका रहस्य मुख्युक्त भीं के सम्बार खना मुझे प्रच्छा लगता है। इस समय तो मेरा प्रयास केवल मित्र के संतोष के लिए है। उनके सस्तरणों पर स्थाय देते के लिए मुझे जैननागों का प्रच्छा परिचय होना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं कि वह मुझे नहीं है। इवलिए में अरना दृष्टि-विच्नु प्रस्थत संकुषित रख्ना। उनके जिन सस्तरणों की मेरे उनर छाप पड़ी है, उनके नोट भीर उनने वो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उने हो लिकरर में सतीय मानूगा। मुझे शाशा है कि उनते जो लाभ मुझे मिला है बहु या बैंशा ही लाभ उन संस्मरणों के गटक मुख्युक्षों को भी मिलेशा।

'मुमुक्ष' शब्द का मैने यहाँ जानबूभकर प्रयोग किया है। सब प्रकार के पाठकों के लिए यह पर्याप्त नहीं।

मेरे ऊपर तीन पुत्रा ने गहरी छाप डाली है —टानस्टाय, रिस्का भीर रायचंद माई। 
टालस्टाय ने मगरी पुत्रा हो द्वारा भीर उनके हाथ थोडे पत्रकथबहार से; रिस्का ने अपनी एक 
प्रिनुस्तक 'भन्दु दिन लास्ट' ने जिवका गुकराती भनुवाद मैंने 'संबोदय' रनला है; भीर रायचन्द 
भाई ने अपने साथ गाइ परिचय से। जब मुझे हिन्दू धर्म में अंका देंदा हुई उस समय उसके निवारण करने में मदद करने वाले रायचन्द भाई थे। सन् १८६३ में दक्षिण ग्रमीका में मैं कुछ 
किश्वियन सज्जा के विशेष सम्पत्न में भागा। उनका जीवन स्वच्छ था। वे कुछ प्रमासा थे। 
अस्य धर्मियों को किश्वियन होने के लिए सम्भाता उनका मुख्य व्यवसाय या यद्यपि मेरा भीर 
जलका सन्दग्न भावहारिक कार्य को लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने मेरी भारता के कस्याण के 
लिए चिन्ता करना शुरू कर दिया। उस समय में धपना एक ही क्तांव्य समक्त सक्त कि वह तक 
मैं हिन्दू धर्म के रहस्य को पूरी तीर से न जान जूं भीर उससे मेरी भारता की भावी प्रमास 
सारी की पुत्रतक एक कर दिया। उस समय में धपना एक हो क्तांव्य समक्त सक्त भीर अन्य 
सारी की पुत्रतक प्रमास कुलयमें कभी न छोड़ना थाहिए। दक्षानिय मैंने हिन्दू धर्म थीर अन्य 
सर्गों की पुत्रतक प्रमा पुत्र कर दी। किश्वयन और सुलनमानी पुत्रतक पढ़ी। विलायत के अञ्चेस 
निर्मा के साथ पत्रव्यवहार किया। उनके समक्त धपनी धंनांद रखी तथा हित्सवान में विनक्त स्वार विभाग के साथ पत्रव्यवहार किया। उनके समक्त धपनी धंनांद रखी तथा हित्सव्यान में विनक्त स्वर्ण की स्वर्ण हिता स्वर्ण का स्वर्ण की स्वर्ण कियान के स्वर्ण स्वर्ण करना हिता। उनके समक्त धपनी धंनांद रखी तथा हित्सव्यान में विनक्त स्वर्ण की स्वर्ण करना हिता स्वर्ण करना स्वर्ण की स्वर्ण करना हिता स्वर्ण करना स्वर्ण करना स्वर्ण करना स्वर्ण करना सम्बर्ण स्वर्ण करना स्वर्ण करना स्वर्ण करना हिता स्वर्ण करना स्वर्

उत्तर मुक्ते कुछ भी अद्धा थी, उनके पत्रव्यवहार किया। उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा बच्छा सम्बन्ध हो जुका था। उनके प्रति मान भी था, इसलिए उनसे जो मिल सके उसे लेने का मैने विचार किया। उनका फल यह हुया कि मुक्ते शांति मिली। हिन्दू पर्म में मुक्ते जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा मन को विद्यास हुया। मेरी इस स्थिति के जवाबदार रायचन्य भाई हुए, इसले मेरा उनके प्रति कितना धर्मिक मान होना चाहिए, इसका पाठक लोग कुछ अनु- मान कर सकते हैं।

इतना होने पर भी मैंने उन्हें बर्मगुरु नही माना। घर्मगुरु की तो मैं खोज किया ही करता हूं, भीर मबनक मुक्ते सबके विषय में यही जवाब मिला है कि 'ये नहीं।' ऐसा सम्पूर्ण गुरू प्राप्त करने के लिए तो मधिकार चाहिए, यह मैं कहीं से लाऊं?

#### प्रथम भेंट

रायचन्द्र भाई के साथ मेरी भेट जौलाई मन १८६१ में उस दिन रुई जब मैं विलायत से बम्बई वापस भ्राया। इन दिनों समुद्र में तुफान भ्राया करता है, इस कारण जहाज रात को देरी से पहुँचा। मैं डाक्टर--वैरिस्टर--श्रीर श्रव रंगून के प्रस्थात झवेरी प्राणजीवनदास मेहता के घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े भाई के जमाई होते ये। डाक्टर साहब ने ही परिचय कराया । उनके दसरे बडे भाई अवेरी रेवाशकर जगजीवनदास की पहिचान भी उसी दिन हुई । डाक्टर साहब ने रायचन्द भाई को 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा—'कवि होते हुए भी माप हमारे साथ व्यापार में हैं, आप जानी भीर शतावधानी है। 'किसी ने सुचना दी कि मैं उन्हें कुछ बब्द सूनाऊं, भीर वे बब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, जिस कम मे मैं बोलूंगा उसी कम से वे दहरा जावेंगे। मुक्ते यह सुनकर खाश्चर्य ह्या। मै तो उस मगय जवान और विलायत से लौटा था; मुक्ते भाषाज्ञान का भी श्रभिमान था। मुक्ते विलायत की हवा भी कुछ कम न लगी थी। उन दिनों विलायत से भाषा मानों भाकाश से उतरा । मैंने भ्रपना समस्त ज्ञान उलट दिया, भीर मलग-मलग भाषामों के शब्द पहले मैंने लिख लिए—क्योंकि मुक्ते वह कम कहाँ याद रहने वाला था ? और बाद में उन शब्दों को मैं बाच गया। उसी कम से शयचन्द भाई ने धीरे से एक के बाद एक शब्द कह सुनाए । मैं राजी हमा, चिकत हमा और कवि की स्भरण-शक्ति के विषय में मेरा उच्च विचार हुन्ना। विलायत की हवा कम पड़ने के लिए यह सुन्दर ग्रन्भव हुआ। कहा जा सकता है।

कि व को प्रवेशी का जान विश्कुल न था। उन समय उनकी उमर पच्चीम से प्रधिक न थी। गुजराती पाठ्याला में भी उन्होंने योशा ही प्रम्यान किया था। फिर भी इतनी शनित, इतना आन भी हत हो। स्वरण्यालित पाठ्याला में नहीं विकती, भीर बान भी पाठणाला के बाहर, यदि इच्छा हो जिजामा हो—तो मिलता है, तथा मान पाने के लिए बिलायत प्रथम कहीं भी नहीं बाना पडता; परन्तु गुण को मान चाहिए तो मिलता है, तसना मान पाने के लिए बिलायत प्रथम कहीं भी नहीं बाना पडता; परन्तु गुण को मान चाहिए तो मिलता है, तसना पड़िए एक प्रयोग पाठ मुक्ते बस्बई उत्तरते ही मिला।

किव के साथ यह परिचय बहुत भागे बढ़ा। रमरण-शक्ति बहुत लोगों की तीन्न होती है, इसमें भ्राचार्य की कुछ बात नहीं। शास्त्र-मान भी बहुतों में पाया जाता है। परस्तु यदि वे लोग संस्कारी न हों तो उनके पास फूटी कौड़ो भी नहीं मिलती। यहां संस्कार खच्छे, होते हैं, वहीं स्मरण-शक्ति और शास्त्रज्ञान का सम्बन्ध शोभित होता है, और बगत को शोभित करता है कवि संस्कारी ज्ञानी थे।

#### वैराख

भपूर्व भवतर एवी क्यारे भावेजे, क्यारे पईशु बाह्यान्तर निर्मय जो, सर्व संबंधनु बंधन तीवण छेदीने, विचरशुं कब महत्युव्य ने पंय जो ? सर्वभावयी भौरासीन्य वृत्तिकरी, मात्र देहे ते संयमहेतु होय जो, ग्रन्थ कारणे प्रत्य कशुं करने निहि, देहे पण किचित् मूर्खा नवजीय जो।।

---- मपूर्व

रायवर भाई की १- वर्ष की उमर के निकले हुए प्रमुखं उद्गारों की ये पहली दो कहियां हैं। जो देराम्य दन कहियां में छलक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्ष के गाढ़ परिष्य से स्पर्येक क्षण में उनमें देवा है। उनके तेवों की एक प्रतायाराणता यह है कि उन्होंने स्वयं वो धरु-भव किया वही जिला है। उसमें कही भी कृषिमता नहीं। हुसरे के ऊपर छाप डालने के खिए उन्होंने एक लाइन भी लिली हो यह मैंने नही देवा। उनके पाल हमेशा कोई-न-कोई धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापी में वे प्रपने मन में जो विचार धाते उन्हें लिख नेते ये। ये विचार कभी गख में धीर कमी पख में होते थे : इसी तरह 'प्रमुखं प्रवसर' धादि पद भी लिला हमा होना चाहिए।

खाते, बैटते, मोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें बैरास्य तो होता ही था। किसी ममय उन्हें इस जगत के किसी भी बैभव पर मोह हुआ। हो यह मैंने नहीं देखा।

उनका रहन-सहत में झादरपूर्वक परन्तु सुक्तता से देखता था। भोजन में जो मिले के उसीते संतुष्ट रहते थे। उनकी पोशाक मारी थी। कुर्ता, मगरबा, लेख, सिरक का दुण्ट्रा भीर भीरा थी। वहीं तककी पोशाक थी। तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किए हुए रहते हों, यह मुसे याद नहीं। बमीन पर बैठता और कुर्सी पर बैठता उन्हें दोनों ही ममान थे। सामान्य रीति ने प्रपनी दुकान में वे नहीं पर बैठते थे।

उनकी चाल धीमी थी, और देलनेवाला समम्म सकता था कि चनते हुए भी वे प्रपने विचार में मान है। मांल में उनकी चनत्कार था। वे चरत्वत तेवस्वी थे। विह्नतता जरा भी न थी। मांल में एकायता चित्रत थी। वेहरा गोलाकार, होंठ पतने, नाक न नोवरा भी र चचटी, वारीर दुवेंन, कर मध्यम, वर्ण द्याम, भीर देलने में वे शानियुर्ति थे। उनके कठ में दतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें सुनने वाले पकते न वे, उनका चेहरा हमपुल भीर प्रकुल्तित था। उसके क्रम् अंतरानंद की ख्या थी। भाषा उनकी हतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें सपने विचार प्रपट करते समय कभी कोई शब्द वृंदेना पहा हो, यह पुने वाद नहीं। यत्र कित देंठते तो शायद ही शब्द बसले हुए मैंने उन्हें देंचना होगा। कि यी पढ़ने वाद की सम्म माई शब्द व्हाना होगा। कि प्रति भी पढ़ने वाद मानूम न होता था कि कहीं विचार प्रपूर्ण है प्रथवा शबकर-पदा नृदित है, प्रथवा शब्दों के चुनाव में कभी है।

यह वर्णन संबमी के विषय में नमन है। बाह्याडम्बर से मनुष्य बीतराणी नहीं हो सकता। बीतराणना भारता की प्रसादी है। यह भनेक जन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है, ऐसा हर मनुष्य भनुभव कर सकता है। रागों को निकालने का प्रयत्न करने वाला जानता है कि राग-रहित होना कितना कठिन है। यह गण-रहित दक्षा कि की स्वामाधिक थी, ऐसी मेरे ऊपर खाप पत्नी थी।

मोक्ष को प्रथम पीढ़ी वीनरागता है। जब तक जयत की एक भी बस्तु में सन रमा है तब तक मोक्ष की बात कैसे प्रच्छी लग सकती है। घयवा प्रच्छी लगती भी तो केवल कानों की ही—टीक वेंसे ही जैसे कि हमें प्रथं के समर्फे बिना किसी संगीत का केवल स्वर ही घच्छा तमता है। ऐसी केवल कर्म-प्रिय कीड़ा में ते मोक्ष का धनुसरण करने वाले आचरण के घाने में बहुत समय बीत जाता है। आंतर वैराध्य के बिना मोझ की सगन नही होती। ऐसे वैराध्य की लगन कवि में थी।

#### व्यापारी जीवन

○"विणक तेहतुं नाम जेंह जुट्टं नव बोने, विएक तेहतु नाम, तोल घोलुं नव तोले । विएक तेहतुं नाम बापे बोल्युं ते पाने, विएक तेहतुं नाम व्याज सहित पत्रवाले । विवेक तोल ए विणकनु मुलतान तोल ए पाव छे, वेपार कुके जो बालीमा, इस दावानल पाह छे।"

--सामलभट्ट

सामान्य मान्यता ऐमी है कि व्यवहार प्रथवा व्यापार श्रीर परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों अतन-मतना विरोधी बस्तुए हैं। व्यापार में धर्म को घुनेड़ना पानपपन है। ऐसा करने से दोनों बिगढ़ जाते हैं। यह मान्यता यदि मिध्या न हो तो प्रपने भाग्य में केवल निराया ही निक्षी है; क्यों कि ऐसी एक भी वन्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं विससे हम धर्म को प्रतन रख सकें।

धार्मिक मनुष्य का पर्म उनके प्रत्येक कार्य में भनकान ही चाहिये, यह रायचन्य भाई ने अपने जीवन में बताया था। धर्म कुछ एकादशी के दिन ही, पूर्य था में हो, ईद के दिन ही, या रिवारिक दिन ही राजना जाहिए; अपना उनका पालन मिदरों में, देरासरों में, और मिस्लवों में ही होता है और दूकान या दरबार में नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, परसु यह कहना धर्म को न समभते के बराबर है, यह रायचन्द भाई कहते, मानते और अपने आचार में बताते थे।

●बिनिया उसे कहते हैं जो कभी झुठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं लीलता। बनिया उसका नाम है जो भपने पिता का बचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो स्थाय सहिय मुलयन दुकाता है। बनिये की तीन विवेक है, बाह सुलतान की तील का होता है। यदि बनिया पपने बनिज को चुक जाय तो संतार की वित्ति बढ़ जाय। उनका स्थापार हीरे-जवाहरात का था। वे श्री रेवाशंकर जगजीवन समेरी के सामी थे। साथ में वे कपड़े की दूकान भी चलाते थे। घपने व्यवहार में सम्पूर्ण प्रकार वे वे प्रमाणिकता बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे कपर छाप डाली थी। वे जब सीदा करते तो मैं कभी अनगसाह ही उपस्थित रहता। उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। 'खालकी' सरीकी कोई वस्तु जनमें मैं न देखता था। दूसरे की चालाकी वे सुरस्त ताह आते थे, वह उन्हें प्रसद्धा मालूम होती थी। '

धर्मकुशल लोग व्यापार-कुशल नहीं होते, इस वहम को रायचन्द्र भाई ने मिथ्या सिद्ध करके बताया था। प्रपने व्यापार में वे पूरी सावधानी धौर होशियारी बताते थे। हीरे-जबाहरात की परीक्षा वे बहुत बारीकों से कर सकते थे। यद्यपि स्रवेशी का ज्ञान उन्हें ने चा फिर भी पैरिस बगेरह के प्रपने झाड़ितयों की चिट्ठियों घीर तारों के मर्म को वे फीरन समक्त जाते भं धौर उनकों कला समजन में उन्हें देर न नगती। उनके ओ तर्कहोते थे, वे अधिकांश सच्चे ही निकतने थे।

इतनी साश्यानी थ्रीर होतियारी होने पर भी वे व्यापार की उद्धिगता अथवा विन्ता न रखते थे। दुकान में बैठे हुए भी जब पपना कान समाज हो जाता तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कारी, जिसमें ने अपने उद्दार निखते हैं, खुल जाती थी। मेरे जैसे जिल्लामु तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कारी, जिसमें ने अपने उद्दार निखते हैं, खुल जाती थी। मेरे जैसे जिल्लामु तो उनके पास रोज आते होना पाहिए, इस सामाग्य लोगो के समय में क्यापार और पास होना पाहिए, इस सामाग्य लोगो के मुन्दर नियम का किय पालन न करते हो। ये तावस्थानी होकर ससका पालन न करों तो यह हो सकता है, परणु यहि शोर होने पास मुक्त अपने लगे लोगों तो जैसे दो भोड़ों पर सवारी करने बाला मिरता है, बैते हो में भी अपन्य मिरता नाय, यह योग्य है, इत्यापार साम प्राप्त भी जिल्ला किया ने जिल्ला स्वाप्त हो उनमें भी निवानों है। इतमें धर्म है। ब्यापार अथवा इसी तरह की वो कोई अप्य क्रिया करना हो तो उनमें भी पूर्व एकावता होनी ही चाहिए। उससे यह एक स्वाप भर भी विवान ने ती निवानों है। उससे क्यापार अथवा इसी तरह की वो कोई अप्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्व एकावता होनी ही चाहिए। उससे यह उससे भर मार्म विवान नहीं रहता। परनु इस तरह स्वात के तरह स्वार करता है। उससे भर भर भी विवान होनी ही चाहिए।

में यह नहीं कहना चाहना कि कवि ऐसान करते थे। उत्पर में कह चुका हूं कि सपने स्थापार में वे दूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होने पर भी मेरे उत्पर ऐसी खाप जरूर पड़ी है कि किव ने प्रपने शरीर में प्रावश्यकता से अधिक काम लिया है। यह योग की अपूर्णता तो नहीं हो सकती ? यदि करते हैं। यदि सत्ते हैं। ऐसा स्वतं ? यदि करते हुए शरीर तक भी समर्थण कर देना यह नीति है, परन्तु शक्ति से स्मिक वोक उठाकर उसे कर्तव्य समक्षना यह राग है। ऐसा अस्तत सुध्य राग किव में था, यह मुक्ते सन्त्रम हुधा।

बहुत बार परमार्थ दृष्टि से मनुष्य शक्ति से ग्रथिक काम लेता है और बाद में उसे पूरा करने में उसे कष्ट सहना पड़ता है। इसे हम गुण समझते हैं ग्रीर इसकी प्रशसा करते हैं। परमार्थं धर्म-दृष्टि से देखने से इस तरह किए हुए काम में मूक्ष्म मूर्छा का हीना बहुत सम्भव है।

यदि हम इस जगत में केवल निमित्त मात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, ग्रीर उस मार्ग से हमें तुरन्त मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य है, तो इस मार्ग में जो विष्म ग्राते हों उनका त्याग अवस्य ही करना चाहिए, यही पारमाधिक दृष्टि है, दुसरी नहीं।

जो दसीलें मैंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकार से रायबन्द भाई अपनी वमस्कारिक भाषा में मुक्ते सुना गये थे। ऐसा होने पर भी उन्होंने कैसी-कैसी व्याधियां उठाई कि जिसके फतस्वरूप उन्हें सस्त बीमारी भोगनी पड़ी।

रायबन्द भाई को भी परोपकार के कारण मोह ने क्षण भर के लिए घेर लिया था, यदि भेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'मकृति पाति भुतानि निग्रह' कि करिष्यति' यह स्लोकार्थ यहा ठीक बैठता है, भीर इसका पर्य भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक बर्ताव करने के लिए उपयुंचत कृष्यतुंचन का उपयोग करते है, परन्तु वह तो सर्वया दुरुयोग है। रायबन्द भाई की प्रकृति उन्हें बतास्कार गहरे पानी में ने गई। ऐसे कार्य को योवक्ष में भी तगभग सम्पूर्ण झात्याश्री ही माना या सकता है। हम सामान्य मनुष्य तो परोपकारी कार्य के पीछे झबबब पाणल बन जाते हैं, तभी उसे कराचित पूरा कर पाते हैं। इस बिग्य को इतना ही लिखकर समाप्त करते हैं।

यह भी मान्यता देखी जाती है कि वामिक मनुष्य इतने भोले होते है कि उन्हें सब कोई 
रुप सकता है। उन्हें दुनिया की बातों को कुछ भी खबर नहीं पवनी। शदि यह बात ठीक हो तो 
कुछ्यवन्द भीर रामक्य दोनो अवतारों को केवल तसारी मनुष्यों में ही गिनना चाहिए। विक 
कहते ये कि तिसे गुद्धजान है उनका उमा जाना प्रमत्भव होना चाहिए। ननुष्य धार्मिक प्रयोत् 
नीतिमान होने पर भी कदाचित जानी न हो परन्तु मोज के लिए नीति और अनुभव जान का 
मुसंगम होना चाहिए। जिले अनुभव जान हो गया है, उनके पास पासड निम्म हो नहीं सकता। 
सर्विसा के सानिष्य में हिसा वद हो जाती है। जहां सरत्ता प्रकाधित होती है वहां छनकमी प्रयकार नष्ट हो जाता है। जानवान और प्रयोदान बादि कपटी को देखे तो उसे फीरन पहिचान लेता 
है, और उसका हृदय दया से बाद हो जाता है। जिनसे पारम को प्रयक्ष देन निया, वह दूसरे 
को पहिचाने विचा कोई कहा है निया मर उन्हें उम भी लेते थे। एने उदाहरण नियम की 
अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये पुद्धजान की ही दुवेलता सिद्ध करते हैं।

इस तरह के घपवाद होते हुए भी व्यवहारकुशकता और धर्म-परायस्ता का मुन्दर मेल जितना मैंने कवि में देखा है, उतना किसी दूसरे में देखने में नहीं घाया।

### धर्म

रायचन्द्र भाई के घर्मका विचार करने से पहले यह जानना स्नावस्थक है कि धर्म का उन्होंने क्यास्वरूप समक्षायाया।

धर्मका ग्रर्थमत-मनान्तर नहीं। धर्मको अर्थशास्त्रो के नाम से कही जाने वाली

पुस्तकों को पढ़ जाना, कंठस्य कर लेना, ग्रथवा उनमें जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है।

धर्म झात्मा का गुण है भीर वह मनुष्य जाति में दूरग सबदा झदूरग रूप से मीजूद है। धर्म से हम मनुष्य जीवन का कर्तन्य समक्ष सकते हैं। धर्म द्वारा हम दूसरे जीवों के साथ अपना सच्चा सम्बन्ध पहचान सकते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक हम घपने की न पहचान ले, तब तक यह सब कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए धर्म वह साथन है, जिसके द्वारा हम ध्वपने घायको स्वयं पहिचान सकते हैं।

यह साथन हमें जहा कही मिले, वहीं से प्राप्त करना चाहिए। फिर भने ही वह मारत वर्ष में मिल, चाहे पूरीय के मारण वा अरबस्तान ने आए। इन ताथनी का सामान्य स्वष्ण समस्त पर्यमासकों में एक ही सा है। इन बात को वह कह सकता है जिसने मिल-मिल्न सामने प्रम्यास किया है। ऐसा कोई भी सारत नहीं कहता कि जमस्य बोलना चाहिये प्रयादा असस्य प्राप्त किया है। ऐसा कोई भी सारत नहीं कहता कि जमस्य बोलना चाहिये प्रयादा असस्य प्राप्त करना चाहिए। हिसा करना किसी भी शासत में नहीं बताया। समस्त बास्त्रों का दोहन करते हुए सकरावार्य ने कहा है— "बहा सर्थ अरिमच्या"। उसी बात को कुरानशीफ में दूसरी तरह कहा है कि ईश्वर एक ही है भीर वहीं है, उसके बिना और दूसरा हुन हो। बाइयिक कहा है, कि मैं और मेरा पिता एक ही है। ये सब एक ही बस्तु के रूपांत हैं। परस्तु इस एक ही स्था के स्था कर मेरा पिता एक ही है। ये सब एक ही बस्तु के रूपांत हैं। परस्तु इस एक ही स्था के स्था कर में प्राप्त कि सा प्रमुण की मदद लेकर वागे बढ़ते है और प्रत्य में न जाने प्रमुख है भीर प्रयने से कम प्रपूर्ण की मदद लेकर वागे बढ़ते है और प्रत्य में न जाने प्रमुख हर तक जाकर ऐसा मान तेते हैं कि प्राणे ती परता ही नहीं है। प्रमुख हर के बाद सास्त्र मदद नहीं करते, परस्तु अन्यव करता है। इसिए रायचन से मही ने कहा है —

ए पद श्री सर्वज्ञ दीठुष्यानमा, कही शवया नहीं ते पद श्रीभगवतं जो एह परमपदप्राप्तिनु कर्युं घ्यान में, गजावगर पणहाल मनोरथ रूपजो ।

इसलिए ग्रन्त में तो ग्रात्मा को मोक्ष देने वाली ग्रात्मा ही है।

इस शुद्ध सत्य का निरूपण रायचन्द्र भाई ने खनेक प्रकारों से अपने लेखों में किया है। रायचन्द्र भाई ने बहुत-सी धर्मपुरतकों का फच्छा बम्मास किया था। वन्हें संस्कृत धौर मागधी भाषा के समभते में जरा भी मुक्कित न पहती थी। उन्होंने बेदान्त का प्रम्यास किया था, इसी प्रकार भागवत और गीताओं का भी उन्होंने घम्मास किया था। वैन पुस्तक तो जितनी भी उनके हाथ में भाती, वे बांच जाते थे। उनके बांचने और प्रहण करने की शक्ति प्रमाध थी। पुस्तक का एक बार का बायचन उन पुस्तकों के रहस्य जानने के लिए उन्हें काफी था। कुरान, जदमबेस्ता धादि पुस्तकों भी वे धनुवाद के वरिये पढ़ गए थे।

वे मुफ्ते कहते ये कि उनका पक्षपात जैनयमं की घोर था। उनकी मान्यता यी कि जिनक्या में घारमज्ञान की पराकाष्टा है, पुक्ते उनका यह विचार बता देना आवस्यक है। इस विषय में अपना मत देने के लिए मैं घपने को विल्कुल धनधिकारी समक्रता हु।

परन्तु रायचन्द भाई का दूसरे धर्मों के प्रति अनादर न था, बल्कि बेदान्त के प्रति

पंत्रपात भी था। वेदांती को तो किब वेदांती ही मालून पड़ते थे। मेरे साथ चर्चा करते समय मुक्ते उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मुक्ते मोळ प्राप्ति के लिए किसी खास धर्म का प्रवलंबन लेना बाहिए। मुक्ते धपना ही आबार-विकार पालने के लिए उन्होंने कहा। मुक्ते कौन सी पुस्तकों बांचनी बाहिय, यह प्रवल उठने पर, उन्होंने मेरी वृत्ति और मेरे बचपन के संकार देखत प्रति मीताओं बांचने के लिए उत्तेजित किया, भीर दूसरी पुस्तकों में पंचीकरण, मणिरत्नासा, योग-बासिष्ठ का बेरास्य प्रकरण, कायरोहन पहला, सीर प्रपत्ती मोक्षमाना बांचने के लिए कहा।

रायवन्य भाई बहुत बार कहा करते ये कि भिन्न-भिन्न धर्म तो एक तरह के बाड़े हैं श्रीर उनमें मनुष्य धिर जाता है। जिसने मोक्ष प्राप्त ही पुरुषार्य मान लिया है, उसे अपने माये पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की आवस्यकता नहीं।

०सूतर आवे त्यम तुंरहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लहे—

जैसे मालाका यह सूत्र या वैसे ही रायचन्द्र भाई का भी था। धार्मिक कप्तरों से वे हमेशा ऊजे रहते थे— उनमें वे शायद ही कभी पढते थे। वे समस्त धर्मी की लूबिया पूरी तरह से देलते और उन्हें उन धर्मीवलिक्यों के सामने रखते थे। दक्षिण, धर्मीका के पत्रव्यवहार में भी मैंने यहीं बस्तु उनसे प्राप्त की।

में स्वय तो यह मानने वाला हू कि समस्त धमं उस धमं के भवतो की दृष्टि से सम्पूर्ण है, मीर दूसरों की दृष्टि से मुपूर्ण है। स्वतत्र रूप से विचार करने से सब धमं परिपूर्ण है। प्रमुक दृद के वाद सब शास्त्र बन्धन रूप मालूम पढ़ते हैं। परन्तु यह तो गुलातीत की अवस्था हुई। प्रायचन्द्र माई की दृष्टि से विचार करते है तो किसी की धपना धमं छोड़ने की धावस्थकता नहीं। सब प्रजन्मपणे यमं में रह कर अपनी स्वतन्त्रता—मोल प्राप्त कर सकते हैं। बर्गोकि मोल प्राप्त करने का प्रवं सर्वात से राग-द्रेष रहिंद होना ही हैं।

## \*परिशिष्ट

इस प्रकरण में एक विषय का विवार नहीं हुआ। उसे पाठकों के समक्ष रख देना उचित सममता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् पच्चीसवें तीर्थ कर हो गए हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। में सममता हूं कि ये दोनों हो साम्यताएं समोग्य हैं। इन बातों को मानने वाले यात्री श्रीयद् को हैं नहीं पहचानत, स्पद्मा तीर्थ कर या मुक्त पुरुष को वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं। अपने प्रियतम के लिए भी हम सत्य को हरका सपद्मा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोक्ष अपूत्य वस्तु हैं। मोक्ष मात्मा की मन्तिम स्थिति है। मोक्ष बहुत महंगी वस्तु है। उसे प्राप्त करने में, जितना

० जैसे सूत निकलता है वैसे ही तूकर। जैसे बने तैसे हरि को प्राप्त कर।

<sup>\*&#</sup>x27;श्रीमद्रायचन्द' का गांधीजी द्वारा लिखा हुमा प्रस्तावना का वह ग्रंश जो उक्त संस्मरणों से अलग है ग्रीर उनके बाद लिखा गया है।

प्रयत्न समुद्र के किनारे बैठकर एक सींक लेकर उसके ऊपर एक-एक वृंद चढ़ा-चढ़ाकर समुद्र को लाली करने वाले को करना पड़ता है और बीरज रखना पड़ता है। उससे भी विशेष प्रयत्न करने वाले को करना पड़ता है और घीरज रखना पड़ता है। उससे भी विशेष प्रयत्न करने की म्राव-स्पकता है। इस मोक्ष का सम्पूर्णवर्णन ग्रसम्भव है। तीर्यं कर को मोक्ष के पहले की विभूतियां सहज ही प्राप्त होती हैं। इस देह में मुक्त पुरुष को रोगादि कभी भी नहीं होते। निविकारी शरीर में रोग नहीं होता । राग के बिना रोग नहीं होता । जहां विकार है वहां राग रहता ही है, और जहां राग है वहां मोक्ष भी सम्भव नहीं। मुक्त पुरुष के योग्य वींतरागता या तीर्थ कर की विमूतियां श्रीमद् को प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्य की प्रपेक्षा श्रीमद् की वीतरागता और विभूतियां बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें लौकिक भाषा में बीतराग और विभूतिमान कहते हैं। परन्त्र मुक्त पूरव के लिए मानी हुई वीतरागता ग्रीर तीर्थ कर की विभूतियों को श्रीमद् न पहुँच सके थे, यह मेरा दृढमत है। यह कुछ में एक महान और पूज्य व्यक्ति के दोष बताने के लिए नहीं लिखता। परन्तु उन्हें और सत्य को न्याय देने के लिए लिखता हं। यदि हम संसारी जीव हैं तो श्रीमद् श्रंसारी थे । हमें यदि अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा तो श्रीमद् का शायद एक ही जन्म बस होगा। हम शायद मोक्ष से दूर भागते होंगे तो श्रीमद् वायुवेग से मोक्ष की ओर घंसे जा रहे थे। यह कुछ योड़ा पुरुषार्थ नहीं। यह होने पर भी मुक्ते कहना होगा कि श्रीमद ने जिस श्रपूर्व पद का स्वयं मृत्दर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे। उन्होंने ही स्वयं कहा है कि उनके प्रवास में उन्हें सहारा का मरुस्यल बीच में ग्रा गया ग्रीर उसका पार करना बाकी रह गया । परन्तु श्रीमद् रायचन्द ग्रसाधारण व्यक्ति थे । उनके लेख उनके ग्रनुभव के बिन्दू के समान है। उनके पढ़ने वाले, विचारने वाले और तदनुसार ग्राचरल करने वालों को मोक्ष सूलभ होगा, उनकी कथायें मन्द पड़ेंगी, ग्रीर वे देह का मोह छोड़कर ग्रात्मार्थी बनेंगे।

इसके ऊपर से पाठक देसेंगे कि श्रीमद् के लेख प्रिषकारों के लिए ही योग्य है। सब पाठक तो उसमें राम नहीं ले सकते । टीकाकार को उसकी टीका का कारण मिनेगा। परन्तु श्रद्धावान तो उसमें से राम ही नूरेगा। उनके लेखों में मन् नितर रहा है, यह मुफ्ते हमेगा। मास हुमा है। उन्होंने अपना जान बताने के लिए एक मो अक्षर नहीं लिखा। लेखक का अभिन्नाय पाठकों को पत्रने आरामन्य में सहयोगी बनाने का या। जिसे आरामन्य इस्त हमा है, जो अपना कर्तांक्य जानने के लिए उत्पुक्त है, उसे थोमद् के लेखों में से बहुत कुछ मिनेगा, ऐसा मुफ्ते विश्वास है, किर भने ही कोई हिन्दू पर्म का अनुवासी हो या प्रस्य किसी दूसरे वर्म का।



न्याय भौर दलवन्दी, ये दो विरोधी दिशाएँ है; एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं में चलना चाहे, इससे बड़ी मूल भौर क्या हो सकती है!

# महात्मा गांधी के २७ प्रश्नों का समाधान

श्रीमद् रायचन्दजी

प्रदत्त (१) — फ्रात्माक्या है? क्यावह कुछ करती है? और उसे कर्म दुख देता है यानहीं?

उत्तर--(१) जैसे घट-पट ब्रादि जड़ वस्तुये है, उसी तरह ब्रात्मा ज्ञानस्वरूप वस्तू है। घट-पट बादि बनित्य हैं — त्रिकाल में एक ही स्वरूप से स्थिरतापूर्वक रह सकने वाली नहीं हैं। घारमा एक स्वरूप से त्रिकाल में स्थिर रह सकने वाला नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी संयोग से न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। ग्रात्मा किसी भी संयोग से उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मालूम नही होता । क्योंकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो घर्म जिस पदार्थ में नहीं होता, उस प्रकार के बहुत से पदार्थों के इकट्ठे करने से भी उसमें जो धर्म नहीं है वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। जो घट-पट मादि पदार्थ हैं, उनमें ज्ञानस्वरूप देखने में नहीं आता। उस प्रकार के पदार्थों का यदि परिणामातरपूर्वक संयोग किया हो अथवा सयोग हुआ हो, तो भी वह उसी तरह की जाति का होता है, प्रयात यह जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता। तो फिर उस तरह के पदार्थ के संयोग होने पर ग्रारमा अथवा जिसे ज्ञानी पुरुष मुख्य 'ज्ञानस्वरूप लक्षण-युक्त' कहते है, उस प्रकार के (घट-पट मादि, पथ्बी, जल, वाय, माकाश) पदार्थ में किसी तरह ु उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं। 'ज्ञानस्वरूप' यह घारमा का मुख्य लक्षरग है, और जड़ का मूख्य लक्षण 'उसके ग्रभावरूप' है। उन दोनों का अनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरह के दसरे हजारों प्रमाण ब्रात्मा को 'नित्य' प्रतिपादन कर सकते है तथा उसका विशेष विचार करने पर नित्य रूप से सहज रूप ग्रात्मा ग्रनुभव में भी ग्राता है। इस कारण सूख-इख आदि भोगने वाले उससे निवृत्त होने वाले, विचार करने वाले, प्रेरमा करने वाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानता से अनुभव में आते हैं, ऐसी वह आत्मा मुख्य चेतन (ज्ञान) लक्षण मे युक्त है और उस भाव से (स्थिति से) वह सब काल में रह सकने वाला 'नित्य पदार्थ' है। ऐसा मानने में कोई भी दोष **भयवा बा**धा मालूम नही होती, बल्कि इससे सत्य केस्वीकार करने रूप-गुण की हो प्राप्ति होती है।

यह प्रस्त तथा तुम्हारे दूसरे बहुत से प्रदन इस तरह के है कि जिनमे विशेष लिखने, कहते भीर समभाने की भावरयकता है। उन प्रस्तों का उन प्रकार से उत्तर लिखा जाना हाल भे कठिन होने से प्रथम गुम्हें पद्दर्शन समुख्यय प्रन्य भेजा था, जितके बीचने भीर विचार करने से गुम्हें किसी भी अंदा में समाधान हो; भीर इस पत्र से भी कुछ विदोष प्रश में समाधान हो सकता संब है। क्योंकि इस सम्बन्ध में अनेक प्रस्त उठ सकते है जिनके फिर-फिर समाधान होने से, विचार करने से समाधान होगा।

ं (२) ज्ञान दशा में—अपने स्वरूप में बयार्थ बोध से उत्पन्न हुई दशामें—बह ३४०] धारमा निज भाव का धर्चात् रान, दर्शन (यवा-स्थित निश्चय) धौर सहज्ञनसमाधि परिणाम का कर्ता है, मज्ञान दक्षा में ओव, मान, माधा, लोभ दखादि प्रह्मियों का कर्म है; धौर उस आप के फल भोवता होने से प्रसंचय घट-पट धादि पदायों का निम्त रूप से कर्ता है। धर्चात् चट पट धादि पदायों का मृत ट्रप्यों का वह कर्ता नहीं, परनु उसे किसी धाकार में जाने रूप भिक्का का ही कर्ता है। यह जो पीछे की दखा कही हैं, जैनदर्धन उसे 'कर्म' कहता है, वेदान्त दर्धन उसे 'आन्ति' कहता है, धौर दूसरे दर्धन भी दसी से मिसते-नुसते दसी प्रकार के शब्द कहते हैं। बास्तिक विचार करने से धारमा घट-पट धादि का तथा कोष धादि का कर्ता नहीं हो सकती, है—बहु केवन निजदसक्य जान-परिणाम का ही कर्ता है—देशा स्पष्ट समक्ष में आता है।

- (३) धज्ञानभाव वे किए हुए कर्म प्रारम्भकात से बीजरूप होकर समय का योग पाकर फलरूप वृक्ष के परिणाम से परिणमते है, प्रयांत् उन कर्मों को प्रारमा को भोगना पड़ता है। जैसे प्राप्ति के स्पर्ध से उच्छता का सम्बन्ध होता है घौर वह उजका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, जैसे ही प्रारमा को जोग छादि भाव के कर्तापने से जन्म, जरा, मरण घादि वेदन परिणाम होता है। इस बात कृप विजेयरूप से विचार करना घौर उस सम्बन्ध में यदि कोई प्रस्त होता है। इस बात को समम्भकर उससे निवृत्त होने रूप कार्य करने पर जीव की मोक्ष दशा प्राप्त होती है।
  - प्रदन (२) ईश्वर क्या है ? वह जगत का कर्त्ता है, क्या वह सच है ?
- उत्तर—(१) हम-तुम कर्मे-बन्धन में कसे रहने वाले जीव हैं। उस जीव का सहब स्वक्य प्रवीत कर्मरहिनग्ना—मात्र एक प्रात्मा स्वक्य जो स्वक्य है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान प्रार्ट एक्बर्य है वह ईश्वर कहे जाने योग्य है प्रीर वह ईश्वरपना प्रात्मा का सहब स्वक्य है। जो स्वक्य कर्म के कारण मानूम नही होता, परन्तु उस कारए। को प्रन्य स्वक्य आन-कर जब प्रात्मा की धोर द्विट होती है, तभी प्रनुक्ष से सर्वज्ञता प्रार्ट एक्बर्य उसी प्रात्मा में मानूम होता है। धीर दससे विशेष ऐश्वर्यपुक्त कोई पदार्थ—कोई भी पदार्थ ईश्वर नहीं है इस प्रकार का निदयब से नेरा प्रनिप्राय है।
- (२) वह जगत का कर्ता नहीं है सर्वात् परमाणु धाकाश घादि पदार्थ नित्य ही होने संभव हैं, वे किसी भी बन्तु में से बनने संभव नहीं। कदावित ऐसा मानें कि वे ईस्वर में से बने हैं तो यह वात भी योग्य मानून नहीं होती, क्योंकि यदि ईस्वर को चेतन मानें तो किर उससे धाकाश वर्षेग्द हैने उदरन्य हो सकते हैं? क्योंकि चेनन से उड़ को उदरति कभी संभव ही नहीं होती। यदि ईस्वर को ज़द माना जाय तो वह सहस्र ही अनेश्वयंशन उहरता है तथा उससे बीच- रूप चेता परार्थ की उदरित मी नहीं हो सकती। यदि ईस्वर को जड़ भीर चेतन उमयक्य मानें तो किर जगत भी जड़ चेतन उभयक्य होना चाहिये। किर तो यह उमका ही दूसरा नाम ईस्वर सक्कर संतोध रखने वें साह होता है। तथा जगत का नाम ईस्वर सक्कर संतोध रख नेने की अपेक्षा जगत का जगत करना भी जह स्वरा सामें धीर ईश्वर को जगत कहना ही विशेष योग्य है। क्यांचित परमाणु, आदि को नित्य मानें धीर ईश्वर को कर्म धादि के कर देने वाला मानें तो भी यह वात सिन्ध होती हुई नहीं मानूम होती। इस 'वयप पर पट्टवर्गन सकुक्य में अंट प्रमाण दिशे है।

प्रवन (३)--मोक्ष नया है ?

ः उत्तर - जिस कीध भारि भन्नानाभाव में देह मारि मे बारमा को प्रतिबन्ध है, उससे सर्वधा निवृत्ति होना—मुक्ति होना—उसे ज्ञानियों ने मोक्ष पद कहा है। उसका घोडा सा विचार करने से वह प्रमाणभूत मालुम होता है।

प्रक्रन (४)— मोक्ष मिलेगाया नहीं ? क्यायह इसी देह मे निश्चित रूप से जाना जा मकता है ?

उत्तर— जैसे यदि एक रस्ती के बहुत से बन्धनों से हाय बाध दिया गया हो, धीर तम में से कम-कम से ज्यों-ज्यों बन्धन खुनते जाते हैं त्यो-त्यों ज्यान की तिवृत्ति का अनुभव होता है, पीर वह रस्ती बलहीन होकर स्वतन्त्रमाव को प्रति होती है, ऐसा मानूम होता है, अनुभव में भाता है, उसी तरह धारमा को ज्ञानामाव के घनेक परिणाम क्य बन्धन सामायम लगा हुंधा है, वह बन्धन ज्यों-ज्यों छूटता जाता है, त्यों-त्यों मोश का जनुम्ब होता है। धीर जब उसकी अत्यन्त अल्पता हो जाती है तब सहज ही धारमा में निजमान प्रकाशित होकर अज्ञान-मावक्व बन्धन से छूट सकने का अवसर माता है, इन प्रकार स्पट धनुभव होता है नया सम्पूर्ण धारमाभाव समस्त धज्ञात आदि भाव ने निवृत होकर इसी देह में रहने पर भी धारमा को प्रगट होता है, धीर सर्व मन्बन्ध से केवल यपनी मिल्नता ही धनुभव में धाती है, धर्षान् मोल-पद इस देता है भी अनुभव में धाती शोर सार्व मान्य-एस में हाता है। धीर सर्व मन्बन्ध से केवल यपनी मिल्नता ही धनुभव में धाती है, धर्षान् मोल-पद इस देता है भी अनुभव में धाती गोर्स पर होता है।

प्रश्न (५) — ऐसापडने में प्राया है कि मनुष्य देह छोड़ने के बाद कर्म के अनुसार जानवरों में जन्म लेता है; वह परथर और बुक्ष भी हो सकता है, क्यायह ठीक है  $^{7}$ 

उत्तर:—देह छोडने के बाद उपाबित कमें के प्रमुमार ही जीव की गति होती है, इससे वह तियं च (जातवर) भी होता है, जीर प्रविकाय प्रधान प्रविच्या करारी है भीर वाकी की दूसरी चार इन्द्रियों के बिना मी जीव को कमें के भीगने का प्रधान है, उत्तर वह सर्वेचा परवर सप्त साता है, उत्तर वह सर्वेचा परवर सप्त काया धारण करता है और उसमें भी घष्णक सी हो जाता है, यह बात नहीं है। वह एक्स क्या धारण करता है और उसमें भी घष्णक भी हो जो जीव जीवरण से ही रहता है। वहां इसरी चार इन्द्रियों का प्रध्यक्त (धप्तपट) पनाह होने में वह पृथ्वीकाय रूप जीव वह बाते योग्य है। उसम ममय केवल पत्यर कादल पत्रमाण रूप से रहता है, परन्तु जममें जीव का मन्यप्त वटा धाता है, इसिए प्रसाह प्राह्म प्राह्म की होता है। उस ममय केवल पत्यर कादल पत्रमाण रूप से रहता है, परन्तु जममें जीव का मन्यप्त चटा धाता है, इसिए प्रहाह प्राह्म प्राह्म प्राह्म की होती। प्रधान जीव सर्वाचा जड—पत्यर—हो बता है, यह बात नहीं है। कम की की विस्त कमें से देह का समागम होता है, उस कमें के भोगते हुए वह पूष्णी धादि में जम्म सेता है, परन्तु प्रधान है हमें वह सर्वेच जम्म सेता है, रस्त प्रधान होता है, वह जीव को वेचधारीपना है, स्वरूपमा नहीं है।

प्रश्नोत्तर (६-७)--- इसमें छठे प्रश्नका भी समाधान ग्रागया है।

इसमें सातवें प्रस्त का भी समाधान सा गया है, कि केवल पश्यर समया पृथ्वी किसी कमें का कर्त्ता नहीं है। उनमें साकर उत्पन्त हुया बीव ही कमें का कर्त्ता है, सौर वह भी दूध सौर पानी की तरह है जैसे दूध सौर पानी का संयोग होने पर भी दूध दूध है सौर पानी पानी ही है, उसी तरह एकेटिंद सार्दि कमें बन्ध से जीव का पत्थरना—जड़पना—मानूम होता है, तो भी वह जीव सन्तर में तो जीवक्य ही है, और वहा भी वह साहार, सब सादि संज्ञापूर्वक ही रहता है, जो सव्यवन जैसी है।

प्रदन (=)--म्रार्यधर्म क्या है ? क्या सबकी उत्पत्ति वेद से ही हुई है ?

उत्तर:—(१) प्रायंभमं की अशस्या करते हुए सबके सब मपने पक्ष को ही मायंभमं कहना बाहते हैं। जैन जैनधमं को, बीढ बीढभमं को, बेदान्तो बंदान्त धर्म को मायंभमं कहे, यह साधारण बात है। किर भी जानी पुण्य तो जिससे मारामा को निज स्वरूप की प्राप्ति हो, ऐसा जो आयं (उत्तम) मार्थ है उसे ही प्रायंभ नहते हैं, और ऐसा ही योग्य है।

- (२) सबकी उत्पत्ति वेद में से होना सम्भव नही हो सकता। बेद में जितना ज्ञान कहा गया है उससे हत्वाप्तृन प्रावययुक्त जान भी तीर्थं कुट आदि महारामां ने कहा है, ऐसा मेरे प्रतुभव में प्राता है; फीर इससे में ऐसा मानता हूं कि घरण बरतु में से सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। इस कारण बेद में से सक्या का नहीं हो सकती। इस कारण बेद में से सबका नहीं हो। की जितने के प्रतिक्र महावीरादि महासामां के पूर्व वेद विद्याना थे, ऐसा मानूम होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन प्रत्य है, ऐसा भी मानूम होता है, परनु जो कुछ प्राचीन हो, वह सम्पूर्ण दोर प्रस्त हो ऐसा भी मानूम होता है, परनु जो के उत्पत्त हो, वह सम्पूर्ण दोर प्रस्त हो ऐसा भी मानूम होता है, परनु जो के छे उत्पत्त हो, वह सम्पूर्ण दोर प्रस्त हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बाकी तो वेद के मान अभिप्राय घोर जैन के समान प्रभिप्राय प्रमादि से चला था रहा है। सर्वमाव धनारि हो है, मात्र उनका स्तानतर हो जाता है, सर्वमा उत्पत्ति प्रथम सर्वमंग मानूम से कोई बाधा नहीं है, फिर उसमें किस बात का विवाद हो सकता है? फिर भी इनमें विशेष कराता सरव प्रभिप्राय क्रमादि है ऐसा मानून से कोई बाधा नहीं है, फिर उसमें किस बात का विवाद हो सकता है? फिर भी इनमें विशेष
- प्रश्न (१)— वेद किसने बनाये ? क्या वे धनादि है। यदि वेद धनादि हों तो धनादि का क्या धर्य है ?
  - उत्तर:--(१) वेदो की उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई है।
- (२) पुस्तक रूप से कोई भी बादण बनादि नहीं, धौर उसमें कहें हुए धर्ष के अनुसार तो सभी बारण बनादि हैं। व्योक्ति उस-उस प्रकार का प्रिप्रप्राय भिगन-भिग्न जीव भिगन-भिग्न कर से कहने माथे हैं, और ऐसा ही होना सम्भव हैं। कोच बादि भाव भी बनादि हैं। हिसा धादि पर्म भी बनादि हैं। वेबल जीव को हितकारों किया है, दलना विवाद करना हों कार्यकारी हैं। कनादि तो दोनों हैं, फिर कभी किसी का कम मात्रा में बल होता है भीर कभी किसी का विशेष मात्रा में बल होता है।

प्रक्त (१०) — गीता किसने बनाई है ? वह ईक्वरकृत तो नहीं है ? यदि ईक्वरकृत हो लो उसका कोई प्रमाण है ।

गीता बेदव्यासकी की रची हुई पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीहरण ने प्रजुन को इस प्रकार का बोध किया था, इसलिए कुरुवस्य से श्रीहरणा ही उसके कर्ता कहे जाते है, यह बात सम्मत है। उन्य श्रेष्ठ है। उस तरह का प्राध्य प्रनाधि काल से चला प्रारहा है, परस्तु के ही श्लोक जनादि से चले प्राते हों, यह सम्भव नहीं है; तथा निष्क्रिय ईस्वर से उसकी अवश्वित होना भी सम्भव नहीं। वह किया किसी सिक्य प्रधात् देहधारी से ही होने योग्य है, इसलिए जो सम्भूषं जानी है वह ईस्वर है, और उसके डारा उपदेश किए हुए शास्त्र ईस्वरीय शास्त्र हैं, यह मानने में कोई बाधा नहीं है।

प्रश्न (११)—पतु म्रादि के यज्ञ करनेसे थोडा साभी पुण्य होताहै, क्यायह सच है ?

उत्तर: -- पणु के वस से, होन से समया उने थोड़ा-सा भी दुल देने से पाप ही होता है। फिर उने सन में करी अथवा चाहे तो ईदनर के पास में बैठकर करी परन्तु यन में जो दान स्मादि फिसाएँ होती है, वे कुछ दुष्य की कारणभूत है। फिर भी हिसा-मिश्तित होने से उनका भी सन्मीदन करना योग्य नहीं है।

प्रदन (१२) — जिस धर्मको द्याप उत्तम कहते हो,क्या उसकाकोई प्रमाण दिया आगसकता है?

उत्तर .— प्रमाण तो कोई दिया न जाय, भीर इस प्रकार प्रमाण के बिना ही यदि उसकी उत्तमता का प्रतिपादन किया जाय तो किर तो अर्थ-प्रमय, धर्म-प्रथम सभी को उत्तम कहा जाना चाहिए। परन्तु प्रमाण से ही उत्तम-श्रनुत्तम की पहचान होती है। जो धर्म संसार के अस्य करते में सनसे उत्तम हो प्रीर निज स्वभाव में स्थित कराने में बसवान हो, वही धर्म उत्तम भीर वही धर्म जनवान है।

प्रदन (१३)—क्या आप किस्टीधर्म के विषय में कुछ, जानते हैं ? यदि जानते हैं तो क्या आप अपने विचार प्रसट करेंगे ?

ुत्तर--- हिस्टीयमं के विषयों में हाथारण ही जानता हूँ। भरत खल्ड के महात्माओं ने जिस तरह के पर्म की बोध की है, विचार किया है. उस तरही के पर्म का किसी दूसरे देश के बारा विचार नहीं किया गया, यह तो चोड़ से मस्यास ते ही समक में शा सकता है। उसमें (स्टिटीयमं) जीव की सरा परवलता नहीं गई है, धीर वह दया भोख में भी दुशी तरह की मानी गई है, जिसमें जीव के प्रमादि स्वरूप का तथा योग्य विवेचन नहीं है, विसमें कमंतन्य की व्यवस्था धौर उसकी निवृत्ति भी जेंसी चाहिए वैसी नहीं कही, उस धर्म का वेदे धनिश्राय के धनुसार सवाँतन धर्म होना सम्भव नहीं है। व्यित्ती पर्म में अंदा मैंने उत्तर कहा, उस प्रकार जैसा चाहिए वैसा समाधान स्वेचने में नहीं पाता। इस वास्त्र को मैंने मतभेद के वस होकर नहीं निवा प्रधिक पूथने योग्य मानुस हो तो पुखना—तब विवेच समाधान हो सकेगा।

प्रधन (१४)—वे लोग ऐसा कहते हैं कि बाइवल ईश्वर-प्रेरित है। ईसा ईश्वर का स्वतार है—वह उसका पुत्र है और या।

उत्तर:—यह बात तो श्रद्धा से ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। जो बात गीत बार बेद के ईस्बर कर्तृत्व के विषय मे निज्ञी है, वही बात बाइबल के सम्बन्ध में भी समफ्ता चाहिए। जो जन्म-मरण से मुक्त हो, वह ईस्बर प्रवतार ते, यह सम्बन्ध में भी समफ्ता चाहिए। जो जन्म-मरण से मुक्त हो, वह ईस्बर क्रवतार ते, यह सम्बन्ध महीं है। व्यक्ति राग-देय प्रादि परिणाम हो जन्म के हेतु है, वे जिसके नहीं के, ऐसा ईस्बर का प्रवत्तार धारण करे, यह बात विचार के स्वयंत्र को ता प्रवाद के स्वयंत्र का प्रवत्त के भी यदि किसी स्वयंत्र के तीर पर विचार करें तो ही यह क्याचित ठीक बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रवश्य प्रमाश से बाधित है। मुक्त ईस्बर के पुत्र हों, यह किस तरह माना जा सकता है ? श्रीर यदि माने भी तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकर कर सकते हैं श्रीर यदि शोगें के प्रवाद माने तो उनका पिता-पुत्र सम्बन्ध किस तरह ठीक वैठ सकता है ? स्वार यदि शोगें के प्रवत्ति विचारणीय है जिनके विचार करने से मुक्त ऐसा सगता है कि वह बात ययायोग्य नहीं मानुम हो करती।

प्रश्न (१४) — पुराने करार मे जो भविष्य कहा गया है, क्या वह ईसा के विषय में ठीक-ठीक उतरा है ?

उत्तर — पदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनो बास्त्रों के विषय में विचार करना सोम्य है तथा इस प्रकार का अविषय भी ईसा को ईवरावतार कहने में प्रवत प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्योंतिय आदि से भी महाराग की उत्पत्ति जानो जा मकती हैं। प्रयवा अले ही किसी झान से वह बात कही हो, परस्तु वह अविध्यवेता सम्पूषं मोक्ष-मागं का जानने वाला सायह बात जब तक टोक-ठीक प्रमाणभूत न हो, वद तक वह भविष्य वर्षरह केवल एक ध्रद्धा—प्रमाश्च प्रमाण ही है, प्रीर वह दूसरे प्रमाणो से वाधित न हो, यह वुद्धि में सही मा सकता।

## प्रश्न (१६) — इस प्रश्न मे 'ईसामसीह' के चमत्कार के विषय में लिखा है।

उत्तर:—वो बीव काया में से सबंधा निरूतकर चला गया है, उसी जीव को यदि उसी काया में दाखिल किया गया हो प्रभवा यदि दूसरे जीव को उसी काया में दाखिल किया गया हो तो यह होना सम्मव नहीं है, घीर यदि ऐसा हो तो फिर कमें धादि की व्यवस्था भी निष्कल ही हो जाय। बाकी योग मादि की गिब्बि वे बहुत से चमलकार उत्पन्न होते हैं; और उस प्रकार के बहुत से चमलकार ईसा के हुए हों सो यह सर्वथा निष्या है, म्रवबा प्रसम्भव है ऐसा . नहीं कह सकते । उस तरह सिद्धियां झारमा के ऐस्वयं के सामने अल्प हैं— झारमा के ऐस्वयं को : महत्त्व इससे झनतनुना है । इसके विषय में समागम होने पर पूछना योग्य है ।

प्रक्त (१७) — जागे चलकर कौन मा जन्म होगा, क्या इस बात की इस जन्म में खबर पढ़ सकती हैं? ग्रयवा पूर्व में कौन मा इन्स था इसकी कुछ खबर पढ़ सकती हैं?

उत्तर:—हां, यह हो सकता है, जिसे निमंत जान हो गया हो उसे बैसा होना सम्मव है। जैसे बादल इत्यादि के चिन्हों के ऊपर से बरसात का भ्रमुमान होता है, वैसे ही इस जीव की इस भव की जैप्टा के ऊपर से उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिएँ, यह भी समभ में था सकता है—चाहे थोड़े ही अक्षो से समभ मे भाये। इसी तरह वह चेटा भविष्य में किस परिमाण की प्राप्त करेगी, यह भी कहत स्वरूप के ऊपर से जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करने पर भविष्य में किस भव का होना सम्भव है, तथा पूर्व में कीन सा भव था, यह भी अच्छी उरह विचार में था सकता है।

प्रश्न (१८)---दूसरे भव की खबर किसे पड़ सकती है ?

उत्तर:--इस प्रश्नका उत्तर ऊपर ग्राचुका है।

प्रका (१६)—जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषों के नाम का ब्राप उल्लेख करते हो, वह किस ब्राघार से करते हो ?

उत्तर:—इस प्रश्न को यदि मुक्ते साम तौर पर लश्य करके पूछते हो तो उसके उत्तर में यह कहा जा मकता है कि जिसकी संतार दशा प्रत्यन्त परिश्लीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकार के सम्मव हैं, उसके चेट्टा इस प्रकार की सम्मव है इत्यादि प्रश्न भी प्रपानी आपान की मनुभव हुआ हो, उसके साधार से उन्हें मोत्र हुआ कहा जा सकता है; प्रायः करके वह यचार्थ ही होता है। ऐसा मानने में जो प्रमाण है वे भी शास्त्र थादि से जाने जा सकते हैं।

प्रश्न (२०) — बुढदेव ने भी मोक्ष नहीं पाई, यह श्राप किस श्राधार से कहते हो ?

उत्तर:—उनके बाह्य-सिद्धान्तो के स्नाधार से । जिस तरह से उनके बाह्य-सिद्धान्त हैं, यदि उसी तरह उनका प्रभिन्नाय हो तो वह प्रभिन्नाय पूर्वापर विरुद्ध भी दिखाई देता है, स्रीर वह समूर्ण ज्ञान का लक्षण नहीं है ।

जहीं सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहां सम्पूर्ण राग-द्वेष का नाझ होना सम्भव नहीं।
जहां वैसा हो वहां सकार को होना सम्भव है। इसिनए उन्हें सम्पूर्ण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं
कहा वा सकता। धौर उनके कहे तुए शास्त्रों में जो प्रीप्तप्राय है उसको छोड़कर उसका कुछ
स्मित्रप्राय पा उसे दूसरे प्रकार से तुम्हें प्रीर हमें जानना कठिन पढ़ता है; धौर फिर
भी यदि कहें कि बुददेव का धीनप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे काररापूर्वक कहते से वह
प्रमाणपूर्त न समक्षा साय, यह बात नहीं है।

प्रक्न (२१) — द्रनिया की श्रन्तिम स्थिति क्या होगी?

उत्तर:--सब जीवों को सर्वथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनिया का सर्वथा नाश ही

ही जानें, ऐसा होना मुक्ते प्रमाणमूत नहीं मालूंस होता । इसी तरह के प्रवाह में उसकी स्थिति । सही है । कीई मान क्यान्तरित होकर लीण हो जाता है, तो कोई वर्षमान होता है; वह एक क्षेत्र में बढ़ता है, तो दूसरे केस में घट जाता है. इत्यादि रूप से इस स्थित है। स्थाते उसरे से भीर बहुत ही गहरे विचार में उत्तरने के पश्चात् ऐसा कहना सम्भव है कि यह स्थित उसरे जाता है। जाता अपवा इसकी प्रकार हो जाता, यह कहना सम्भव नहीं । सृष्टि का सर्थ एक इसी पृथ्वी को नहीं सम्भन नाहिए।

## प्रवन (२२) — इस भ्रनीति में से सुनीति उद्भूत होगी, क्या यह ठीक है ?

उत्तर:— इस प्रश्न का उत्तर सुनकर जो जीव भनीति की इच्छा करता है, उसके लिए इस उत्तर को उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-धनीति सर्वेशव भनादि हैं। फिर भी इस-पुन भनीति का त्याग करके यदि नीति को स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, भीर यही धारमा का करेंग्य है। और सब जीवों की भपेक्षा भनीति दूर करके नीति का स्थापन किया जाया यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्यों कि एकान्त से उस : कार की स्थिति का हो सकना सम्भव नहीं।

## प्रक्त (२३)--क्या दुनिया की प्रख्य होती है ?

उत्तर:—प्रतय का प्रयं यदि सर्वमा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं। क्यों कि पदार्थ का सर्वया नाश हो जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रतय का प्रयं सव पदार्थों का देवव जादि में तीन होना किया जाय तो किसी प्रिभग्नाय से यह बात स्वीकृत हो सकती है, परतु मुझे यह सम्भव नहीं तगती। क्यों कि सव पदार्थ सव जीव इस प्रकार समपरिणाम को किस तरह प्राप्त कर सकते है, जिससे इस प्रकार का संयोग वने ? और यदि उस प्रकार के परिणाम का प्रसंग माने भी तो किर विषयता नहीं हो सकती।

यदि ग्रन्थस्त रूप से जीवन में विषमता ग्रीर स्थस्त रूप से समता के होने को प्ररूप स्वीकार करें तो भी देह ग्रादि सम्बन्ध के बिना विषमता किस ग्राधार से रह सकती है? यदि देह ग्रादि का सम्बन्ध माने तो सबको एकेन्द्रियपना मानने का प्रसंग ग्राये; और देसा मानने से तो बिना कारण ही दूसरी गतियों का निषेष मानना चाहिए—प्रयात् ऊंची गति के जीव को यदि उस प्रकार के परिणाम का प्रसंग दूर होने ग्राया हो तो उसके प्राप्त होने का प्रसंग दूर हो, स्थादि बहुत से विचार उठते हैं। ग्रतएव सबं बीवों की प्रपेक्षा प्रसंग होना सम्बन्ध नतीं हैं।

### प्रश्न (२४)-- प्रनपढ़ को भिक्त करने से मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ?

उत्तर:—मिन्त सान का हेतु है। जान मोक्ष का हेतु है। जिसे प्रक्षरज्ञान न हो यदि उसे प्रनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असम्भव है, यह कोई बात नहीं है। प्रत्येक जीव ज्ञानस्वभाव से युक्त है। भक्ति के बल से ज्ञान निर्मेख होता है। सम्पूर्ण ज्ञान की प्रावृत्ति हुए बिना सर्वया मोक हो चरव, ऐसा हुके मातृस नहीं होता; भीर जहीं सम्पूर्ण जान है वहीं सर्व भाषा-आन समा जाता है, यह नहने की भी धावश्यक्ता नहीं। भाषाकान मोश का हेतु हैं? तत्त्र वह जिने ने हो को बाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोश का हेतु नहीं है— यह उसके सावन का ही हेतु होती है। वह भी निस्वय ने हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

प्रदन (२५) — ब्रह्मा, विष्णु भीर महेश्वर कौन थे ?

उत्तर: — सूर्ष्टि के हेतु कर तीनों गुणों को मानकर उनके धाश्रम से उनका यह स्था बताया हो, तो यह बाट ठीक बैठ जकती है, तथा उस प्रकार के दूसरे कारणों से उन ब्रह्मा धार्षि का स्वरूप ममस में भ्राता है परानु पूराणों में बित्र प्रकार से उत्तर तथा स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकार से हैं, ऐसा मानने में मेरा विशेष फुटाय नहीं है। वर्गीक उनमें बहुत से स्थाक उपदेश के लिए कहें हों, ऐसी भी मानूम होता है। फिर भी उसमें उनका उपदेश के रूप में साम नेना, और ब्रह्मा धारि के स्वरूप का तिद्वान्त करने की जवाल में न पहना, यही मुक्ते और समता है।

प्रस्त (२६)—यदि युक्ते सर्प काटने आवे तो उस समय युक्ते उसे काटने देना चाहिए या उसे मार डालना चाहिए ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूमरी तरह हटाने की मुभमें शक्ति नहीं है ?

उत्तर:—सर्प को तुम्हें काटने देना चाहिए, यह काम बताने के पहले तो कुछ सोचना पढ़ता है, फिर भी यदि तुमने यह जान जिला हो कि देह सनित्य है, तो फिर इस माशारभूत देह की राजा के लिए, जिसको उसमे प्रीति है, ऐसे सर्प को माराना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है? जिसे सारगहित की चाहना है, उसे तो फिर प्रचान देह को छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित प्रदि किसी को भारम-हित की इच्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर यही विया जा सकता है कि उसे नरक आदि में परिश्रमण करना चाहिए? छाणेत् सर्प को मार देना चाहिए। परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? यदि मनार्य-वृत्ति हो तो उसे मारने का उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? यदि मनार्य-वृत्ति हो तो उसे मारने का उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वपन में भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है।

सव सक्षेत्र में इन उनारों को लियकर पत्र समाप्त करता हूँ। यहदर्शन समुख्य के समझने का विशेष प्रयत्न करना। मेर इन प्रकोत्तरों के तिस्तने के सकोच से तुम्हें इनका गमभना विशेष प्राष्ट्रसतावनक हो, ऐसा यदि कारा भी गानुम हो, तो भी विशेषता से विचार करना, और यदि कुछ भी पत्र होग पुछने बोध्य मानुम दे तो यदि पूछोगे यो प्रयाः करके उसका उत्तर निर्मुणा। विशेष समायम होने पर समाधान होना धर्षिक बोध्य छमता है।

िष्यत ग्रात्मस्वरूप में नित्य निष्ठा के हेतु भूत विचार की चिता में रहने वाले रायचन्द्र का प्रणाम !



# वीर-भूमि पंजाब

## सरदार इन्द्रजीतींसह 'तुलसी'

भारत भृति वीरणमां है। देश की रक्षा के धवसर पर सभी प्रांतों के नर-नारी एक-दूसरे से आगे बढ़कर प्रपना सर्वस्व बिलवान करने के लिए घातुर रहते हैं। परन्तु भारत की तनवार पंजाब में कुछ प्रपनी विशेषताएँ हैं। देश का सीमीत प्रदेश होने के कारण यहाँ के बीर-पुरुषों ने समय-समय पर जो ध्रपने जीहर दिखाए वह अन्य प्रांतों के लिए ईंप्यों की वस्तु है।

पंजाब प्रदेश के निवासी बीर, साहसी, पराक्रभी धीर तेजस्वी हैं। नेना में उनकी ही अधिक संख्या है। प्रवाब-केसरी नाला नाजयतराय, बीरों के सरदार मनतर्गबह मारि नर-रूरों को जन्म देने वानी यही बीर-भूमि है। यहां की मिट्टी में कुछ ऐसा जाकर्षण है कि मध्या को कर्तव्यतील धीर साहसी बना देती हैं। देश के बेंटबारा होने पर प्रवाब को परिसित्त हानि हुई, परन्तु साहसी पजाबियों ने उनकी रंचमान भी परवा न करके नए सिरे से पंजाब का निर्माण कर हाला। स्व० प्रधानमन्त्री पं० जबहर्तालाजी हस बात के लिए पंजाब की बड़ी प्रखंसा करते थे जो वास्त्रव में उपित ही थी। दिस्ती में कई प्रवात नैन परिवार पंजाब के हैं जिन्होंने अपने उत्तम, साहस और परिश्वम के बल पर घन के खर्जन तथा सामाजिक और देश-मध्यभी सेवा-कार्यों में घण्डी क्यारि प्राप्त की है। लाना तनमुखराय जी भी पंजाब (रोहतक) जिले में मांकर दिल्ली में स्वते थे । उन्होंने सपने कार्यों देश और समाज की प्रधानीय सेवा की। सीर-भूमि पंजाब के सावन्य में सरदार स्वत्रीत तिहतु सुनती की एक कविता धीर एक पत्र प्रस्तुत करते हैं जो पंजाबियों के मांचां को दशाने के लिए समस है।

#### पंजाब

जद जद बुनाया देरा ने, पंजाब धन्मे का गया,

सब तो जियादा जून ते, धन दी काहुती पागया।

दित्ता मुहामन कन है, मावां ने दिता जुत है।

इक इक बहादुर फोजदा, इक इक हिमालय बन गया,

मरदा होया होजियारसिंह, गौदा है जन मन मन गया।

निक्का जया मुवा किले, मंगया सी मैंनू याद है।

हिन्दी जवां दे शोर ने, डींग्या सी मैंनू याद है।

हैक्नी वनां दे शोर ने, डींग्या सी मैंनू याद है।

नैका तो ब्रंब नहां वक, पंजाब ही पंजाब है।

एक रत्री का पति प्रगले मोर्चों को वर्षानी ऊँचाइयों में दुश्मन का मुकाबला करते हुए संहीर हो गया। उसको पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रतापित्ह कैरों ने पत्र लिखा—"मेरी लाइसी, दू तो मेरी प्रपनी ही बच्ची है। तेरी जो कौमती चीज खो गई हैं, उसके नुकसान ने मेरी कसर इस संदेश का जादू का प्रभाव उस नारी पर हुछा। उसने आसुओं को पोंछकर विस्तरे बालों को चेहरे पर से हटाया और तनकर बैठ गई है। उसने प्रपने बच्चे के सिर पर हाथ फैरकर कहा – मेरा भी एक संदेश मेरे स्नेहमयी पिता तक पहुँचा दीजिये –

"में इसलिए नही रो रही हूँ कि जाने वाला क्यों गया? वह तो अमर हो गया। लेकिन दु-सा तो इस बात का हूँ कि मेरे मामूम बच्चे करनेजिंग्छित की अंगूरी भी नहीं फूटी। कब सह अबान होगा भीर कब दुस्मनों से बरना भुका सकेगा। मेरे भीमू तो यही वरदान मांग रहे हैं कि जबती बड़ा होकर मेरा करनेजिंग्छ भी कीज का करनेज बने।"

युद्ध में बाते हुए बीर माता का संदेश—"मेरे बेटे, तुम युद्ध भूमि की छोर चले हो, दुस्मन पर विजय प्राप्त करके ही लीटना। मर जाना लेकिन मेरा दूथ हराम न करना। मैं तुन्हें विजयी देखना चाहती हैं।"

"दे भेरे देश के सिपाहियों ! भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मुभे यह पता नहीं कि तुम किस कोस के जाए हो लेकिन यह प्रवद्य जातता हूँ कि बीरता, पौरध, दिनेरी धीर देश-श्रेम के साथ-साथ इन्सानियत, सहदयता, उदारता, भनित धीर शनित के गृण तुम्हारे रक्त में भोजूद हैं। तुम्हारे रक्त के सिचन ने वर्क में माग के फूल सिवा दिए हैं। जहीं नम्म वृत्यों का सारीर ठिट्टर-ठिट्टर कर जम जाता हूँ वहा तुम अग्नि-स्तम्म बनकर खड़े हो।"

# हिन्द का जवाहर

महात्मा गांधी

पंडित जवाहरलाल हर तरह सुबोग्य है। उन्होंने वर्षों तक अनन्य योग्यता ध्रीर निष्ठा के साथ महासभा (कांग्रेस) के मंत्री का काम किया है। धरनी वहादुरी, दृढ़ संकल्प, निष्ठा, सरसता, सच्चाई और धैर्य संपर्क में आये हैं। यूरोपीय राजनीति का जो सूक्ष्म परिचय उन्हें है, उससे उन्हें स्वदेश की राजनीति को समक्षते धौर निर्माण करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

जिन्हे यह पता है कि जवाहरलाल का स्रीर मेरा सम्बन्ध है, वे यह भी जानते हैं कि वह सभापति हुए तो क्या स्रीर में हुम्मू तो क्या ! विचार या बुढि के लिहाज से हममें मतभेद भने ही ही, हमारे दिल तो एक हैं। दूसरे, यौवन-सुषभ उद्यता के रहते हुए भी, सपने कड़े सनु-शासन भीर एकनिष्ठादि गुणों के कारण वह एक ऐसे मदितीय सक्षा हैं, जिनमें पूरा-पूरा विश्वास किया जा सकता है।

जहाँ उनमें एक योडा के तमान साहल भीर चपतता है, वहां एक राजनीति की-सी बुढि-मता तथा दूरन्देवी भी है। धनुवाधन के वह पूरे मकत हैं और ऐसे समय भी, जबकि अनुवाधन में रहना प्रपमान-ना प्रतीत होता था, उन्होंने उसका कठोरता के साथ पानन करने बताया है। इसमें शक नहीं कि प्रपेने धास-गास वालों के युक्ताबले वह बहुत ज्यादा धितवादी और गर्म दल के हैं, लेकिन साथ ही वह नम्र भीर व्यवहार-कुशल इतने हैं कि किसी बात पर इतना अधिक और नहीं देते कि वह अमान्य हो जाय। जवाहरलाल स्कटिक के समान गुढ़ हैं। उनकी सच्चाई के सम्बन्ध में तो शंका की गुंजाइश ही नहीं। वह एक निडर भीर निष्कलंक निर्दोध सरवार हैं। रास्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है।

भारत में नवयुवकों की कमी नही है, लेकिन ववाहरलाल के मुकाबले में खड़े होने वाले किसी नौजवान को मैं नहीं जानता। इतना मेरे दिल में उनके लिए प्रेम है, या कहिये कि मोह है। लेकिन यह प्रेम या मोह उनकी शक्ति के घनुसार स्वापित है भीर इसलिए में कहता हूं कि जब तक उनके हाथ में लगाम है, हम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लें तो कितना मच्छा हो।

जवाहरलाल हिन्द का जवाहर सिद्ध हुआ है। उनके व्याख्यान में उच्चतम विचार, मधुर और नम्न भाषा में, प्रकट हुए हैं। प्रनेक विषयों का प्रतिपादन होने पर भी व्याख्यान छोटा है। प्रास्ता का तेज प्रत्येक वाक्य से मन्त्रकता है। कई लोगों के दिल में जो भय था, भाषण के वाद वह सब मिट गया। जैसा उनका व्यवखान था, वैसा ही उनका धामरण भी था। कोंग्रेस के दिनों में उच्होंने प्रपत्ता सार जाम स्वतन्त्रता भीर संपूर्ण न्याय-बुद्धि से किया और अधना काम सतत्वतंत्रता भीर संपूर्ण न्याय-बुद्धि से किया और अधना काम सतत्वतंत्रता भीर संपूर्ण न्याय-बुद्धि से किया और अधना काम सतत्व उच्छम से करते रहने के कारण सब कुछ ठीक समय पर निविध्नता के साथ पूर्ण हुआ।

ऐसे बीर और पुण्य नवयुवक के सभापतित्व में यदि हम कुछ, न कर पायेंगे तो मुक्ते बडा धारवर्य होगा। परन्तु यदि सेना ही नालायक हो तो बीर नायक भी कर क्या सकता है ? इसलिए हमें धारम-निरीक्षण करना चाहिए। क्या हम जवाहरलाल के नेतृत्व के लिए योग्य हैं ? यदि हैं तो परिणाम गुभ ही होगे।

पण्डित नेहरू ने प्रपने देश धौर उसकी बेटी पर प्रपने जीवन की समस्त प्रभिनायाओं तथा ममताधों का बलिदान किया है। सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि उन्होंने किसी दूसरे देश की सहायता से मिलनेवाली अपने देश की धाजादी को कभी सम्मानपूर्ण नहीं समक्का।

हमें मतग करने के लिए केवल मतभेद ही काफी नहीं है। हम जिस क्षण से सहकर्मी बने हैं, उसी क्षण से हमार्थ बीच में मतभेद रहा हैं, लेकिन फिर भी मैं वर्षों से कहता रहा हूँ और लब भी कहता है कि उसाहरसाल भेरा उत्तराधिकारी होगा।.....बह कहता है कि मेरी भाषा उसकी समझ में नहीं माती। वह यह भी कहता है कि उसकी भाषा मेरे लिए म्रपरिचित है। यह सही हो हो या न हो, किन्तु हुदयों की एकता में भाषा बायक नहीं होती।

ग्रीर मैं जानना हूँ कि जब मैं चला जाऊंगा, जवाहरलाल मेरी ही भाषा से बार्त करेगा।

प्रापके प्रसक्ती बादबाह जवाहरलाल हैं। वह ऐसे बादबाह है, जो हिन्दुस्तान को तो प्रपत्ती सेवा देना चाहते ही हैं, पर उसके मार्फत सारी दुनिया को प्रपनी सेवा देना चाहते हैं। उन्होंने सभी देशों के लोगों से परिचय किया है।

जवाहर तो किसी से भी घोला करने वाले नहीं हैं। जैसा उनका नाम है बैसा उनका गण हैं।

वह प्राधानी से पिता, भाई, लेखक, यात्री, देशभक्त, या घंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रकाशमान हैं, तो भी पाठकों के सामने इन लेखों में से उनका जो रूप उभरेगा वह पपने देश धीर उसकी स्वतन्त्रता के, विजक्षी बेदी पर उन्होंने घपनी हुसरी सभी कामनाओं का बिलदान कर दिया है, निष्ठावान भक्त का रूप होगा। यह श्रेय उन्हें मिनना ही चाहिए कि वह किसी अन्य देश की सहायता की कीमत पर प्रपने देश की घाजादी प्राप्त करना शान के विलाफ समझें । उनकी राष्ट्रीयता बनतर्राष्ट्रीयता-चेंशी हैं।

### ऋतराज के प्रतीक

— रबीन्द्रनाथ ठाकर

नये भारत के सिहासन पर बैठने का धिषकार निस्सदेह जवाहरलाल की है। जवाहरलाल की सामतार पूमिका है, जकहा संकल्प प्रशिष्ठ हैं। धौर उनके साहक को रोकने की ध्यमता किसी में नहीं हैं। उन्हें सिखर पर पहुँचाने का काम सत्य के प्रति अट्टर निष्ठा धौर उनके बैडिक चिरक ने किया है। उन्हें सिखर पर पहुँचाने का काम सत्य के प्राजनितिक उपल-पुण्य के भीच कायम रखा है, जहा प्रवचना, धारमप्रवचना प्रस्तर चारितिक मुद्रता को नष्ट कर देती हैं। सत्य को धमीकार करने में सत्या होने पर भी जवाहरलाल कभी सत्य से विमुख नहीं हुए धौर न मुविधा- अनक होने के कारण कभी भी धसत्य से रिवता जोटा। एक-प्रपथ्युलं दूटनीति से मिलने वाली निक्कर और सुप्तम सफनता से जवाहरलाल का प्रवृद्ध सन्तित्व हमेशा स्पष्ट हम से धनम रहा है।
नीयत की यह प्रविकास क्षेत्रता और सत्य के प्रति छट्ट लगन ही जवाहरलाल को सबसे बड़ी देन हैं।

जवाहरसाल हमारा ऋनुराज है, जो प्रतीक है यौवन के पुनराममन का धौर विजयपूर्ण उल्लास का। वह प्रतीक है बुराई के विरुद्ध संघर्ष का प्रीर स्वतन्त्रता के लिए ऐसी निष्ठा का, जो किसी प्रकार का समसीता करना नहीं जानतो।

#### सबके लाग्ले

---वल्लभभाई पटेल

जबाहरमान घीर मैं साब-साथ काग्रंस के सदस्य प्राजाशे के सिपाही, काग्रेस की कार्यकारियों घीर अन्य समितियों के सहकर्मी, महास्मात्री के, जो हमारे दुर्गाय से हमें जटिल समस्याओं के साथ जूमने को छोड़ गये हैं, प्रनुवायी घीर इस विशाल देश के शासन-प्रबन्ध के मुक्तर भार के बाहक रहे हैं। इतने विभिन्न प्रकार के कर्मक्षेत्रों में साथ रह कर घीर एक-दूसरे



ः । आ ग्रान्ति के अपदूस स्व० प० जयाहरलालजी नेहरू के साथ महावीर जयनी के स्रवसर पर

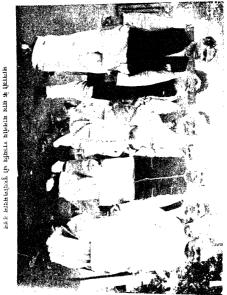

महाथीर जयंती उत्सव में पथारते समय

को जानकर हममें परस्पर स्तेह होना स्वाभाविक था। काल की गित के साथ बह स्तेह बढ़वा गया है धौर प्राज लोग रूपना में नहीं कर सकते कि जब हम प्रवण होते हैं धौर प्रवानी समस्याधों और किटनाइयों का हल निकालने के बिल् उन पर मिल कर विचार नहीं कर सकते तो यह दूरी हमें कितनी जाती है। परिचय की इस पिनट्डा, प्राथ्वीयता धौर आयुद्धल्य स्तेह के कारण मेरे लिए यह कठिन हो जाता है कि सर्व-साधारण के लिए उसकी समीक्षा उपस्थित कर सक् । पर देश के प्रार्थ, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रयान मंत्री धौर सबके लाक्ते जबाहरलाल को, जिनके महान हतित्व का मध्य इतिहास सबके सामने जुनी पोयी-सा है, मेरे प्रमुमोदन की कोई आयदास्ता नहीं है।

दढ और निष्कपट योद्धा की भांति उन्होंने विदेशी शासन से धनवरत युद्ध किया। युक्त-प्रान्त के किसान-प्रान्दोलन के संगठनकर्त्ता के रूप में पहली 'दीक्षा' पाकर वह प्रहिसात्मक युद्ध की कला भीर विज्ञान में पूरे निष्णात हो गये। उनकी भावनाओं की तीव्रता भीर अन्याय या उत्पीहिन के प्रति उनके विरोध ने शीघ्र ही उन्हें गरीबी पर जिहाद बोलने को बाध्य कर दिया। दीन के प्रति सहज सहानुभृति के साथ उन्होंने निर्धन किसान की अवस्था सुधारने के आन्दोलन की ग्राग में ग्रपने को झोंक दिया। क्रमशः उनका कार्यक्षेत्र विस्तीण होता गया और शीघ्र ही वह उसके विशाल संगठनकर्ता हो गए, जिसे अपने स्वाधीनता युद्ध का साधन बनाने के लिए हम सब समर्पित थे। जवाहरलाल के ज्वलन्त आदर्शवाद, जीवन में कला और सौन्दर्य के प्रति प्रेम दसरों को प्रेरणा और स्फूर्ति देने की भद्भूत माकर्षण-शक्ति भीर संसार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा में भी विशिष्ट रूप में चमकने वाले व्यक्तित्व ने, एक राजनैतिक नेता के रूप में उन्हें ऋमजः उच्च से उच्चतर शिखरों पर पहुँचा दिया है। पत्नी की बीमारी के कारण की गई विदेश-यात्रा ने भारतीय राष्ट्रवाद-सम्बन्धी उनकी भावनाओं को एक आकाशीय अन्तर्राष्ट्रीय तल पर पहुँचा दिया। यह उनके जीवन भीर चरित्र के उस मन्तर्राष्ट्रीय भूकाव का मारम्भ था। जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-समस्यामों के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय . से जवाहरलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में भी छौर बाहर भी उनका महत्व बढता ही गया है। उनकी बैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी, दिष्ट श्रीर भावनाश्रों की सच्चाई के प्रति देश और विदेशों की लाखों-लाख जनता ने श्रद्धांजलि प्रपित की है।

सतएव यह उचित ही या कि स्वातंत्र्य की उचा से पहले के गहन सम्बकार में वह हमारी मार्ग-दर्शन ज्योति बनें, मौर स्वाधीतता मिनते ही जब भारत के बागे संकट-पर-संकट मा रहा हो तव हमारे विस्वान की घुरी हों भीर हमारी वनता का नेतृत्व करें। हमारे नये जीवन के पिछले कठिन वर्षों में उन्होंने देश के लिए वो अधक परिच्य किया है, उसे मुक्के प्रिक्त मम्ब तरह कोई नहीं जानता। मैंने इस स्वविध में उन्हें सपने उच्च पद की बिन्ताओं भीर अपने गुरुकर उत्तरदायिक के मार के कारण कवी तेजी के साथ बुढ़ होते देशा है। सरसापियों की सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी भीर उनमें के हं कदाबित ही उनके पास से निरास लीटा हो। राष्ट-संब (कामनर्वत्य) की मन्त्रणाओं में उन्होंने उन्लेखनीय माग जिया है भीर संसार के मंच पर भी उनका कृतित्व प्रत्यन्त महस्वपूर्ण रहा है किन्तु इस सब के बावजूर उनके चेहरे पर जवानी की पुरानी रीनक कायम है। धीर वह मन्तुनन, मर्यादा, जान, धैर्य धीर मिलनसारी, जो धारतिक संयम धीर वीदिक धनुसासन का परिचय देने हैं, ध्रव भी व्यां-के-त्यों हैं। निस्सदेह उनका रोष कभी-कभी कृट पड़ता है, किन्तु उनका प्रधेय न्यांकि न्याय धीर कार्य तत्परता के लिए होता है धीर प्रत्याय या धीरा-धीरी को सहन नहीं करता, इसनिए ये विस्कोट श्रेरणा देने वाले ही होते हैं धीर माननों को तेजी तथा परिचम के साथ मुनझाने में मदद देते है। ये मानो सुरक्षित साचित है, जिनकी कुमुक से धानस्य, दीर्थमुगता धीर लगन या तत्परता की कभी पर विजय प्राप्त हो आती है।

प्रापु में बड़े होने के नाते मुक्ते कई बार उन्हें उन समस्याओं पर परामर्श देने का सोमाग्य प्राप्त हुया है, जो शासन-प्रवन्ध या सगठन-धेत्र में हम दोनों के गामने फाती रही हैं। मैंने उन्हें सदैव सलाह लेने को तरफ सीर मानने को राजी पाया है। कुछ स्वापं-प्रेरित लोगों है। मैंने उन्हें सदैव सलाह लेने को तरफ सीर मानने को राजी पाया है। कुछ स्वापं-प्रेरित लोगों कर तते हैं, किन्तु वास्तव में हम ठोग प्राजीवन सहकारियों भीर बन्धुधों की भाति साथ काम करते रहे हैं। प्रवक्त की माग के अनुसार प्रपत्ने करते रहे हैं। प्रवक्त की माग के अनुसार हमने परस्य एक स्वार्थ है, जी हा प्राप्त प्रविच के प्रतुसार प्रपत्ने करते हैं। सकता है। उनके मनोभाव युवकोर्यन उत्पाह से लेकर श्रीह गम्मीराता तक बरावर वस्त्रकोर हते हैं। भीर उनमें वह मागिकक लचीलायन है, जो हुसरों को भेल भी लेता है भीर निकार भी कर देशा है। यह लचीलायन भीर बहुमुलता ही उनके प्रवास वस्त्र मागिक समान भाव से भागी हो जाते हैं। यह लचीलायन भीर बहुमुलता ही उनके प्रवस्त्र वीवन का, उनकी प्रदृष्त स्कृति भीर ताजी का रहस्य है।

उनके महान् भीर उच्चल व्यक्तित्व के साथ इन थोड़ से शब्दों में न्याय नहीं किया जा सकता। उनके बिरा और इतित्व का बहुमुखी प्रसार धकन से परे हैं। उनके विचारों में कभी-कभी बहु पहराई होती है, जिसका तल न मिने, किन्तु उनके नीचे मर्वेदा एक निमंत्र पारदर्शी स्वापन भीर योजन की तेवस्थिता रहती है भीर इन गुगों के कारण मर्वमान्य, जानि, धमं. देश की सीमार्ष पार कर, उनसे स्नेड़ करती है।

x x y x

नेहरूजी की राष्ट्र को सीपी गई फालिरी वसीयत, जो उन्होंने २१ जून १६४४ को निस्ती पी प्रीर जिसको निधन के बाद ३ जून, १६६४ को प्रसारित किया गया।

### ग्राखिरी वसीयत

मुफ्ते, सेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्दुस्तानी भाइयो और बहनों ने, इतना प्रेम और इतनी मुहस्बत दी है कि मैं बाहे जितना कुछ करूँ, वह उसके एक छोटे-में हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सचतो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुसकिन नहीं। इस दुनिया में बहुन से लोग है जिनको स्रन्छा समक्षकर, बड़ा मानकर पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, समीर और गरीब सब तबको के बहिनों स्रीर भाइयों ने मुक्ते इतना ज्यादा प्यार किया जिसका बयान करना मेरे लिए मुक्किल है। और जिससे में दब गया। मैं आधा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊँगा।

केशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर धीर भी ज्यादा भ्रहसान हैं। हम बड़े-बड़े कामों में एक-दूसरे के साथ रहे, यारीक रहे, मिल-जुलकर काम किये। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए आते हैं उनमें कामयाबी भी होती है। मगर हम सब बड़े काम किए आते हैं उनमें कामयाबी भी होती है। मगर हम सब सरीक रहे—कामयाबी की बुती में भी धीर ताकामयाबी के दुःल में भी। मैं चाहता हूँ धीर सच्चे दिल से चाहता हूँ, कि मेरे सरते के बाद कोई धार्मिक रस्म झदा न की जाय। में ऐसी बातों को मानता नहीं हैं। धीर सिर्फ रस्म सम्मकर उसमें बंध जाना, धीके में पड़ना मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब में मर जाऊँ तो मेरा दाह-संस्कार कर दिया बाए। धगर विदेश में मच्चे तो मेरे वारीर को वही जला दिया जाय, धीर मेरी वारीर को वही जला दिया जाय, धीर मेरी वारीय साहबाद नेज दी जाएँ। उनमें से सुट्ठी-सर गंगा में डाल दी जाएँ धीर उनके वह हिस्से के साथ सा किया जाए, से धाने बता रहा हूं। उनका कछ हिस्सा किसी हालत में बचा न रखा जाय।

गंगा में प्रस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने के पीछे, जहाँ तक मेरा तात्नुक है कोई
धार्मिक स्थान नहीं है। मुझे बचपन में गंगा और जमुना से लगाव रहा है। भीर जैसे-चैसे मैं
बड़ा हुआ, यह लगाव बढ़ता ही गया। मेंने भीसमों के बदलने के साथ इनमें बदसते हुए रंग और
स्प को देता है। धौर कर बार मुझे या प्राई उस इतिहास की, उन परस्पराधों की, पौराणिक
गाथामों की, उन गीती और कहानियों की, जीकि कई युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं और उनके
बहते हुए पानों में पुल-मिल गई है।

गगा तो विधेषकर प्रारत की नदी है। जनता की प्रिय है। जिससे लिपटी हुई हैं भारत की जातीय स्पृतियाँ, उसकी धावाएँ भीर उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय विशेष प्रीर पराजय। गया तो भारत की प्राचीन सम्यता का प्रतीक रही है। नियानी रही है। सदा बदलती सदा बहुती फिर वहीं गंगा को गंगा। वह मुक्ते याद दिलाती है हिमालय की, वर्फ से उक्षी चोटियों की और गहरी धाटियों की जिनते मुक्ते मुस्लिय हुई हिमालय की, वर्फ से वेटियों की और गहरी धाटियों की जिनते मुक्ते मुस्लिय हुई है। मैंने नुबह की रोधानी में गंगा को मुस्कराते, उछलते-कूदने देखा है। भीर देखा है धाम के साए में उदास काली-सी चादर पारे हुए, भेद भरी जाड़ों में सिमटो-सी आहित्य-धाहिस्ते बहुती मुन्दर धारा भीर बरसात में दौड़नी हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना जिए हुए, भीर सागर को बरबाद करने की शिनत लिए हुए, यही गंगा मेरे लिए निशानी है। भारत की प्राचीनता की यादवार जो बहुती विशे ज देशे हैं। है। भारत की प्राचीनता की यादवार जो बहुती हुई वर्षान करती प्राचीन सिवाय के महासागर को भीर स

भने ही मैंने पुरानी परम्पराक्षों, रीति धीर रस्मों को छोड़ दिया है। धीर मैं चाहता हूँ कि हिम्दुस्तान दन रीति धीर रस्मों को तोड़ दें जिनमें वह जकड़ा है। धीर उसकी धागे बढ़ने के रोकती है। धीर देवा में रहने वालों में कूट बातती है। वो बेयुमार लोगों की दबाये रखती है। धीर वो धरीर धीर सात्मा के विकास को रोकती है। चाहूँ यह सब में चाहता हूँ। फिर भी में यह नहीं चाहता में अपने को इन पुरानी वाहों से बिलकुछ सलग कर लूँ। मुझे कच्छ है इस शानदार उत्तराधिकार का—इस बिरासत का बो हमारी रही है और हमारी है। और मुझे वह भी प्रच्छी तरह से मानृत है कि में भी इन सबों को तरह इस जंबीर की एक कड़ी हूँ। जीकि कभी नहीं और कहीं नहीं दूटी। और विसका सिल- विख्ता विद्याला के सतीत के इतिहास के आरम से चला साता है। यह विस्तिस्ता में कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि में उसकी बेहद कड़ करता हूँ। और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत, हीसला निम्नत ही । येरी इस शासा की पुरिक के लिए, भारत की सक्कृति की अद्योंबिल मेंट करने के निष्क में इससे सुके प्रेरणा, हिम्मत, हीसला निम्नत है। येरी इस शासा की मेंट करने के बाय जिससे कि वह महासार में पूर्व हो नी भन्दा हावाद के पास गंगा में डाल दी बाय जिससे कि वह महासार में मुद्दें, जो हिन्दुस्तान को धेरे हुए है।

मेरे भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाय ? मैं चाहता हू कि इसे हवाई जहाज मैं ऊंचाई पर ले जाकर बिलेर दिया बाय, उन लेती पर जहा भारत के किशान मेहनत करते हैं। ताकि वह मारत की मिट्टी में मिल जाय ग्रीर उसी का ग्रंग बन जाय।

जयन्ती के जलूस का श्रेय

श्री ग्रादीश्वरप्रसाद जैन M.A.

मन्त्री त्री, जैनाभिमण्डल धर्मपुरा, दिल्ली ।

लाला तनमुखराय जी स्थानीय समाज के ही नहीं भारतीय जैन समाज में एक झादशें गौरव स्वरूप सफल कार्यकर्ता थे। सर्वप्रथम जैन मित्र-मण्डल की कमेटी ने जलूस निकालने का निक्षय निया तो लाला जी ने झाने झाक्षर अपने तस्वावधान में जलूस का नेतृत्व किया। यह कहते हुए बड़ा हुयें होता है कि झाज महाबीर जयनती का जलूस जैन समाज के जलूसो में एक झादशें भीर महत्वपूर्ण है जिसका श्रेय लाला तनसुखराय जी को है। मैं उनके प्रति श्रदाजिल अर्थित करता हूँ।

+ + +

# धर्म ऋौर संस्कृति

णमो श्ररिहंताणं, णमो सिद्धाणं, रामो श्राइरियाणं। णमो उवज्कायाणं, णमो लोए सञ्ब साहुणं।

अर्थ—अरहन्तों को नमस्कार हो, िसहों को नमस्कार हो, आवार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यों को नमस्कार हो और लोक के सब साधुआं को नमस्कार हो।

> एसो पंचणमोयारो, सब्ब पावाघणासण्णो, मंगलाण च सब्बेसि, पठमं होइ मंगरुम।

यह नमस्कार भन्न सब पापों का नाश करने वाला है ग्रीर सब मंगलों में पहला मगल है।

जिन सासणस्य सारो, चउदस पुज्याण जो समुद्धारो, जस्समण्य नवकारो संसारे तस्य कि कुँछाई। एसो मंगल निकारो भ्रयनिकाओ स्थान सण सुहजवारो, नवकार परममंती बिति, समित्त सुद्ध देहै। नव कार को सन्नी सारो, मतो न बस्थि तिय लोए, तस्द्वाह स्थारिण बिय, पठियच्यो परम भत्तीए। हरहर्ड इंट कुणह सुह जणह जस संसए भवसमुद्ध, इंट लीय परलोइस सुद्धाल, मृत नयमेकारो।

यह णमोकार मत्र जिन बालन का सार चतुर्वश पूर्वों का सनुदार है। जिसके मन में यह णमोकार महामन्त्र है, संतार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । यह मन्त्र मंगल का आगार, अब को दूर करने वाला, समूज चुर्विष संघ को मुख देने वाला और चिन्तन मात्र से अपरिमित मुग्कल को देने वाला है। तीनों लोकों में पमोकार मत्र ने बढ़कर कुछ सार नहीं है। इसलिए मितनाम और अद्यापूर्वक णमोकार मंत्र को पढ़ना बाहिए। यह दुखों का नाश्च करने वाला, मुख की की देने वाला, यह दुखों का राख करने वाला, मुखों को देने वाला, यह कुछ भी पहला करने वाला और सामन्त्र के साम करने वाला और सामन्त्र के साम दहलोंक और परलोंक में अन्य कुछ भी मुखराबक नहीं है।

मन्त्रं ससार सार, त्रिवगतनुषमं सबं पापारिमन्त्रं, संसारोच्छेद मन्त्रं, विषम विषहरं कमं निमूल मन्त्रम् । मन्त्रं विद्यि प्रदानं शिव सुख्यजना, केवल शान मन्त्रम्, मन्त्रं श्री जैन मन्त्रं चण जप विषत, जन्मिनसीयामन्त्रम् । माक्टिंट सुर सम्बर्ग विदयते मुक्तिश्रियो बदयता, रूच्चाटं विषदा चतुर्गतिसुनां, विद्वेष सारास्मेन साम् । स्तम्भ दुर्गमनं प्रति प्रयत्तो मोहस्य सम्मोहन्, पापार्त्यंच नमस्त्रिमा क्षरमयी, साराधना देवता।

भ्रपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो वा, सर्वपापैः प्रमुच्यते । ध्याग्रेत्पच नमस्कार ग्रपबियः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा. यः स्मरेत्परमात्मानं, स वाह्याभ्यन्तरे श्रविः। भ्रपशाजित मन्त्रोऽयं. सर्वविष्टन मञ्जलेषु च सर्वेषु, प्रथम मंगल मतः ॥१॥ विष्नीयाः प्रसयं यान्ति, शाकिनी भृत पन्नगाः, विषौ निविषतां याति स्तयमाने जिनेश्वरे ॥६॥ अन्यथा शरण नास्ति. त्वमेव दारण तस्मात्कारुण्य भावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर: ॥७॥

### , भारतेन्द्र बाब् हरिशचन्द

जैन को नास्तिक भाखें कौन ?

परम धरम जो दया प्रहिसासोई प्राचरत जीत।।
सत कर्मन को फल नित मानत अति विवेक के भीत।।
तिन के मत्तिह बिकड कहत जो महा मूड है तौत।।
सब पहुँचत एक हि धत बाहो करो जीन पथ गौत।
हन अधिनत सो तो सब ही थल मुभत गौरी रीत।।
कौन ठाम जहुँ प्यारो नाही भूमि प्रतन जल पीत।
'हरीचंद' ए मतवारे तुम गहत न वयो गहि मीत ॥१॥

दान कोउ मुरख की यह मानो। हाथी मारें तीह नाही जिन-मरिर में जानो॥ जग में तेरे जिना कीर है दूजो कीन किलानो। जहां तथां तह रूप तुन्हारों नंतन माहि समानो॥ एक प्रेम हैं एकहिं प्रत है हमरो एकहि बानो। 'हरीचर' तब जग में दुजो माल कहां प्रयादानो। श्री

महो तुम बहु विधि रूप घरो । अब जब जैसो काम परे तब तैसो भेश करो ।। कहु देवर कहु बनत फ्रानेश्वर नाम प्रजेक परो ।। तत पर्योह प्रमटावन कारन सै स्क्य विचारो ।। जैन घरम मे प्रयट किसो तुम दया धर्म स्वयो । 'हरीचर' तुमको बिनु पाए तरिन्तरि ज्ञात मरो ॥३॥

## विभिन्न सम्प्रदायों में एक-सूत्रता

प्रबुद्धविचारक श्री सौभाग्यमल जैन, एडवोकेट शवालपुर म०प्र०

"माननीय श्री सोमाग्यमनजी प्रसिद्ध देशभवत. कुशल राजनीतिज्ञ, प्रबुद्ध विवारक, और उच्चकीटिक नेवक हैं। मध्यभारत विधान सभा के साथ अध्यक्ष रह चुके हैं। प्राप्के हृदय में इस बात से विशेष टेस हैं कि जिस अनेकारत शासन से विशेष कर समस्त कार्य संघानत होते हैं जो जगत के विरोध को शान्त करता है। जयने गुणे के कारण प्रवृत्त का एकमात्र पुरु हैं। उसी शासन के मानने वाले सम्प्रदायवाद ने सबतत है। आज विश्व को आहिता की वहीं आवश्यकता है। में स्वपने मन में इस विश्व से संबंध हुए हूँ कि समाज में कोई ऐसा महाभाग उत्थन्त हो, यो जैनधम को इनकी परम्पराओं को एक मूत्र में साबद कर सके जिससे समाज संगठित होकर सिकतशाली रूप में आहिता का प्रचार कर सके देश में बहितात्मक विचार- साचार स्वर्ध होता हो प्रतिस्ता हो है से संविद्ध होता का प्रचार कर सके देश में बहितात्मक विचार- साचार संविद्ध हो और देश युनः एक बार 'जियो और जीने दो' का मन्त्र उद्धीय करते हुए धावार में उतार महे।"

एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ने कहा है कि :— जेसाविषा विलोगस्स, ववहारो सब्बहान निब्बहई । सस्सभवनेक-गृरुणो, णमो ऋगोगत वादरस्य ।।

उक्त जैनाचार्य ने अनेकान्तवाद का महत्त्व संक्षिप्त में उपरोक्त गाया में स्पष्ट किया है। वह वस्तुत: सत्य है। ग्रनेकान्तवाद के बाधार पर पर सारे विश्व का कार्यभार चल रहा है। इसी घनेकान्तवाद को त्रिभ्वन-गुरु होने की सजा दी गई है। हमारे प्राचीन जैन शास्त्रों, ग्रंथों में अनेकान्तवाद के विचार बीज में विद्यमान थे। प्राचीन आचार्यों ने उन बीज रूपी विचारों को लेकर विपल साहित्य का सजन किया अनेकान्तवाद वास्तव में तीर्थखरों की देन है। भगवान महाबीर ने देश में विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले-वाद-विद्यमान देखे तथा यह भी देखा कि उनमें से प्रत्येक के पास आशिक सत्य है. उनकी विचार-शैली एकांगी है। यदि यह विचारक भ्रानेकान्त-मार्गका श्रवलम्बन करे तो उन्हे—सत्य—का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान महाबीर ने बड़े कष्ट से यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार एकांगी विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्यक्ति परस्पर वाद-विवाद करते है तथा धार्मिक असहिष्णता के कारण श्रशास्ति उत्पन्न करते हैं। विभिन्न बादों के परस्पर सवर्ष ने केवल देश में नहीं अपित सारे ससार में इस प्रकार का बाताबरण-निर्माण किया है। इस कारण कोई व्यक्ति प्रपने से विभिन्न विचारधारा के प्रति त्याय करना चाहता है तो उसे प्रनेकान्त विचार-पद्धति से काम लेना होगा। ग्रनेकान्त विचार-पद्धति में वस्तु की ग्रनन्त धर्मात्मकता का ध्यान रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण करे तो वह वस्तु का समग्र चित्र नहीं हो सकता। यदि हम उसी वस्तु के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित कर ले तो वस्तु का समग्र चित्र सन्मुख ग्रा सकता है। ग्रनेकान्त विवार-पद्धति से उत्पन्त : उद्भुत दृष्टिकोण को जैनाचार्यों ने — स्याद्वाद — संज्ञा से प्रभिद्धित किया था। इस विचार-पद्धित को जिस भाषा में व्यक्त किया जाता है — स्याद्वाद — है। कई जैनाचार्यों ने वर्गीकरण के लिए इसे सन्तमंगी न्याय, सन्त नग प्रादि से विभाजित करने का प्रयस्त किया प्रायतु वास्तविकता यह है कि वस्तु जब प्रमन्त धर्मास्य कहें तो सरस्य को भी वर्गीकरण के द्वारा मीमा में नहीं बीधा जा सकता। सस्य के लिए भोगोलिक प्रयवा प्रम्य कोई भी सीमा होती। प्रतप्त मोटे स्प से जैनावार्यों ने 'नय' को केवल दो भागों में विभन्त किया १. निक्चय नय २. व्यवहार नय — किन्तु विशालता को दृष्टि से नय की संख्या भी उतनी हो है कि जिननो विचार-पद्धांत की।

बास्तव में उपरोक्त दृष्टिकोण से विचार करने पर सहव ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
जा सकेगा कि सत्य का उचारा किसी मत, पण्य या बाद के पास नहीं हो सकता। विभिन्न
सो, पन्यों, बादों को समस्य की दृष्टि से विचारा जावे तो उनमें एकता परिवक्ति होगी।
विद्य में धार्मिक स्विहिष्णुता का नाम देय करने के लिए—समयस—की स्वास्थकता है—
सर्व धर्म समभाव—को जग्म देगी। इस गुण के महान दिचारक सन्त महात्या गाँधी ने सर्वधर्म
समभाव को स्वयंत्र इसा निर्देश्य है। एक प्राचीन जैनाचार्य ने भारतीय बहुदर्शन में विभिन्न
नयों: दृष्टिकोणी: के माध्यम से तत्य को दर्शन किया। चाहे तत्व की दृष्टि से, चाहे बाद
की दृष्टि के संतार का कार्य- धनेकान्त विचार-पदित—के बिना- नही चल सकता। यही नहीं
नहीं विदय में विभिन्ता का राज्य है किन्तु विभिन्तता में ही एकता का दर्शन पाना जीवन के
बलाहर का कार्य ? धार्मिक, सामार्यिक, राजनीतिक, कोट्टिक मार्दि शेन में यह करोकान्त
विचार-पद्धित से काम न निया जाये तो सवर्ष धवरदम्मावी है। धौर उसका परिवाम—स्वास्ति।
मानव जाति अपनी अधान्ति, दुख, दुख के कारणों के नाग्न के निय्—समें की धारण में जाती
है बहु पर भी स्वानित ही प्राप्त होभी इस स्थिन में भी—जन में साम-नग जावेगी इसमें
सन्देह नहीं है।

यदि हम मुभ्यता से प्रध्ययन करें तो - धनेकान्न विचार-पद्धित— प्रहिसा के विचार से हैं हुआ है। धपने से मिन्न विचार रखने वाने के प्रति ग्याम करने के लिए ये उसके विचार से भी सरस्ता का प्रश्ना विचार को निवार को प्रान्त वाति के उद्यारक तीर्थ कुरो ने जन्म दिया। कहा जाता है कि तीर्थ दुरो हारा उन्हें दिश्च माने से न्याई उसे निवंश्य धमं के नाम से पहिचाना जाने चाहे उसे निवंश्य धमं के नाम से प्रहिचाना जाने चाहे उसे निवंश्य धमं के नाम से : धिहान मुख्य है। यह सर्थ है कि धनेकान्त विचार पद्धित जयवा स्थाद्धाद बीद्धिक पहिचा है। इस विचार-पद्धित से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र से सम्यास्थलक हिष्कोण ने सकते है । राजनीतिक केत्र मे पत्रातान्तिक विचार इसी मीर के बाते हैं। हमारे देश मे प्राप्त Parliamentary Democracy सनदीय प्रजा तान्तिक परम्परा चल रही है। हम परम्परा में बहुमत दल द्वारा गठित सरकार, प्रस्थमत को धपने विचार प्रदर्शन का प्राप्त करती है। उससे यमासम्य नाम उठाती है, यह राजनीतिक ——रवादार—है। इसी प्रसार करती है। उससे यमासम्य नाम उठाती है, यह राजनीतिक ——रवादार—है। इसी प्रसार करती है। उससे समासम्य नाम उठाती है, यह राजनीतिक केत्र साम स्पर्य करती है। इस प्रस्था प्रस्त करती है। इस स्वाप्त करता हमाण करता, इसमें सम्बद्ध में हमने के सदस्यों में संघर्ष को टाल कर सान्तिपूर्ण वातावरण ना निर्माण करता, इसमें सम्बद्ध में स्वाप्त करता निर्माण करता, इसमें सम्बद्ध स्वाप्त केता निर्माण करता, इसमें सम्बद्ध स्वाप्त कर सान्तिपूर्ण वातावरण ना निर्माण करता, इसमें सम्बद्ध स्वाप्त केता निर्माण करता, इसमें सम्बद्ध स्वाप्त स्व

ेनहीं। तारपर्य यह हैं कि जैनाचार्यों ने अनेकान्तवाद को संसीर गुरु की जो उपमादी है वह संस्थ है, अनुठी है तथा संसार को सच्चा मार्यदर्शन देने वाली है।

हम प्राचीन जैनाचार्यों के बनुषम विचारों को प्राचीन प्रन्यों में जब घ्रध्यमन करते हैं तो पता चलता है कि उनमें कितनी उहात भावनाएँ विद्यमान थीं। घनेकान्त विचार-पद्धति के धनुषायी जैनाचार्यों ने स्पष्ट रूप से घोषणा को कि:—

> भववीजांकुरजनना, रागाद्याक्षयमुपागतायस्य । ब्रह्मा वाविष्णुर्वा, हरीजिनोवानमस्तमे ॥

उन्होंन बहुग, विष्णु, हरि, जिन सब को नमस्कार किया है बबात कि उनके पुनर्भव के बीज राग, है व आदि अब हो चुके हों कितनी उदाश भावना काम कर रही थी, कितना अनावही विचार उनका था। यही नही उन्होंने भारतीय दर्थोंनों में आधिक सत्य की मनुमूति की। चूँकि विभिन्न दर्शन आधिक सत्य वा प्रतिनिधित्व करते है इस कारण उनमें पासण्य है किन्तु उन्होंने यह उद्योग करने में भी दिचक नहीं की कि "जैन दर्शन" पासण्यों का समूह है। कारण कि जैन दर्शन में सब दर्शनों के शक्ति सत्य का समन्यय करके पूर्व सत्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने यह भी भी पाना की कि:—

पक्षपातो नमे बीरे, न हेपः कपिलादिषु। यक्तिमहचनं यस्य, तस्य कार्यपरिग्रहः॥

ं उन्होंने भगवान महाबीर के बचनों के प्रति पक्षपात तथा कपिल स्नादि मुनियों के बचनों के प्रति द्वेष न होना प्रकट किया था। उन्होंने केवल युक्ति-पुरस्सर बचनों को संयोकार करने का निक्चय किया:—

परिचानस्वरूप विदय की प्रत्येक समस्या का हत — जनेकान्त विचार-पदित से कर देने वाले दर्वन के समुतायी स्वयं देवताम्बर, दिनाम्बर परस्परा में विभाजित हो गये। यह एक साहम्बर्ग का विषय रहेगा कि इस प्रकार के उदार-विचारमाना जैनाचार्य परस्पर के इस सवेकल्य तथा प्रवेक्तस्य के विचार का सम्मत्य करो नहीं कर पाये? मेरी यह निविचत मान्यता है कि यदि इस विचार-मेद का समन्वय तत्कालीन जैनाचार्य कर शते तो उनके द्वारा 'र्जन दसंत' की प्रधिक सेवा हुई होती।

जैन दर्शन के रहस्यविद, शान्तिप्रिय जैनाचार्यों ने समय-समय पर दोनों परम्परा में सान्ति स्थापनार्थ यह उद्घोष किया कि .—

- न दवेतास्थरत्वे, न दिगस्वरत्वे। न तत्व वादे न च तकं वादे।।
- न पक्ष सेवाऽऽन्मयेण मुक्ति । कथाय मुक्तिः किल मुक्ति रेव ।।

उन्होने मुक्ति व्वेतास्वर अथवा दिगस्वरत्व में नही माना, न तत्ववाद में, न तर्कवाद में। उन्होंने यह भी कहा कि पक्षपाती दिष्टिकोण से मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। मिस्त तो केवल कपाय मुक्तता से ही प्राप्त होती है। मैं नहीं जानता कि हमारे प्राचीन जैनाचारों ने जैन समाज के दोनो जैन स्वेतास्वर, दिगस्वर समाज में परस्पर ऐक्य, सौहार्द, स्थापना के क्या-क्या प्रयस्त किये ? मेरी यह मान्यता है कि कई ऐसे जैनाचार्य हुए है जिन्होंने शान्ति स्थापना में महत्वपूर्णयोगदान दिया। किन्तु यह भी एक तथ्य है कि आज दो सहस्र वर्ष से प्रधिक के काल में बोनों परम्पराओं के प्रथक हो जाने के कारए। अस्वन्त हानि हुई है। यह एक तथ्य है कि इन दोनों परम्पराम्रो में भाषस में कितना कलह, कितना वैमनस्य हमा । परिणामस्वरूप तीर्थ-मन्दिरो, धन्य कई धार्मिक स्थानों के सम्बन्ध में किसनी मुकहमेवाजी हुई कि जिसमें समाज की धानित. धन का विवृत्त परिमाण में अपन्यय हुआ । मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि हुमारे तत्कालीन जैनाचार्यों ने इस पृथकता के विचार को प्रारम्भ से ही न पनपने दिया होता, कोई माध्यम. समन्वयात्मक मार्ग निकाला होता तो माज जैन समाज ग्रधिक संगठित, बलशाली होता । उसकी वाणी प्रधिक प्रभाववाली होती। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। दो सहस्र वर्ष में अधिक के इस लम्बे काल से दोनो परम्पराध्रो के मत वैभिन्य के कारण जैन धर्म का अनुयायी जैन समाज को हम छि:न-भिन्न ग्रवस्था में पाते है तो हृदय को बड़ी ही ठेस लगती है। आज इसकी बड़ी म्रावस्यकता है कि हम संगठित हो तथा जैन धर्म के व्यापक प्रचार, प्रसार के लिए प्रयत्न करें। सब कोई जानते हैं कि माज जैनधर्म, श्रमण संस्कृति के प्राण महिंसा के विचार को देश में कितना कम महस्व दिया जाता है। भारतीय शासन, ब्रहिसातत्व की वितनी उपेक्षाक रता है किन्तु हम ग्रयनी पृथक्ता के कारण सामान्य प्रदर्नों पर भी एक नहीं हो पाने । न सम्मिलित प्रयत्न कर पाते है। 🗳 इसी बाबा, विस्वास को प्रथने हृदय में सजोए हुए हुँ कि समाज में कोई ऐसा महाभाग जत्यन्त हो जो जैन धर्म की एक-दो परम्पराधों को एक सुत्र में आवद्ध कर सके।

काश, यह स्वप्त साकार हो तथा हुन संगठित अविरल जैन समाज का निर्माण करके भगम सहहित के प्रवार, प्रवार में महत्वपूर्ण सोगदान कर सके ताकि देश में महिसारमक विचार, प्रवार की प्रतिकटा हो भीर देश पुन: एक बार "जोधों भीर जीने दें।" का मन्त्र उद्योग करते हुए सपने सावार में उतार कहे।

# डा० हर्मन जैकोबी ऋौर जैन-साहित्य

डा० देवेन्द्रकुमार जैन एम. ए. पी. एच-डी.

धादि काल से ही भारतीय अमण-संस्कृति धरयन्त समृद्ध तथा व्यापक रही है। भारतीय तथा स्वादित तथा साहिश्य-प्रवानों में इस प्रवा का महत्वपूर्ण योग-दान रहा है। समाव, प्रावनीति तथा श्रीवन-देशों के विविध पर्यो पर अमण-संस्कृति के पुरोहित अन्तननीथियों एवं झावायों ने जिस प्रकाश को धानोक्तित किया है वह बाज भी धपनी ज्योति से ज्योतिर्मान है। वसय-समय पर प्रवा संसाधों के आधात हो, काल के कूर थपेडों से तथा जाति, समाज और सम्प्रदायों के खंखपों में धानियन रह कर जिन-वाणी ने जिस सत्य धीर धरिया का प्रकाश संसाधों के आधात हो, काल के कूर थपेडों से तथा जाति, समाज और सम्प्रदायों के खंखपों में धानियन रह कर जिन-वाणी ने जिस सत्य धीर धरिया का प्रकाश विकीण किया वह साथ तक विवक्ष के दितहास-प्रवा पर स्वर्णाकारों से जाज्यवस्थान है।

प्राचीनकाल में इस देश में भाषा, साहित्य, प्रापुर्वेद, ज्योतिय, कला स्नादि बाङ्मय के विषय कंगों में उत्तरोत्तर उन्नित होती रही। सभी प्रजाक्षी ने मिलकर विभिन्न क्यों में उनका विकास किया। जैनावायों ने प्रत्येक विषय पर मीतिक विन्तन कर साहित्य-त्री एवं बाङ्मय की भनीभीति समृद्ध बनाय। आज भी जैन भाष्टागारों में जो विषुत्व जैन-प्रजैन साहित्य तथा वाङ्मय उपलब्ध होता है उने देखकर दांतों तने उंगकी दबानी पड़ती है। साहित्य-रचना तथा सरक्षण का जो कार्य जैन सामुखों तथा मनीषियों ने किया है वस्तुतः वह इतिहास की श्रविस्मरणीय तथा गौरव-गावा ही वन गई है।

भारतीय वाङ्मय के सभी प्रकार से सम्यन्त द्वीर समृद्ध होने पर भी युग के युग ऐसे प्रम्यकाराच्छन्न प्रतीठ होते हैं विनमें विभिन्न जातियों के संवर्ध तथा उत्तान-पतन में, राजनीतिक उत्तय-पुजन में प्रोत होते हैं विनमें विभिन्न विभन्न संवर्ध तथा उत्तान-पतन में, राजनीतिक उत्तय-पुजन में प्रोत नामाजिक एवं सांस्कृतिक विवटन में प्रभुद साहित्य विभूत हो गया। विभिन्न मामाज्ञाओं से पट्टांत वह देश धीर-धीर बया-ी शोर-पिरा को प्रमित्त वाला तथा विभिन्न समाजों के वृष्टिकोण दिनोंदिन सीमित होते गये। परिणाम यह हुमा कि हम प्रयन्ने साहित्य भीर दर्शन से हुर होते गये। हमारी हताब भीर तिराज भावना ने हमें दिनोंदिन दुवंत भीर चिन्तमीय बना विया। मतप्त व जो मामाजित मामाजित से हित्य प्रीत विवत्य के स्वतिक को मामाजित में ति हम कर करत्याकों तथा प्रीत्य समस्याओं से हट कर वास्तिविक कोक-जीवन का माकतन न कर करत्याकों तथा परिणक कहा माहतियों पर निभर रहने लगा। स्पष्ट शब्दों में हमारी माम्यताएँ दिनोंदिन सहित्यों में वचती गई भीर हम वास्तिविक वातों से तथा सक्षेत्र शित हम वास्तिविक वातों से तथा सक्षेत्र शित हम वास्तिविक वातों से तथा सक्षेत्र शित हम प्रात्य प्रात्य हमा प्रात्य प्राप्त काल में (पुणक काल में) हमें अधिकत ऐसे ही साहित्य का परिचय मिलवा है। हस पुण में मुख्य कर से मारतीय प्रात्य का सित्य साहित्य सर्विक सित्य साहित्य साविक वाति हो। मारतीय साहित्य कर दिशास प्रात्य ति होता है। मुख्य प्रात्व होता है। मुख्य प्रात्व होता है। सुप्त प्रात्व होता है। स्वत्य का साहित्य स्वत्य प्रत्य कर तथा हिरस मान होता है। मारतीय साहित्य कर दिशास में वह मन्यकारपूर्ण युग कहा जाता है जिसका सात्र तक कोई कमबढ़ कर वरवव्य हो हो सका

है। इतिहास में ऐसे कई वर्षों के छोटे-छोटे युग नक्षित होते हैं जिनमें भारतीय संस्कृति श्रीर साहित्य का कोई स्पष्ट वित्र हमें नहीं मिलता।

सतीत काल में भारतवर्ष में धमं, कला स्रोर माहित्य की जो प्रतिष्टा एवं उन्तति हुई

नह साज इतिहास की बरतु बन गई है। साधृतिक हुम में टंग प्रकाशित करने सोर विश्व के सामग्रे

गौरव के साम रक्तने का येव वस्तुतः योरोशिय विदानों को है। योरोशिय विदानों में भी विश्वेषकर

मह येन जर्मन विदानों को प्राप्त है, जिन्होंने मूरी वं बाल से प्राचीन भारतीय सार्य भाषाओं तथा

जनमें लिखित साहित्य का अध्ययन कर सत्तार का च्यान उनकी स्रोर साहृत्य किया। कहा जाता

है कि सबाहम रोजर नाम के विदान के सन् १९४१ में भनुंहरि के कुछ मधुर स्त्रोको का धुतंमाची

भाषा में मनुवाद किया था, जिसे देवकर विदेशों विद्वानों का व्यान सम्हत भाषा के प्रति प्राहरूप्ट

हमा था। उसके बाद ही सम्हत भाषा के प्रति जर्मन विद्वानों का व्यान सम्हत प्रयान गया और

जल्डोन उसका प्रयासन किया।

### कुशल प्रचारक

- 4 ? 1110.

थी सङ्कार्योगित जैन जौहरी प्रधानमन्त्री जैन मित्र-मण्डल, धर्मपुरा, विस्ली

लाला तनसुखराव जैन समाज के ऐसे कर्मवीर समाज-रेवी थे जो धार्मिक जागृति के कार्य में सदा जागे रहते थे। विश्वोद्धार म० महाबीर स्वामी का जयन्ती महोत्सव सर्वप्रथम जैन-मित्र मंडल के तत्वावधान में मनाना आरम्म हुधा। उन्होंने मित्र-मण्डल के छब्धल पद पर रह कर जपनी जानक को सकल बनाने में कोई कसर नहीं रवसी। मै उनके प्रति ध्रद्धांजलि स्राप्ति करता हुँ ।



विद्वानों ने भ्रम्ययन, विन्तन भीर मनन किया, परन्तु जर्मन विद्वान मैनसमूक्षर ने जिस तमन्यता भीर मनोधोग के साथ देवों का तथा संस्कृत का धनुसीलन किया वह बास्तव में विकक्षण ही गा। भैनसमूक्षर ने भ्रापने जीवन के लगभग छपन वर्ष सक्कत साहित्य के भ्राप्ययन में विद्यालय ऋष्वेव के भ्राप्ययन में विद्यालय ऋष्वेव के भ्राप्ययन में विद्यालय स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

वास्तव में प्राच्यविद्याविद्यारदों में भारतीय साहित्य धीर संस्कृति पर शोध एवं सन्-संधान-कार्य करने वाले ग्राधनिक यग में विशेष रूप से जर्मन विद्वान उल्लेखनीय हैं। जार्ज फोर्स्टर, गेटे. ग्रासमान, लगविग, वान हम्बोल्ट, फ्रेडरिक क्लेगल, कास्ट और शिलर, राथ, वलर आदि। ऐसे ही विशिष्ट जर्मन विद्वान थे जिन्होंने भारतीय साहित्य का विशेष रूप से ग्रालोडन किया था। १६६७ ई० में डा० जे० औ० बलर ने लगभग पांच सौ जैन ग्रथों के स्नाधार पर जर्मन भाषा में जैनधर्म विषयक एक ग्रथ लिखा था, जो ग्रत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि इसके पूर्व ही जर्मन विद्वानों ने प्राकृत भाषाओं का भ्रष्ययन प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु धर्म धीर सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाली कदाचित यह पहली ही पुन्तक थी। प्रो० रिचर्ड पिशेल ने सन १८७७ में आ० हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण का एक समस्पादित-सन्करण प्रकाशित किया था । पिशेल महोदय वास्तव में प्राकृत के पाणिनि थे। उन्होने लगभग २५-३० वर्षों के अथक श्रम से सैकड़ो प्राकृत ग्रान्यों का भनुशीलन कर समग्र प्राकृतो का ब्याकरण तैयार किया, जो १६००ई० में जर्मनी के स्ट्रास्बर्ग नगर से प्रकाशित हुई। रिचर्ड पिशेल की पहली पुस्तक 'डी कालिदासी काकुन्तली रिकेन्सियोनिबस'' सन १८७० ई० में बंजला विव्वविद्यालय मे बाक्टरेट के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसका प्रकाशन १८७७ ई० में ''कालिदासाग शकुन्तला, द बेशाली रिमेन्शन विद क्रिटिकल नोटस'' के रूप में कील से हमा। उस्ती दिना "हमचन्द्राज ग्रेमेटिक डेर प्राक्रतस्त्राखन" लिखी गई, जो हाल नाम के नगर से सन् १८७७-१८८० ई० में दो जिल्दो में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार १८८० ई० में कील से 'देशीनाममाला' प्रकाशित हुई। 'ग्रेमेटिक डेर प्राकृतदशाखन'' नामक पुस्तक स्ट्रासदर्ग से सन १६०० ई० में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का अग्रेजी श्रनुवाद डा० सुभद्र भा ने ''कम्पेरेटिव ग्रामर काव द प्राकृत लेंग्वेज" नाम से किया है और हिन्दी में डा० हेमचन्द्र जोशी ने "प्राकृत भाषाक्री का व्याकरण" नाम से प्रस्तृत किया है, जो विहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना से प्रकाशित हो चका है। वास्तव में पिशेल महोदय ने उपलब्ध प्राकृतों के व्याकरण और अनेक हस्तलिखित प्रत्थों के श्राधार पर प्राकृत-भाषाओं का व्याकरण जिस रूप में प्रस्तुत किया है उससे वह एक ग्रदभ्त ग्रथ ही बन गया है। वैदिक भाषाओं के मल उत्स से लेकर नव्य भारतीय आयंभाषाओं की प्रकृति तथा शब्द रूपों का उन्होंने विशेष रूप से अनुशीलन किया । उन्होंने वैदिक साहित्य का भी यथेष्ट श्रध्ययन ग्रीर ग्रध्यापन किया था। प्राकृत भाषात्रों के व्याकरण की पूर्ति के रूप से उन्होंने "माटेरिग्रालिएन त्सूर केन्टनिस डेस अपभ्रंश" एक छोटीसी पुस्तक भी लिली, जिसमें ग्रपभ्र श का पहली बार स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया ग्रौर जिसका प्रकाशन सन् १६०२ ई० में बॉलन से हमा। प्राध्यापक पिशेल महोदय के ये दोनों ही ग्रन्थ मध्ययगीन भारतीय आर्यभाषाओं के स्वरूप को समभने के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी तथा महत्त्ववर्ण सिद्ध हए हैं।

डा॰ हर्मन जेकोबी भी एक जर्मन विद्वान थे। पिछले की भौति भारतीय विद्या के विशेष प्रेमी तथा अध्ययन-मध्यापन में रत रहते थे। जर्मन की बॉन यूनिवर्सिटी में डा॰ जेकोबी भारतीय विद्या के प्राध्यापक थे। प्रो० पिशेल ने प्राकृतों के अध्ययन-प्रध्यापन की जिस नींव की प्रस्थापित किया था डा० जेकोबी ने उसी परस्पराको ग्रग्नसर किया। मुख्य रूप से प्राच्यापक क्रेकोधी ते जैनागमों का गम्भीर ग्रध्ययन किया। सत्र ग्रन्थों का ग्रध्ययन ग्रीर संशोधन तथा सम्बादन ही उनका प्रारम्भिक उद्देश्य था। परन्तु धीरे-धीरे जैन-साहित्य में उनकी रुचि विशेष रूप से बाक्टट होती गई। उन्होंने सबसे पहले "उत्तराध्ययनसूत्र" का ब्रध्ययन किया। उस पर बन्होंने एक टीका भी लिखी। टीकाओ में अनेक कथाओं का उल्लेख देख कर उन्होंने कथाओं का क्क संग्रह तैयार किया, जो पाठयपुस्तक के रूप में (महाराप्टी से चुनी हुई कहानियाँ) त्सूर प्राख-प्रवर्शन इन डास स्टडियम डेम प्राकृत ग्रामीटीक टैनस्ट वोएरट खस प्रकाशित हम्रा । सन १८६६ इ॰ में लिपजिक नाम के नगर से ''श्रीसगेवैत्ते एत्सेंनुगन इन महाराष्ट्री'' नाम से वह संग्रह प्रका-शित हुआ । इसके इन्ट्रोडक्शन में महाराष्ट्री प्राकृत के सम्बन्ध में विशद विवेचन किया गया है, जिसका अग्रेजी अनुवाद डा० ए० एम० घाटगे ने किया है ग्रीर जो "द जैन एन्टिक्वेरी" के अंक में प्रकाशित हो चका है। ग्रपने इस प्राथमिक बक्तब्य में प्रो० जेकोबी ने बैदिक भाषाओं से लेकर ग्राम्बनिक भारतीय ग्रायंभाषात्रों तक के विकास की जिस घारा का ऐतिहासिक दिप्ट से अध्ययन किया था और जिस बात को पिशेल महोदय पहले ही अपने "प्राकृतों के व्याकरण" में लिख चुके थे उसी ग्राधार पर उन्होंने ग्रपभ्रंश के बहुविध रूपों की तथा बोलियों की कल्पना की। उन्होंने ग्रपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय भाषाएँ तीन ग्रवस्थाश्रों को पार कर चुकी हैं। वे तीन अवस्थाएँ है - संस्कृत (वैदिक इपिक और क्लासिकल), मध्यभारतीय या प्राकृत (पाली, प्राकृत महाराष्ट्री ग्रीर ग्रपभंश) तथा ग्राधृनिक भारतीय या भाषा । उत्तर बौद्धों की गाया बोलियों का विचार करते हुए वे कहते है कि जिस प्रकार उच्च जर्मन के लोग ग्रपनी प्रवत्ति के अनुसार निम्न जर्मन की भाषा में बोलते और सोचते हे उसी प्रकार गाथाओं की प्राकृत भी संस्कृत के अनुरूप लिखी गई, जिससे उस पर संस्कृत का प्रभाव दिखाई पटना है। वास्तव में महा-राष्ट्री अपने युग की साहित्यिक भाषा रही है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश व्यक्ति, बाबय-रचना एवं बनावट में एक-दूसरे से भिन्न है। प्राकृत खलग है और अपभ्रंश ग्रलग । प्राकृत से अपभ्रंश में जटिलता और रूपो की कमी है। महाराष्ट्री प्राकृत का भी श्रधिकतर प्रयोग जैन-साहित्य में हुमा है। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा उन्होंने इस ग्रन्थ की भमिका में की है।

डा० वेकीबी ने प्राकृत बाइमय का विशेष रूप से धनुगीलत किया। प्रतिएव आचारांगर पृत् , उत्तराध्ययम् , करुत्यून, कालकाधांकर्यानक, पत्रचर्चात्व और स्वस्यकृत्वस्त पारि प्राकृत-वस्यो के उत्तम रीति से समार्थादत वसा साशीधत सक्तरण क्राक्शित किए। ''धायारांग पुत्त'' का प्रथम सक्तरण हमंन वेकोबी ने तन्दन ने १८-६ ई० में प्रकाशित कराया था। ''कालकाधार्यक्यानकम्'' नायमन द्वारा प्रकाशित ''साईट्र ग हेट मीर्गन वेश्व्यित नेवेल सायट'' में संवेद्यम प्रकाशित हुंधा था। बस्तुत: सम्यादन और प्रकाशन की दृष्टि से इनका विशेष स्वर्ध है। यरन्तु प्राकृतों का महत्व धीर स्वरूप निर्धाण में वो निष्यक्ष प्रोर सुक्ष्म दृष्टि रिचर्ड विशेष में लक्षित होती है वह इनमें नहीं है। इनका महत्व घ्रपभ्रंश-साहित्य की खोज करने में ही विशेष इप से समाहित है।

पियोज महोदय के पूर्व देवी-विदेवी विद्वान् यही समस्ति ये कि प्राकृतों का विकास-निकास संस्कृत से हुया। संस्कृत को प्राकृत का प्रल मानने वाले विद्वानों में होएकर, तास्त्रम, मण्डारकर, मीर केकोबी भी सीम्मिलित वे'। यरन्तु पियोज हो अपन्तृत्वं बताताते हैं। उनका स्वय्ट मत है कि प्राकृत संस्कृत से प्रभीन बोली बाली साथा है। भाषा की भीति ही बीम्स मादि कई भाषाबिद वर्षों तक हस बात को इंदुराते रहे कि प्राकृत भाषाएँ कृत्रिम तथा साहित्य की भाषाएँ हैं। इसी प्रकार का मत प्रयक्षण के सम्बन्ध में भी प्रचलित रहा। स्वयं पियेल महोदय के प्रामान प्रपन्न का कोई स्वतन्त्र प्रत्यं नहीं के वे दक्का विदेश विद्या रहीं कर से परनृत्व प्राकृतों की सनेक बोलियों का उल्लेख भीर उनके विद्यार में क्या उन्होंने विस्तृत विवेचन किया तथा उनका महत्त्व प्रतिकृति किया। उनके विचार में सपभ्रंश का साहित्य सक्य या, परन्तु वह तुन्त हो चुका या। कई विद्वानों को राय में प्रपन्नश्च बनावटी भाषा थी, जो संस्कृत को तोड़-सरोड़ कर बनाई गई थी। कीश महोदय इसी मत को बहुत दिनों तक पुष्ट करते रहे। धीर जब तक प्रपन्नश्च का साहित्य प्रकाश में नहीं भाषा तब तक इसी प्रकार की प्रकेश मने का प्रकलें भीर स्वनुत्तान नगाये जाते रहे। यथार्थ में प्रयन्न नाहित्य को प्रकाश में तोने का श्वेय डा० हमने कोशी को है।

यधीप पियेल महोदय के पूर्व ही हमंत बेकांबी जैत-साहित्य का महत्व प्रतिपादित कर कुके से, परम्तु "आहत साराशो के स्थाकरण" से प्रमावित एवं प्रेतित होकर उन्होंने प्राकृत साहित्य की प्रभुतता और प्रपन्न "साहित्य के प्रमित्व का प्रमुगन क्या सिवाय गा और यही धाम कित उन्होंने सन् १६१२-१४ में महत्त्व साहित्य को प्रमुगन क्या सिवाय गा और यही धाम कित उन्होंने सन् १६१२-१४ में महत्त्व सिवाय किया । उस कथा की चार-खुर पंकितयों को पहकर केलांधी प्रययन चमत्वत हुया । वह हुयं से उछल पदा । उसे उस समय उतना ही मानन्य प्रमात हुया जितना कि पुत्र-रत्त प्राप्ति के समय होता है । वह क्यायन्य प्रपन्न आया में महाकवि वापना का जितना कि पुत्र-रत्त प्राप्ति के समय होता है । वह क्यायन्य प्रपन्न आया में महाकवि वापना का जितना कि पुत्र-रत्त प्राप्ति के समय होता है । वह क्यायन्य प्रपन्न आया में महाकवि वापना का जितना कि पुत्र-रत्त प्राप्ति के समय होता है । वह क्यायन्य प्रपन्न आया में महाकवि वापना का जितना कि प्रमान प्रमान हुया "अविस्थान के प्रमान प्रमान के स्वापन के प्रमान के स्वापन के प्राप्त के प्रमान के स्वापन के प्रमान के स्वपन के स्वपन के स्वपन के नित्य के स्वपन क

उन दिनों प्रथम महायुद्ध के विप्तव-बादल चारों घ्रोर मंडराने सने थे। विश्ववयापी महायुद्ध प्रारम्भ हो नवाया। इसलिए लगभन चार वर्षों तक जेकोबी महोदय कुछ भी नही प्रकाशित कर सके। सन १६१८ ई० में म्युनिक रायल एकेडेनी की घोर से "अविसयतकहा" का

१ देखिए, "प्राकृत भाषाओं का व्याकरण", पष्ठ =

ष्टे मंस संस्कृति प्रकाशित हुंगा, जो व्यावरस्य, शब्द-रचना, शब्द-कोप मादि से मलीमीति म्रलंकृत पा। एक ही प्रति पर शाधारित होने के कारस्य प्रव्य में प्रश्नियों का रह जाता स्वाभाविक ही प्रश्नी पर्याप्त प्रतिभाव बहुत प्रविक्त विचा गया था। सप्त्रभ व का सर्वप्रवम प्रकाशित होने वाल सही साहित्यिक प्रव्य था। इतके तीन वर्षों के पीछे सन् १६२१ ई० में डा० जेकोबी ने मा० हरिप्रस्तुरि कृत "नेमिनायचरित" के मन्तर्यत "सनस्कृतारचरित" का मुसस्पादित सस्करण प्रकाशित किया। बाद में "भीवप्यदस्त्रक्वण" गायक्वा भीरित्यन शीरित, बड़ीया ते १२३ ई० में सी-कीन क्वा वा वाया। भारतीय विद्यान्त किन्दे प्राष्ट्रत भागा का समस्त्रे तर हे वे प्रवाभ से के मन्य प्रवास प्रतास वीर पी० डी० शुने के सम्पादक्त में प्रवास का समस्त्रे तर हे वे प्रवाभ से प्रत्य का स्वास पता वा वाया। भारतीय विद्यानों ने प्रयक्ष याप व बहुन कार्य किया। परिणासस्वरूप समस्त्र प्रयास सम्प्रयुक्त प्रतास विद्यानों ने प्रयक्ष स्वाप का समस्त्र तर से बात प्रतास वा स्वास प्रतास क्वा प्रवास का स्वास तथा अनुक्त कर है। वस्तुन, मध्यपुणीन भारतीय सामित्या भीर साहित्य के प्रतिस्वास्त्र भीर पुरस्कर्ता के रूप में पिनेल भीर डा० हमने जेकोबी का नाम सद्य बहु यथार्य में विद्य सिक्सरस्त्रीय रहेगा। और मध्यपुणीन भारतीय साहित्य के इतिहास में उनका नाम स्वक्तियारों ते प्रविक्त रहेगा।

# जैन दर्शन में सत्य की मीमांसा

मनिश्री नथमलजी महाराज

सत्य बया है ? इन प्रस्त पर सनुष्य धनादि काल से चिन्तन करता आ पहा है। उद्युत्त सत्य का साक्षात् करने का यहन किया है और बहु उससे मदल मी हुआ है। पिर स्तित सं से से कम नुष्यों ने अनेक प्रयास किए है, इमिल्ए सर्य नोध की अनेक धाराएं बन गयी है। उनसे एक धारा है अनेवह भी ता अने है। उनसे एक धारा है अनेवह भी ता उससे है। जा नही है वह सत्य नहीं है। यह धिनत्य-इन्य, वस्तु-सन्य, नक्ष्य-तक्षय जो जेन-सन्य है। बिन्त वस्तु का जो सहस्य भही है। यह धिनत्य-इन्य, वस्तु-सन्य, नक्ष्य-तक्षय जो जेन-सन्य है। बिन्त वस्तु का जो सहस्य भुद्ध क्षय है, वह सत्य है। परमाणु, परमाणु क्षय में सत्य है। धारमा, आसमा का में शत्य है। स्त्र प्रमाण, प्रमाण प्राप्त साम प्रमाण प्रदिम्माज्य पुद्ध की प्रमाण का महत्र कर-सन्य है। बहुत सारे परमाणु सन्यते है, रक्तन्य बन जाता है, इसिनए परमाणु का महत्र कर-सन्य है। बहुत सारे परमाणु-द्वामें परमाणु सन्य है। भूत-भविष्यत्व सालीन स्वन्य की दशा में उसका विभन्न वस्त नहीं है।

धारमा जरीर-द्या में घर्ष सत्य है। जरीर, नाणी, मन और स्वास उनका स्वक्त नहीं है। धारमा का रवक्प है—धनन्त ज्ञान, धनन्त धानन्द, धनन्त बीयं (शक्त) ध्रक्त । सरूप (सज्ञरीर) धारमा वर्तमान पर्याध की घरेखा तस्य है (ध्रधं-तस्य है) ग्रस्य (ध्रयोर, ज्ञारीर पुक्त) धारमा पूर्व तस्य (परम सत्य वा वैकालिक सत्य) है। धर्म, ध्रयमं धीर शाकाध (इन तीन तस्यों का वैकालिक स्वान्तर नहीं होता। ये सदा प्रथने सहज्ज रूप में ही रहते है—इसलिए) पूर्ण सत्य है।

#### साध्य-सरय

साध्य-सस्य स्वरूप-सस्य का ही एक प्रकार है। वस्तु-सस्य व्यापक है। परमाणू में ज्ञान नहीं होता, प्रत: उसके लिए कुछ साध्य भी नहीं होता। वह स्वाभाविक काल नर्यादा के धनुसार कभी स्कंप में जुढ़ जाता है और कभी उससे विलग हो जाता है।

भ्रात्मा ज्ञानशील पदार्थ है। विभाव-दया (वरिर-दया) में स्वभाव (प्रवरिर-दया मा ज्ञान, प्रानन्द भौर वीर्यका पूर्ण प्रकाश) उसका साध्य होता है। साध्य न मिलने तक यह सत्य होता है भौर उसके मिलने पर (सिद्धिक पदवात) वह स्वरूप-सत्य के रूप में बदल जाता है।

साध्य-काल में मोल पूर्ण-सरव होता है भौर धारना घर्ष-सरव । सिद्धि-रवा में मोल धौर धारमा का सद्धैत (प्रभेद) हो जाता है, फिर कभी मेद नहीं होता । इसलिए मुक्त धारमा का स्वरूप पूर्ण-सरव है (वैकालिक है, घपुनरावतनीय है) ।

जैन-तरब-अवस्था के प्रमुक्तार चेतन और प्रचेतन—ये दो सामान्य सत्य हैं। ये निरपेक्ष स्वक्य-सत्य हैं। गति-हेतुकता, स्थिति-हेतुकता, प्रवकाश-हेतुकता, परिवर्तन-हेतुकता और प्रहण (संयोग-वियोग) की घपेक्षा—विभिन्न कार्यों और मुखों की घपेक्षा धर्म, प्रथमें, ध्यकाश, काल, और पुरुत्तन— प्रचेतन के ये पांच रूप (पांच-उच्च) और जीव, ये छह सत्य हैं। ये विभाग-सांधेक्ष-स्वरूप सत्य हैं।

प्रालव (बन्ध-हेतु), संवर (बन्धन-निरोध), निर्जरा (बन्धन-दाव हेतु)—ये तीनों साधन स्य हैं। मोश्र साध्य-सद हैं। बन्धन-दशा में भारता के ये चारों रूप सदस हैं। मुक्त-दशा में भारत मी नहीं होता, संवर भी नहीं होता, निर्वरा भी नहीं होती, साध्य-रूप मोक्ष भी नहीं होता, इसनिय वहां शारता का केवल आरा-रूप ही सदस है।

धारमा के साथ धनारमा (धनीथ-पुद्गत) का सम्बन्ध रहते हुए उसके बन्ध, पुष्प धीर पा में तीनों रूप सरय है। मुखन-रशा में बन्धन भी नहीं होता, पुष्प भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता। इससिए जीव विमुक्त-रशा में केवल धनीथ (पुद्यत्व) ही सरय है। तारपर्य कि बीब-धनीव की संयोग-रशा में नब सर्थ हैं। उनकी वियोग-रशा में केवल दो ही सर्य हैं।

व्यवहार नय से वस्तुका वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निश्चय नय से वस्तुका नैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है।

उपयोगिता की दृष्टि से सत्य का विचार निम्न चार विषयों के बास-पास चलता है— १. बन्ध, २. बन्ध-हेतु (बालव), ३. मोक्ष, ४. मोक्ष हेतु (संवर-निजरा)।

संक्षेप में दो हैं—आलब और संवरं। इसीलिए काल-कम के प्रवाह में बार-वार यह वाणी मुखरित हुई है।

क्रास्त्रवो भवहेतुः स्यात् संदरो मोक्ष कारणम् । इतीयमाहती दृष्टि रत्यदस्याः प्रपंचनम् ॥

यही तस्व देवान्त में प्रविद्या घोर विद्याशब्द के द्वाराकहा गया है। बौद्ध-दर्शन के चार प्रार्थ-सन्य भौर क्या हैं? यही तो हैं—

- १. दुःख-हेतु।
- २. समुदय-हेयहेतु ।
- मार्ग---हनोपाय या मोक्ष उपाय ।
- ४ निरोध टानग्रामोक्ष ।

यही तत्व हमें पातजल-योग-मूत्र और व्यास-माध्य में मिलता है। योग-दर्शन भी यही कहता है—विवेशी के लिए यह सयोग टुःल है और दुःल हेग है। त्रिवित्र दुल के यपेडों से बका हमा मनष्य उनके नाटा के लिए जिल्लास बनता है।

"नृणामेकीयस्य स्त्यमिस सन्तु नानापथ जुणाम्"—गस्य एक है— उसके मार्ग प्रतेक । सत्य एक है—जीध-पदितया प्रतेक । सत्य जी सीध और सत्य का धावरण धर्म है । सत्य-सीध की सस्थाएं, सम्प्रदात्य या समाज है, वे धर्म नहीं है। सस्प्रदाय प्रतेक बन गए पर सत्य प्रतेक नहीं सना। सत्य जुद-नित्य भीर जादवन होता है। साधन के रूप में वह है धिंहमा धीर माध्य के रूप में वह है धिंहमा धीर माध्य के रूप में वह से धिंह से

#### सत्य की व्याख्या के दो पहल

सस्य की व्यास्था एकान्त दृष्टि मे नहीं की जा सकती । उसके दो पहलू हैं — वस्तु सस्य श्रोर व्यवहार सस्य । वस्तु सस्य के द्वारा पारमायिक सत् या ध्रुवता की व्यास्था की जा सकती है और व्यवहार सस्य के द्वारा दृष्य सस्य या परिवर्तनाश को व्यास्था की जा सकती हैं ।

### वस्तु सत्य

एक भोर यह समाय दिस्त की सबिभनत तत्ता है और दूसरी आंर यह मण्ड का चरम रूप स्पित है। स्पित का प्राधेष करने वाली सत्ता और सत्ता वा प्राधेष करने वाला व्यक्ति — दोनों सटके हुए है। सत्ता का स्व व्यक्ति है। व्यक्ति की विद्याल शुक्रवा रात्ता है। स्रापेक्षता में दोनों का रूप निवार उठता है।

यह व्यक्ति भीर समिष्ट शी सावेश-नीति जैन-दर्शन का नय है। दशके धनुसार समिष्ट सावेश व्यक्ति भीर व्यक्ति-सावेश समिष्टि-दीनी सत्य है। समीष्टि-निवयेश-व्यक्ति भीर व्यक्ति सिपेश-समिष्टि –दीनों मिथ्या है। व्यवहार-साव्य

नय-वाद ध्रुव सत्य की प्रयरिहार्च व्याख्या है। यह जितना दाशंनिक सत्य है, उतका ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है धीर सामुदायिक भी। उन दोनों कक्षाओं में नय की महेता है।

सापेश नीति से व्यवहार में सामजस्य भाता है। उसका परिचाम है मंत्री, सामित भीर स्पवस्या। निरोधन-नीति अवहेलना, तिरस्कार भीर पूचा पैदा करती है। परिवार, जाति, गौब, राज्य, राष्ट्र और पदस-ये कमिक विकाशधीन सकटन है। संगठन का पर्य है सापेशता। सापेशता का नियम से के निष्द है, वहीं भनतोर्जीय जनतु के निष्द हैं।

एक राष्ट्र इसरे राष्ट्र को सबहेलना कर घपना प्रमुख साधता है, वहा असमंजसता सबी हो बाती है। उसका परिणाम है – कटुता, संघर्ष धोर मशांति। निरपेक्षता के पांच रूप बनते हैं—१. वैयक्तिक, २. जातीय, ३. सामाधिक, ४. राष्ट्रीय, ४. अंतर्राष्ट्रीय ।

इसके परिणाम हैं—समता प्रधान जीवन, सामीप्य, व्यवस्था, स्नेह शक्ति-संवर्धन, मैत्री भीर शान्ति ।

बहुता धौर और अल्पता, व्यक्ति धौर समूह के एकान्तिक झाग्रह पर शसन्तुनन बढ़ता है, सामजस्य की कड़ी टूट जाती है।

प्रधिकतम मनुष्यों का प्रधिकतम हित--यह जो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धान्त हैं वह निरपेश नीति पर प्राथारित हैं। इसी के प्राथार पर हिटलर ने यहूदियों पर मनमाना अल्या-लार किया। बहुवंक्यकों के निए प्रस्तयक्ष्यकों तथा वहों के लिए छोटों के हितों का बलिदान करने के सिद्धात का प्रीक्य एकानवाद की देन हैं।

सामन्तवादी दुग में वहाँ के लिए छोटों के हितों का न्याय उचित माना जाता था। बहुसख्यकों के लिए घटनसम्बद्धां तथा वहे राष्ट्रों के लिए छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा माला भी होती है। यह प्रसान्ति का हेतु बनता है। सापेक्ष नीति के लिए किसी के लिए भी फ्रांकिट नहीं किया जा सकता।

बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को नगण मान उन्हें धाने धाने का धवसर नहीं देते। इस निरपेक्ष-नीति की प्रतिक्रिया होनी हैं। फ़त्मवदण छोटे राष्ट्रों में बड़ों के प्रति ध्रस्तेह-माब उत्पन्न हो जाता है। वे संगठित हो उन्हें गिराने की सोचते हैं। घुला के प्रति घुणा प्रीर तिरस्कार के प्रति तिरम्कार तीव हो उठता है।

मंत्री की पुष्ठ-भूमि सस्य है, वह ध्रुवता और परिवर्तन रोनों के साथ जुड़ा हुआ है। भ्रमस्वितंन जितना सस्य है, जतना हो सस्य है परिवर्तन । मयस्यितंन को नहीं जानता वह चयु-ध्यान नहीं है, वैसे ही वह भी अवधर्षमान है जो परिवर्तन को नहीं समझता।

यस्तुएं बदलती है, क्षेत्र बदलता है, काल बदलता है, बिचार बदलते है, इनके साथ स्थितियाँ बदलती हैं। बदलते सत्य को बोर्पकड़ लेता है, वह सामंत्रस्य की तुला में चढ़ दूसरों का साथी बन जाता है।

# श्रीमद्भगवद्गीता स्नौर जैन-धर्म

श्री दिगम्बरदास जैन, मस्तार

जैनधर्म एक ग्राध्यात्मिक भर्म है और गीता एक ग्राध्यात्मिक रूप्य। जैनधर्म ग्रात्मा को शरीर से भिन्न बता कर प्रात्मा को नित्य और शरीर को नाशवान मानता है, यही बात ओहरूणजी गीता के ग्रध्याय २ स्पोक २२ में कहते हैं। ग्रापे २२वें स्लोक में तो जैनसम्बितार यह भी कह दिया कि जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नवे गहने जाते हैं, वेंत ही ग्रात्मा शरीर पुराना चोला त्याग कर कर्मानुनार नया शरीर थायण कर लेता है। जैनसर्म राग-द्रेप को कर्म-बन्धन का कारण कह कर दनके त्याग की शिक्षा देता है, इसी सिद्धान्त की गीता के ग्रध्याय २ के स्त्रोक ५२, ४७, ६२ और ६४ में स्वीकार किया है। वैजयमें प्रावागमन को मानता है, गीता के प्रस्थाम ५ स्त्रोक १ से भी यही बात सिद्ध है। जैनयमें बताता है कि वो राय-डेव से रहित होता है वह बीतरागी कमें-बन्धन से मुक्त हो बीग्र मोक प्राप्त कर लेता है, जैनयमें के स्त्रो मूल-मन्न का गीता के प्रस्थाय ५ स्त्रोक, ३ में वर्णन है। जैनयमें कल की इन्छा न लत्ते हुए कार्य करने को कहता है इसी बात को गीता के प्रस्थाय ६ के स्त्रोक १ में कहा है कि जो कल न बाइने हुए योग्य कार्य करता है वही योगी तथा लंगासी है जैनयमें संसार को मनार्थि भीर अनन्त मानता है, यही बात गीता में स्वीकार करते हुए संसार-की प्रस्तरण वृक्ष मनार्थि भीर अनन्त बताया है। जैनयमें का कहता है कि यह संसार कक्ष्मण है इसे किसी देवर या भगवान ने नहीं बनाया, यह जीव स्त्रयं कर्म करता है मेर स्त्रयं कर्मों का कल प्राप्त करता है। ईश्वर कर्मों के करने बीर उसका कल देने बाला नहीं, यही बात श्रीकृष्ण जो ने गीता के प्रध्याय १ के श्लोक १४-११ में इस फ्लार कहीं हैं:-

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु.। न कर्म-कल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते ।।१४॥ नावस्त्रं कस्यचित्यापं न चेव सुकृतं विभु:। प्रजानेनावृत ज्ञानं तेतुमहान्ति जस्तवः ।।१४॥

महान नैस्थायिक विद्वान श्री हरिवश द्यार्ग न्यायद्यास्त्री ने कई बार इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया कि ईश्वर में कमें दायतरल की मानता सर्वण प्रस्तव है, मरतु हम लीग दुरातन संस्कारों से इतने ककड़े हुए हुए है कि जान्तुम्मकर भी सबके सामने स्वीकार करने प्रसास संक्षार है। वाराणती के मुप्तिद्ध ताकिक विद्वान सक पंक श्रम्यादास शास्त्री जी का भी यहीं मसाम है ही। वाराणती के मुप्तिद्ध ताकिक विद्वान सक पंक सिमार का प्राणी कुकमें करता है मा उस हो हो सहार का प्राणी कुकमें करता हुया उसके कल की धोर नहीं देखता धोर जब उन कमों का पल मिनता है तो उस समय उसे यह बात नहीं होता कि मुक्ते किम कम का कात मिन रहा है। वस वह सारा भार देश्वर पर ही दाल देता है है। कि मह है कि यह सब कुछ भागवान ने किया नुख कह कर तो मानव सर्वाय कर ते। इस प्रकार वह पपने करती के सीमा देशवर के ते। है। अनासकत होकर कमें करते पर जैन वर्म के समान गीता में जो धोधक जोर दिया है, श्री ताराचन्द पाह्या के श्रम्तों का यह भी जैनवम का हि प्रभाव है। वसाम की स्वाया कर कम पर की स्वर्ग की स्वर्ग पर पर की बढ़ो तरी होती है साम स्वर्ग के स्वर्ग का स्वर्ग कि समान का साम कर के समी की स्वर्ग के सिम स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग का स्वर्ग कि समान के स्वर्ग के सामान का नात्र कर के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के समान कर के स्वर्ग के स्वर्ग की स्वर्ग पर पर की बढ़ोतरी होती है सामान कर साम कर के स्वर्ग के स्वर्ग के सामान के स्वर्ग के सामान का स्वर्ग के स्वर्ग के सामान का स्वर्ग कर से स्वर्ग की स्वर्ग कर स्वर्ग के सामान कर के स्वर्ग का स्वर्ग कर होते हैं। " गीता के सम्यान के सामान स्वर्ग का स्वर्ग कर स्वर्ग कर सामान कर के स्वर्ग कर करने को तीर्थकर प्रगट होते हैं।" गीता के सम्यान के का स्वर्ग विद्या कर के स्वर्ग कर स्वर्ग कर करने को तीर्थकर प्रगट होते हैं। " गीता के सम्यान कर सामान कर के स्वर्ग कर करने को तीर्थकर प्रगट होते हैं।" गीता के सम्यान कर सामान कर के स्वर्ग कर करने को तीर्थकर प्रगट होते हैं।" गीता के सम्यान कर सामान कर के स्वर्ग कर करने को तीर्थकर प्रगट होते हैं।"

द्या यदा हि थमस्य स्वानिभवित भारत । ब्रम्युत्यानम थमस्य तदात्यानं सृजाम्यहम् ॥ (प्र०४, स्तोक ७) कही तक दृष्टास्त दिये जावे ? वैदिक विद्वान श्री माधव कृष्णजी भृतपूर्व प्रिसिपक

१-२ "महिसा" जयपुर (१६ मई १६४६) पृ० ३

३. महिसा जयपुर (१ फरवरी १६४६) ए० ७

४. श्री रविसेनाचार्यरचित पद्मपुराण जीकी प॰ दौलतराम जीकी टीका, पृ० ४८

गवनैमेंट कालिज, जयपुर का स्वयं कहना है कि, "गीताजी जैन वर्म के सिद्धान्तों से प्रमाणित प्रम्य है।\*"

हिन्दुओं का दूसरा प्रसिद्ध भौर प्रामाशिक ग्रन्थ भागवत पुराण कहता है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंशी ये । जो नांभिराय मनुजी के पुत्र श्रीर प्रथम सम्राट थे, जिनका वर्णन ऋष्वेद तक में घाता है। <sup>६</sup> अनेक विद्वानों का मत है कि नाभिराय मनूजी ने जो उपदेश ग्रपने पुत्र मादि महापुरुष श्री ऋषभदेव को इस युग के प्रारम्भ में दिया और फिर श्री ऋषभदेवजी ने दिया, फिर दूसरे तीर्थकर श्री अजतजी ने और फिर इसी प्रकार २२वें तीर्थकर श्री नेमिनाधजी ने स्रपने समयकालीन श्री कृष्णजी को दिया वही कृष्णजी ने महाभारत के समय श्री अर्जुन को दिया वही उपदेश गीता के नाम से पुकारा जाता है और यही कारण है कि गीता में घनेक जैन सिद्धान्त भरे हुए हैं। " आज के विद्वान श्री नेमिनाथजी को श्री कृष्णजी समान ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करते हैं। इति श्री राधाकृष्णजी के श्रनुसार श्री नेमिनायजी का वर्णन वेदों में भी मिलता है। ध्यी कृष्णजी के पिता श्री वसुदेवजी और श्री नेमिनायजी के पिता श्री समुद्रविजयजी संगे भाई थे। १० श्रीकृष्णजी धनेक बार अपने परिवार सहित भगवान नेमिनायजी के शमोशण में उनका उपदेश सुनने के लिए गए। १९ श्री कृष्णजी के पुत्र श्री प्रद्यम्तकुमारजी तो तीर्थकर महाराज के उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि सब राजसूख त्यागकर भरी जवानी में जैन साधु उनके शमोशर्ण में ही हो गये थे। 12 गीता पर भगवान नेमिनाथजी का प्रभाव होना कूदरती बात है। स्वयं कृष्ण जी ने भी गीता ग्रध्याय ४ के क्लोक १-२ में इस बात को इस प्रकार स्वीकार किया :--

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानह मध्ययम् । विवास्वास्मनवे प्राह मनुरिस्वाकवे प्रवीत् ॥१॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजवंशीविदुः। स कालेनेह महता योगी नष्टः परंतप ॥२॥

अर्थात् (गीता प्रेत गोरसपुर के धनुनार) इस अविनाती योग को करूप के झादि (इस युग के सारम्भ) में सूर्य के प्रति कहा गया पा और सूर्य ने अपने पुत्र मनु (नाभीराय मनु) के प्रति कहा और मनुनी ने धपने पुत्र राजा इच्चाकु (ऋपमदेव) के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजषियों ने जाना। यह पुरातन योग धव मैं तुम्हारे (सर्जुन) के सिष् कहता हैं।

- श्रहिसा, जयपुर (१६ मई १६४६) पृ० २
- ६. विस्तार के लिए हमारा वर्धमान महाबीर, पृ० ४०
- Glimpses of Jainism, page 3.
- विस्तार के लिए हमारा वर्धमान महावीर, पृ० ४२६
- Indian Philosophy, Vol. II, p. 287.
- Prof. Dr. H. S. Bhattacharya: Lord Arishta Nemi, page 5.
- ११-१२. हरिवंश पुराण पृ० ३८५

# जैन धर्म ऋौर कर्म-सिद्धांत

श्री हीरालाल पांडे, शाचार्य एम० ए० पी० एच० डी

विसासपुर

"श्री हीरालालती पांढे, प्राचायं जैन समाज के उद्भट विद्वान है। जैनथमं भीर कर्म-सिद्धांत पर भ्रपेन रोचक दस से यह लेख प्रस्तुन किया है। जैनथमं में कर्म का जैंबा मुन्दर विचेचन किया गया है, बीता अन्यत्र नहीं हैं। जैनथमं आरमा का धमं है। आरमा के साथ कमंख्यो मैल भ्रमादि काल से इस प्रकार क्या हुया है जैने खान ते निकले स्वयं के साथ कांविया। त्यारे हुई हैं। जैसे श्रीन में डालकर स्वयं गुढ हो जाता है वैसे हो तप क्यी भ्रमिन के प्रताप से आरमा गुढ होकर परसास्त्रा बन जाता है। इस सम्बन्ध में श्रीमद्भगवदगीता का उदाहरण देकर जैनथमं के क्यारी हैं। उनके जीवन को प्राथा की मुनद्रशी किरणों में भ्रासीद के प्रयोग प्राणी को कर्मठ बनाता है। उनके जीवन को प्राथा की मुनद्रशी किरणों में भ्रासीहत कन्दना है।

ममुष्य के जीवन की सन्पूर्ण सफलना पुरूषार्थ ग्रीर ग्राझाबाद पर निर्भर है जो कमिसिङात संग्राती है। लेख मीलिक ग्रीर पठनीय है।"

"जैनधर्म" आरमा का घर्म है। "जैन" यह आरमा हि जो "जबति कर्मशत्रून् इति जिनः" के अनुसार कर्मशत्रुकों को जीनने बाले देव को बादरमास्या को अपना उपास्य या आरास्य माने। आरमा का घर्म जैन मात्र का उपास्य है। वह तो आरमा का घर्म है और फ्रास्यास्मिक देश मैं वह सभी का उपास्य होना चाहिए। हमारे देश का मोरब मुख्यास्मिक धर्म और सस्कृति की उपासना में हैं।

"जैनवर्म" में प्राराज्य देव सम्पूर्ण कमंबाकुओं को या सासारिक धीर प्रारामक बुराइयों की जीवने वाले हैं। अतः "जैनवर्म" की नीव कमीमदात है। विता कमों को जीवे कोई विशुद्ध शास्त्रमा या परमारमा नहीं वन सकता। ससार में येट मानव बीचन को पाकर कमों को जीव काई विशुद्ध शास्त्रमा या परमारमा नहीं वन सकता। ससार में येट पुरावार्ष हैं। यर्ष, प्रयं, काम प्रकेश कार्यों हारा मुन्ति वा मोश प्राराम करना वार पुरुपायों में अंग्रेट पुरुपायं हैं। यर्ष, प्रयं, काम प्रोर मोश चारों पुरुपायं नीहिक जीवन के साथ पारमार्थिक बीवन की ब्रोर सकते करते हैं। वाल्या का धर्म सब सकटों को टालवा है। प्रारामचा रही सच्चा वीर विश्व में वन सकता है। प्रारामचा रवने विश्व स्थान का समार्थन करना पड़वा है। यह जातता है कि प्राराम प्रनार्थनात्र से मार्थन विश्व हो स्थान प्रमारमा करना पड़वा है। यह जातता है कि प्राराम प्रनार्थनात्र से में में निल्ल है। उसे हम प्रारामक मुणों के विकास द्वारा कर्मनिलित्य सांस्था करना सकते हैं।

"जैनवर्भ" यह विश्वास रखता होक प्रत्येक सामारिक प्रात्मा चाहे ता प्रपत्न कभो द्वारा भागनी भारता को परमात्मा बना सकता हे भतः वह प्रयंक शारता को दव वा परमात्मा बनने का पात्र मानता है। उनके विश्वास में प्रत्येक श्वारमा में परमात्मा बनने को शिवत है। भ्रतएव जैनवर्भ भारते भीवय-निर्माण को भ्रमिशार भ्रारमा या व्यक्ति को सीराता है। अतः जैनवर्भ में परमात्मा-विशेष को ससार के प्राणियों को अच्छा-बुरा फल देने वाला नहीं माना है। गीता में कहा गया है---

न कर्नृत्य न कर्माणि, लोकस्य स्वति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते।।

"भगवान संसार केन कर्तृस्व को करना है, न कर्मों को रचता है भौर न ही कर्मों के फल को देता है। किन्तु यह सब स्वभाव है - स्वतः होता है।"

पूर्वोशन कवन से स्पष्ट है कि परमात्मा मंतार के प्राणी के सच्छे-दुरे कर्मों का कर्ता-पर्ता नहीं है। प्रत्येक सास्ता अपने कर्मों के निए उत्तरदायी है। भारत देश कर्मभूमि है। कर्मभूमि में प्रत्येक व्यक्ति अपने तिल कर्म करता है। कृषक की तर स्था के शिव कित, परिश्यम के साख भाग्य निर्माण कर अच्छा-दुरा फल पाता है। यत वस्मात्मा को किसी भी प्रकार दोषी बनाना उचित नहीं है। तुलसीदासजी ने ठीक हो कहा है— "वो जन करहि सो तत्र कृत वाला।"

समार में दो तत्व हैं— प्रात्माधीर जड़ या चेतन और अचेतन। संसार इन तत्वों का संधोग है। सभी दर्शन इन दोनों के धरितत्व को किसी-त-किसी रूप में स्वीकारते हैं — निवस्थ नहीं। प्रत्या ब्रह्म की प्रात्त या मुक्ति सभी का धरिनत्व चतरे में पड़ जाता है। हमें स्पयेक प्राणी में ध्रात्म-तत्व के दर्शन करता है और उमे पाने के लिए प्रत्येक को प्रोत्साहित करता है।

ग्रथवैवेद में कहा है -

'पूरुपे ब्रह्म ये विदः ते विदः परमेष्ठितम् ।'

'अर्थात् सात्मा में तो बद्धा कः दर्शत करों है वे तरसात्मा को जानते हैं।'' परमात्मा कात्मा से पृषक् नहीं है। प्रतः प्रात्मा की अनादिता, प्रमत्ता, प्रवितकदरता क्रांदि की घोषणा की गई। सनाग्का कोई भी परार्ष या तत्क तप्टनहीं होता कैकब उसने पर्योग प्रवस्थाएँ बदलनी हैं। प्रत्येक तत्क में नीन गुण गांवे जांते हैं — उत्पाद, क्या और फ्रीक्य।

समार में जेतन और प्रचेतन, प्रात्मा भीर जड दो तस्व है— द्रश्य है। दोनों का अस्तित्व समर है। दोनों में प्रप्तापन हमेवा रहता है। प्रतः "मोझाबास्त्र" सन्य में— प्राचार्य जमास्वामी ने कहा— "उत्यावक्य प्रीम्यपुत्त सत्, "सद्दृ द्रय्य लेखावम्" अर्थात् प्रत्येक द्रव्य लेल- प्रतित्व में उत्थाद प्रयय भीर प्रीम्य स्हता है भीर उसी को द्रव्य कहा जाता है। द्रश्य में गृण भीर प्रयोग होती है।

रोनो तत्वों में प्रमुख्य उत्पाद, ब्यय प्रीर प्रीव्य ग्रहता है। जड़ में जड़ के प्रमुख्य प्रीर चेतन में चेतन के प्रमुख्य। जड़ से चेतन धीर चेतन से जड़ की किया प्रसामय है। जिसमें जान, दर्शन की प्राचित या जानने, सोचने-विचारने की शनित हो वह चेतन है। चेतन में दूसरे राज्यों में प्रमंतदर्शन, प्रमंतज्ञान, प्रमंतमुख और प्रमंतवीयें - प्रमंतवान होती है। प्रमंतविक्तत तो जड़ में भी है परस्तु उत्तमी नहीं जितनी, प्राप्त-चेतन में। येप चेतन की तीन शक्तिया बारमा में ही होंगी जब में नहीं। प्रमा: चारों, प्रमंत चतुर्थन कारमा में ही पाये जा सकते हैं। साना, चांदी, लोहा, ताम्नारि की मनेक चीजे बनती है। उनमें कंगन, मंगूठी, चाली, कोटा, मादि बनने की क्षमता है। इनमें नहीं मबस्या माई, उत्पाद हुमा। पूर्वावस्था का रूप बन गया मतः अयद हुआ भीर धादु मचेतन की मचेतन, जड़ की जड़ रही। पर वेचतन नहीं हो सकतीं। इसी प्रकार मात्मा-चेतन भनेक रूप भारण कर सकता है—जग्ग-मरण कर सकता है पर जड-अचेतन नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्येक इच्च माने रूप परिणमन करता है।

"जैनदर्शन" मानता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। वह प्रयने स्पों का, परिणमनों का जल्तरदायी है। कोई द्रव्य किसी का कुछ विगाड़ नहीं सकता। अन्यया - कर्ता-धर्तापन की भावना महीं भी बनी रहेगी जो सच्चे दिश्वास को उपमागा देगी। जब सच्चा विश्वास-सन्यग्-दर्शन न होगा तो सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र कर्टी रहेगा। इन तीनों के विना मुक्ति भी न होगी। खतः जैन-दर्शन ने प्रत्येक द्रव्य को धपने परिणमन में स्वतंत्र माना है। इसी विश्वास में मात्मा की विजय है — "धहिमन्द्रों न परिणम्यों में स्वतंत्र माना है। इसी विश्वास में मात्मा ही विजय है — "धहिमन्द्रों न परिणम्यों में स्वतंत्र माना की धनतरावित का प्राभास भी यहीं होता हैं।

यह संनार सदा ते घारना धीर धनारमा, चेतन या धनेनन के संयोग से प्रभिन्न रहा है। इस दोनों के संयोग का नाम ही सवार है। इस संतार के हमें प्रनेतन जह-द्रव्यों का सहारा तो तेना ही पढ़ता है। हम में जो भी सुल-दुःख निलता है उनमें प्रनेतन का भी योग रहता है। सब दोग तब तक है जब तक संतार है—सानारिक दुढि है। दरी हम प्रनुप्त भी करते हैं। इसी- विषए "जैनदर्यन" कहता है कि हमारे कियाकनायों के प्रनुष्त गंवामीजवर्गणां (बट्ट-ट्रव्या कर्में समूह) हमारी प्राप्ता से संबद्ध हो जाती है तथा तब्जुब्यम् (प्रकृतिवंध, प्रदेशवंध, स्थिति धीर प्रजुपानवंध द्वारा) कतदान करती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पदार्थ "कामीस वर्मया" में प्राप्त-चेतन के विध्वास्तायोगी या विचारों प्राप्ति के कारण फल देने की वर्तित प्रवेट हो जाती है। कीन कर्म जब कर उदार्थ में प्राप्त इस दे यह भी निक्चित हो। जाता है। "कामीस वर्मसा" में में प्राप्त-चेतन के जब उदार्थ में प्राप्त इस दे यह भी निक्चित हो। जाता है। "कामीस वर्मसा" में में माइस्ट होकर प्राप्ते, जब्दक्षंपरमाणु प्राप्ता से सम्बद्ध हो जाते है। वे ही समयानुम्नार फल देते हैं।

''एकी भावस्तोत्र'' में प्राचार्य श्री बादिराज ने कहा है---

एकीभावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो, घीरं दुलं भवभवगतो दुनिवारः करोति । तस्याप्यस्य त्वयि जनरवे । भक्तिरुमुक्तये चेत्, जेतुं शक्यो भवति न तथां कोऽयरस्ताप हेतु ॥

"है भगवान् जिनेन्द्र सूर्य ! अनेक भवो में संचित हुनिवार तथा भेरे साथ स्वयं एकी" भाव को प्राप्त कर्मबन्य भोर हु.ख देता है। उस कर्मबय से(बो अनादि कालीन है) प्रापकी अन्तित खुटकारा दिलाती है तो किर वह अधित हु.ख देने वाले अन्य क्रिससे लूटकारा न दिलावेगी।"

पूर्वोक्त भक्तिपद्य में घारमा को घनादिकाल से कमंबद्ध बताया है। साथ में जिनेन्द्र मगवान् की भक्ति का माहारम्य भी बताया है। जैनदर्शन — कमें से घारमा का संबंध घनादि मानता है। यह सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध है। संयोग सम्बन्ध बूट जाता है किन्तु तादारम्य सम्बन्ध नहीं बूटता। वह यह मानने को तैयार नहीं कि किसी के कारण भारमा कर्मबन्ध से मुक्त होने पर भी जन्म पारण कर सकता है। न यह यह मानने को तैयार है कि फ्रास्मा किसी शक्ति का अंग है। कर्मबंध से बंधा हुआ झारमा जन-मरण के दुःस सहता है। ससार में प्रत्येक प्राणी की झारमा स्वतंत्र है। क्यून पुणक है। प्रत्येक प्राणी की झारमा स्वतंत्र है। शक्ति-पूणक है। प्रत्येक प्राणा सो शक्ति झनते है। शक्ति-पूणक से आरमाझों में कोई भंतर नहीं है। इसी को विषय झारमदृष्टि कहते हैं।

धतः जैनदर्धन ने प्राणी दो प्रकार के माने हैं — संसारी और मुक्त । संसारी जनम-मरण के दुःस तब तक उठाते हैं जब तक कि वे कमंबंध से खूट नहीं जाते धीर मुक्त वे हैं जो जनम-मरण के दुःस से सदा को हर हो जाते हैं। मुक्त पुरः कभी भी इस संसार में जनम नहीं जेते। में साता हूं, में भुग्यक करता हूं, में पढ़ाने लाला हूं इस्थादि वाक्यों में, 'में' शब्द शरीर में रहने वाली एक जब्द्य शिला को सकेत करता है, उते ही जैनदर्शन ने आत्मा माना है। वह धनादि से कमंबद है—संसारी है धतएव जनम-मरण करता है और नवे-नये शरीर धारण करता है जब तक कि मुक्त नहीं हो जाता।

गीता में कहा है---

वामांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।।

"जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीर्ला-तीर्ण बस्त्री को त्याग कर नये दूसरे वस्त्रों को — पहिनता है - घारण करता है उसी प्रकार झात्मादेही — संदारी जीर्ण शरीरों को छोड़कर झन्य शरीर घारण करता है।"

गीता ने भी घात्मा को घनादि धौर जन्म-मरण धारण करने वाला माना है। जैनदर्शन प्रत्येक संवारी धात्मा को अपना दिन और घहित करने वाला मानता है। प्रत्येक संवारी विवेक सम्बद्धेन - अपना - अपना - अपना - अपना - अपना - अपना है। प्रत्येक संवारी विवेक सम्बद्धेन - अपना - अपना

''भावना डात्रिशस्का'' में कहा है — पुराकृतं कर्मयदात्मना स्वयं, फलं तदीयं सभते शुभाशभम् ।

परेण दत्तं यदि लम्यते स्फुट, स्वय कृतं कर्मं निर्द्यकं तदा॥ म्नारमा ने स्वयं पहिले जो कर्म किए है। उनका ही मच्छा-बुरा कल उसे भोगना पड़ता है। यदि यह मानें कि दूसरे के डारा दिए गए कर्मकत को भोगना पड़ता है तो म्रपने द्वारा किया गया कर्म निरम्क हो जावेगा— मात्मा दूसरे के कर्मों का गुलाम हो जावेगा— उसकी स्वतंत्रता क्षित जावेगी।

भ्रतः यह मानना होगा —

निजाजितं कर्म विहाय देहिनो, न कोऽपि कस्यापि ददाति किचन। विचारमन्त्रेयमनस्यानसो.

परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम् ॥

ेहेही बात्सा को प्रपने प्रजिन कर्म का कल मिलता है। कोई किसी को कुछ नहीं केता। प्रतः भारमपृष्टि में लीन हो पूर्वोक्त प्रकार से विचारते हुए दूसरा देना हैं (कर्मों को या कर्मफक को) यह पर-बृद्धि छोड देना चाहिए धन्यपा कत्याण नहीं हो सकता। पर-बृद्धि के कारण हो संसारी बना रहता है। परबृद्धि मिथ्याबृद्धि है मौर स्वबृद्धि या प्रास्मबृद्धि सच्ची बृद्धि है—सच्ची दिग्दि है।

ब्ररिस्टाटिल कहते हैं---

"Riches, and authority and all things else that come under the heading of potentialities are the gift of fortune. Among feelings we have angar, fear, hatred, longing, envy, pity and the like—these are all accompained by pain or pessuite. Faculties are the potentialities of anger, grief pity and the like. To do well and to do ill are alike within owr powers. Every natural growth whether plant or animal has the power of producing its like. It is who has the power of originating action, our changes of action are under control af our will."

"धन, मधिकार मीर वे सर्व वस्तुएं जो सद्ग्ट हैं— भाग्य का फल हैं। क्रोध, चय, इच्छा, ईम्प्यों दया स्वादि माव दुख या मुख देते हैं। इत सब के होने का कारण अवृध्य विस्तर्यों हैं, बच्चा या दुश करना हमारा पुरुषार्थ हैं। बृक्ष या पशु सपनी प्रकृति के सनुसार बनने की की शिक्त रखते हैं। मानव माने पुरुषार्थ से म्योक विचित्र कामों को भ्रदल-बदल के कर सकता है।"

भतः स्पष्ट है कि परिस्टाटल भी प्रयने कभी के फल को भोगने की बात मानते हैं। यहां यह कहना फर्नुचित न होगा कि वे देवर को अगत का कर्ता भानने को तैवार नहीं धीर पाप-पुष्प का फल तेने बाता भी। वे जिवार जैन दर्शन से मेल खाते हैं। परिस्टाटल के दार्शनिक विद्यानतों में जैन दर्शन के सिद्धान्तों की विदोध फलक पिलती है। प्राचायों ने यात्मा और कर्मों के सन्दन्ध का वैज्ञानिक विश्लेवशा मनोविज्ञान के घरातर्थ पर किया है। वे जिल्ला मनोजे पर पहुँचे उसी प्राचार पर कर्मों के बाठ वेद माने हैं— (१) ज्ञाना-वर्ष्या, (२) दर्शनावरण, (३) वेदनीय, सातावेदनीय, घसातावेदनीय, (४) मोहनीय, (४) बाहु कर्म, (६) नामकर्ष, (७) वोषकर्म, (८) वन्तराय कर्म।

इन धाठों कर्मों के पृथक-पृथक कार्य हैं। ज्ञानावरण धारमा के ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता। ज्ञान का प्रावरण वित्तना हटेगा उतना ही ज्ञान प्रकट होगा। सम्पूर्ण धावरण हटने पर पृणं ज्ञान—केवल ज्ञान की प्रारित होती है। धारमा ज्ञान अभिन्न गृण है। रदोनावुष्ठ प्रकट होता है। धारमा की अननत दर्शन धार्मत हैं। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं—खातावेदनीय धीर ध्रमातावेदनीय। सातावेदनीय मुख देता है धीर ध्रमातावेदनीय दुःख देता है। मोहनीय कर्म रान, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ धार्दि प्रदात है। आयु कर्म देही धारमा को निश्चित समय तक जीवित रखता है। नामकर्म सरीर की पूर्णत्या रचना करने में स्वाधीन है। योजकर्म प्राणी को उच्च कुत या नीच कुस में जनम देता है। घरा योजकर्म के दो भेद हैं—उच्च योज तथा मीच गीत्र। योज का कार्य जनम से सम्बद है।

जन्म उच्च कुत या नीच कुत में लेने के बाद प्राणी सच्छे या बुरे कर्म करने के लिए स्वतन्त्र है। कर्म के क्षेत्र में सच्चा जनतन्त्र है। अच्छा कर्म करने वाला सच्छा मीर दुरा कर्म करने बाला बुरा। उच्चता भीर नीचता, कृतीनता और सकुलीनता कर्मों पर सामारित है। चार कर्मों की ध्यवस्था जन्म धीर कर्म के एक से संयोग होने पर श्रेष्ठ मानी जाती रही है। मन्तराय कर्म सच्छे-तुरे कर्मों में विम्न बालता है।

क मंत्राद के सिद्धान्त में उपादान कारण (मुख्य कारण) ग्रीर निमित्त कारण (गौण या सहायक कारण) दोनों का ज्यान रखना पढ़ता है। दिख कर्म का उदय है वह उपादान कारण तथा अन्य सहयोगी निमित्त कारण कहा जावेगा। उपादान कारण मुख्य शवित कर है। निमित्त कारण कारण तो सतार में भरे पड़े हैं। श्रीरमा की ही क्षित्र के स्वामित कारण तथा अन्य सहयोगी निमित्त कारण मान कारण तो है। स्वभाव क्य परिशामन ही धर्म है। विभाव कारण तथा के गुण या स्वभाव कर परिशामन कराती है। स्वभाव कर परिशामन ही धर्म है। विभाव कर परिशामन ही धर्म है। विभाव कर परिशामन ही पर्म है। विभाव कर परिशामन ही स्वाम प्रभव परिशामन ही स्वाम प्रभव परिशामन ही स्वाम प्रभव परिशामन ही स्वाम प्रभव है। व्यासमा अन्य द्वामों के समान प्रभव परिशामन करता वैभाव कारण हो। वाला कारण हो स्वामाविक शित्त के निकट पहुंचता जाता है। स्वामाविक शक्ति के पूर्ण प्रकट होने पर पुनित होती है— श्रारमा कर्म संयोग से सुनत होकर पुनत भीव बनता है। मोह कर्म कर्मों का राजा है। कोश मान प्रभव मान स्वाम कर स्वाम कर्म संयोगिक होता है। यह वंग प्रभाग कारण कारोता है। होती है— अन्नहित अदेत होती है— स्वाम या कर्म संयोगिक होता है। मुह वंग स्वाम प्रभाग कारण कारोता है। होता है— अन्नहित अदेत होती धर्मी प्रमुख्य मान।

प्रकृति बंध कर्म के नामरूप होता है। प्रदेशबंध में ग्रास्मा के प्रदेशों – अंशों के साथ कर्म का बध ग्रीर कर्मपरमालुओं की मात्रा का बंध होता है। स्थितिबध समय [निर्धारित करता है और मनुभागबंध फनदान शक्ति प्रदान करता है। कोध, मान, माया ग्रीर लोग कथाये हैं। इनकी तरनमता के ऊपर बंध निर्भर है। इन पूर्वोक्त कर्मों से मुक्त होने के लिए प्रयस्त करना ही संच्या पुरुषार्थ है। मत और क्याओं के संपर्क से उत्पन्न वीदह अवस्थायों— गुगस्थानों को पार करे भारमा मुक्त बन सकता है। बत प्रत्येक धारमा को कर्मवय मे मुक्त होने के लिए सच्या हर्धन, सच्या बात धौर सच्या विदित्र पाने की कोशिश्च करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों की प्राप्ति से ही मुक्ति सिलेगी—सनंत प्रान्त की प्राप्ति होगी। सच्या दर्शन — विश्वास—"जीवाजीवाश्रववंध संयद्गित जिलेरा मोक्षास्त्रवव्"—'जीव, धत्रीव, धाश्चव, बंध, संवर, निर्वरा धौर मोक्ष इन तस्वों के सच्ये बान पर निर्मर है।

जीव मास्मा है। मास्मा इव्य है। वह मजर-ममर भी है। मास्मा के ज्ञान, दर्शन, सुक्ष भीर शक्ति गुण है। प्रश्नेक के साथ मर्गत जोड़ने पर ये म्राज चतुरदय बन जाते हैं। अजीव इक्य में मास्मा के गुण नही भतः जीव से विचरीत ग्रजीव कहा गया है। मजीव इत्य पाच है—मर्म, माम्या, काल भीर पुर्शन —जड़। घर्ष इच्य एक स्थान से दुलरे स्थान तक जाने में सहायक होता है। मास्मा के दो भर है—होकाकात तथा मानोकाकाय। लोकाकाय जगह देता है रहने के लिए। मास्मा के दो भर है—कोकाकात तथा मानोकाकाय। लोकाकाय में यह इत्ये रहती है किन्तु सम्मोककाय में बेवल मानाय ही है तेय इव्ये नहीं। कान समय बताता भीर पुर्शन जड़ है इसमें कठोरता, को मत्मता, क्याता मार्शन गुर्शते हैं।

गुणस्थानों के सहारे मार्ठों कर्मों में से मोहनीय कर्म के साथ-साथ जानवरण, दर्धना-वरण भीर अंतराय कर्मों का क्षय कर ससारी मांत्मा प्ररहन पर पाता है। इस प्रवस्था में वह सशरीर रहता है भीर ससार के प्राथियों के कत्याणार्थ सहुपदेश देता है। यह सहुपदेश दिव्याव्यति कहसाती है। म्रत पाच परमेरिट्यों मे प्रथम स्थान प्ररहत को दिया। शेप वेदनीय, म्राप्टु, नाम भीर गोन कर्मों को नष्ट कर प्ररहत तिह हो जाते है। सिंह आकाश के दूनरे भेद म्रतोकाकाशा में वा विराजते हैं। ये सिद्ध कर्मव्यक्तों मे मुक्त हो पुन. ससार में जन्म नहीं नेते। शेष परमेष्टी आवार्य, उपाध्याय भीर सर्वताषु है।

इस प्रकार जैनधमं-दर्शन में कर्मसिद्धान्त मुख्य सिद्धान्त है। कर्ममिद्धान्त का विवेदन स्माद्वाद के सहारे होता है। स्याद्धार— पनेकान्तवाद ही वरतुस्वरूप का सच्चा एवं पूर्ण विदेचन करता है। कर्ममूमि में कर्मसिद्धात कर्म को गौरव देता है। कर्मसिद्धात ससार के प्रत्येक प्राणी को कर्मठ बनाता है। क्योंक कहा है—

> निराज्ञायाः सम पापं मानवस्य न विद्यते । समुत्सार्यं समूलं तानाज्ञाबादपरो भव ॥

मानवस्योन्नति सर्वा साफल्यं जीवनस्य च ।

चारिनार्थ्य तथा सुब्देराशाबादे प्रतिब्दितम् ॥

"मनुष्य की सम्पूर्ण उन्नति, जीवन की सफतता एवं सृष्टि की सार्थकता द्वाशाबाद पर निर्मर है।"

## विद्व-द्यांति के ऋमोघ उपाय

सुप्रसिद्ध लेखक श्री धगरचन्द नाहटा, बीकानेर

विश्व का प्रत्येक प्राणी शान्ति का इच्छुक है। जो कतित्य पथ-भ्रान्त प्राणी स्रशांति की सृष्टि करते हैं वे भी स्रयने लिए तो शान्ति की इच्छा करते हैं। जशांत जीवन भला किसे प्रिय हैं? प्रतिपल शांति की कामना करते रहने पर जो विश्व में स्रशांति बढ़ रही हैं। इसका कुछ कारण तो होना चाहिए। उसी की शोध करते हुए शांति को पाने के उपायों पर प्रस्तुत लेख में विचार तिस्या जाता है। आशा है कि विचारतील व विवेकी सनुष्यों को आशा की एक किरण सिलेपी, जितनी यह किरण जीवन में ब्याप्त होनी उतनी ही शान्ति (विश्व-सान्ति) की मात्रा बढ़ती जाएगी।

व्यक्तियों का समृह ही 'समाज' है भीर अनेक समाजों का समृह एक देश हैं। भनेकों देशों के जन-समुदाय को 'विवय-सानि' नहते हैं भीर देशी 'विवय-जनता' के धार्मिक, नैतिक, दैनिक जीवन के उच्छ भीर नीच जीवन-चर्मा ते विवय में प्रमाति व साति का विकास और हास होता है। ममाति सर्वदा म्वतंश्वनीय व ममास्त्र है। इसलिए इसका प्रादुर्भीय कव कैसे किन-किन कारणों से होता है—इस पर विचार करना परमाबदरक है।

प्रथम प्रत्येक व्यक्ति के शानित व सशांति के कारणों को जान लेना जरूरी है इसीसे विषय की शांति व प्रशांति के कारणों का पता लगाया जा सकेता। व्यक्तित की प्रशांति के कारणों का पता लगाया जा सकेता। व्यक्तित की प्रशांति के सम्मृहिक क्य 'विषय' की प्रशांति के कारणों को सम्मृहिक क्य 'विषय' की प्रशांति के कारणों को सम्मृहिक क्य 'विषय' की प्रशांति के कारणों को सम्मृहिक जो विषया है। जावागा। सस्या का प्रत्येक जीवायारी व्यक्ति यह सोचने लग जाव कि मलानित की इच्छा न रखने पर भी यह हमारे बीच कीसे एक पहनी है, एव शांति की तीच इच्छा करते हुए भी वह कोशों हुर क्यों भागता है ? तो उसका कारण हुंदते देर न लगोगी। विषय के नमस्त शांचियों की जुटि का विकास क्यांति है। तो आणी समुचित रीति से प्रशांति के कारणों को जान नहीं पाता, उसके लिए विचारशील पुरुष हो मार्ग-प्रवशंक होते हैं।

दुनिया के इतिहास के पन्ने उलटने पर सर्वरा विचारशील व्यक्तियों की ही जिम्मेदारी स्राधक प्रतीत होती है। विश्वय के पोड़े से व्यक्ति ही सदा दुनिया की अक्षांति के कारणों की द्वयों में भागे वहे, नि.स्वार्थ भाग से मन्त्र कर उनका रहस्पोद्दाटन किया भीर समाज के समझ उन कारणों की रखा। परन्तु उन्होंने स्वसं खदानित के कारणों से दूर रहकर सच्ची शान्ति प्राप्त की।

हीं! तो व्यक्तियों को घ्रशान्ति का कारण होता है घ्रजान, मर्थात् व्यक्ति ग्रप्तेन बास्तविक स्वरूप को न समम्बद्ध काल्पविक स्वरूप को सच्या समम् तेता है घोर उसी व्यक्ति की प्राप्ति के लिए ठालापित होता है, सतत् प्रयस्तावीत रहता है इसने पत्त व आमक राप्त पकड़ लिया बाता है घोर प्राणों को अनेक करन सहने पत्रते हैं। उन करने के निवारणार्थ वह स्वार्याग्य हो ऐसी घामिक तथा नीति विकट्ट क्रियाये करता है कि जिनसे जन-समुदाय में हलवल सब जाती है घोर घशान्ति घा सड़ी होती है। यह स्वरूप का घ्रजान विसे जैन परिमाया में 'मिस्चारव कहते हैं, क्या है? यही कि जो करनु हमारी नहीं है उसे घरनी सान लेना धोर जो करनु धरनी है उसे घरनी न समझकर छोड़ देना या उसके प्रति उदासीन रहना। उदाहरणार्थं कड़ पदार्थ जीवे बरन, मकान, धन इराशिंद नटन होते वाशी बीजों को घरनी न सममकर प्राप्ति क रक्षा का वर्षदा इस्कुक रहना धोर जेनतामारी आरमा जो इनकी सच्ची सम्पत्ति के सुना झालना सच्चे दु लों का बन्म इन्हों सरामंत्र दस्तुओं की प्राप्ति में लगे रहने से ही होता है। इस्वयान सारे पदार्थ पीट्रानिक हैं, जड़ है। धारमा तो हमें दिखाई देवी ही नहीं, धत; धरीर ही हमने सब कुछ मान निया है। उसी को मुली रखने के लिए धन-सम्पत्ति इत्यादि को वेन-मानकराण जुटाने में सलन रहते हैं। इस तरह हम बरनुओं की प्राप्ति की तृष्णा में ही जीवन-यानक करते हुए धनने वस्तु धर्मात्र स्वाद्य सारामनुभव से पराहमुख हो रहे हैं, यही जवानि का सबसे प्रधान, मन और प्रधम कारण है।

जब पदार्थ सीमित हैं भौर मानव की इच्छाएँ अनन्त है। अतः ज्योंही एक वस्तु की प्राप्ति हुई कि इसरी वस्तू को ग्रहण करने की इच्छा जागत हो उठती है। इस तरह तथ्णा बढती चली जाती है और उत्तरोत्तर अधिक संग्रह की कामना मन में उद्देलित हो उठती है जिससे हम व्यग्न व ग्रशान्त हो जाते है। इसी प्रकार ग्रन्यान्य व्यक्ति भी सग्रह की इच्छा करते है और प्रतिस्पर्धा बढ जाती है। ग्रशान्ति की विनगारियाँ खटने लगती हैं। व्यक्तिस्य देश की ग्रह्मान्ति रूप ज्वाला घषक उठती है कि वह सारे विदव में फैल जाती है और एक विश्वव्यापी युद्ध का श्रम्निकृण्ड प्रज्वलित हो उठता है जिससे सारे विश्व का साहित्य, जनसमूह, सम्पत्ति जलकर राख हो जाती है। यही दुनिया की प्रशान्ति की राम-कहानी है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्न देशों में उत्पन्त हुए महापूरुप यही जपदेश दिया करते हैं कि 'ग्रापने को पहचानो, पराये को पहचानो' फिर अपने स्वरूप में रहो, भौर भपनी भावस्थकताओं को सीमित करो, तरणा नहीं रहेगी तो सग्रह अति सी(मेत होगा जिससे वस्तुभों की कमीन रहेगी। श्रतः वे स्रावश्यकतानुसार सभीको सुलभ हो सकेगी। फिर यह जन-समुदाय शान्त और संतुष्ट रहेगा। किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी। जन-समुदाय भौतिक वस्तुकों की प्राप्ति सूलभ होने पर उन पर कम ग्रासक्त होगा ग्रीर आत्मज्ञान की ग्रोर भवेगा। मानव ज्यो-ज्यों ग्रपने बात्म-स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेगा. त्यो-त्यो वह समझता जायगा कि भौतिक वस्तुए जिनके लिए वह मारा-मारा फिर रहा है, जल्द नष्ट होने बाली है, पर उसमें मोह रखना मुर्खता है। इन विचारो वाला ग्रावश्यकता से ग्रविक सग्रह (परिग्रह) न करेगा भीर भन्त में उसे भारमा ही ग्रहण करने योग्य है-यह स्पष्ट मालूम हो जाएगा। इस तरह एक दिन वह भली-भाति समझ लेगा कि ब्राटमा में सग्न रहना ही सच्ची शान्ति है। यदि इस प्रकार विश्न का प्रत्येक प्राणी समभले तो फिर विश्व की अशान्ति का कोई कारण ही नहीं रहेगा। परिग्रह संग्रह भीर समत्व बृद्धि ही ग्रज्ञान्ति का दसरा कारण है।

आजका विश्व भौतिक विज्ञान की तरफ ग्रांख मूं दकर बढ़ता चला जा रहा है। योरोप की बातेंं छोड़िये। पर बहु तो भौतिक विज्ञान के प्रतिरिक्त प्राप्यारिमक विज्ञान को जानता तक नहीं। सब भौतिक विज्ञान के प्रथिकाधिक विकास में ही मनुष्यों को पराकाष्टा मानता है। कततः धणुवम जैसे सर्वसंहारक शस्त्र का धाविष्कार करता है। केवल भारतवर्व ही एक ऐसा देश हैं कि जहीं धनादि काल से पाध्यातिक वारा धज्य भानि के प्रवाहित होती धार रही हैं। धीर समय-समय पर देश के महापुवर्षों, व्यथियों ने दंश और भी निर्मत तथा सचेन वनाया भीर दस वारा का पीतृष तम जल पीकर धनेक मानव सन्तुष्ट हुए। धव बोरोप भी भारत की और धावा की दृष्टि नगाये देख रहा है व्योक्ति वसे इस देश की प्रहिद्या-पूर्ति महास्था गांधी की प्रात्मिक खाता का प्राप्त की स्वार्ध को प्रतिकान प्रतिकाश की प्रतिकाश कर वाल के द्वार कि प्रतिकाश की की प्रतिकाश की प्रतिकाश कर विकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल कर वाल की प्रतिकाश कर वाल कर वाल की प्रतिकाश कर वाल के प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल के प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल के प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल के प्रतिकाश कर वाल की प्रतिकाश कर वाल का प्रतिकाश कर वाल का प्रतिकाश कर वाल कर वाल का कि प्रतिकाश कर वाल का प्

भारत एक बाध्यास्मिक विद्याप्रधान देश है। इस देश में बहै-बहे साध्यास्मवास्थिं ने जन्म यहल किया है। उनमें प्रायः डाई हजार वर्ष पूर्व भगवान मुहाली स्प्रीर दुढ सवतीण हुए वे । सिह्मा उनका प्रधान सदेश था। महात्मा गांधी की 'अहिंसा 'व विद्यन-प्रेम, भारत के लिए कोई तशीन वरतपुर नहीं थीं, सिर्फ उनकी प्रयार सित को हम भूल-से गये से । इस्टी अहिंसा सस्य स्मादि को भगवान महालीर थीर महात्मा उन्हें ने प्रायत्न के उपयोग प्रायत्न के कीने-कीने में प्रचित्त किया था। भगवान महाली दे हैं। 'यहिंसा भा विद्यत्न भा का इत्ता मुस्ट से प्रधान किया है कि तसली मिलाल मिन ककती। उनका कचन था: " मनुष्य को स्थली प्रधान को पित हम मिला किया हम किया हम समुष्य को स्थली प्रधान को विद्यान वाहिये, मैं स्वयं गुढ हूं, बुढ हूं, बैतन्य हूं, सर्वशित सम्यत्म एवं बांखा-रिह हु, मुक्ते किसी भी भीतिक पदार्थ में धार्मास्त नहीं स्थली चाहिए, उनसे मेरा कोई चिर-स्थायी संबंध नहीं। धगर मानव इर उपदेश को प्रहण करे तो उसमें प्रसान स्थल हम तर्वश्व की वृत्ति (परिष्ठ हु) ही न रहेती। उनमें मूखी व तीव सारम्य वैननस्य, धीर कलह न रहेगा। वब यह सब नहीं रहेते तो फिर जन-समुदाय से प्रधानित का काम ही क्या है? सर्वश्व सारित छा आयेगी और दिवव में फिर जन-समुदाय से प्रधानित का काम ही क्या है? सर्वश्व सारित छा आयोगी और दिवव में फिर यना-समुदाय से प्रधानित का काम ही क्या है? सर्वश्व सार्वित कारण विद हुए :—

- १. ग्रात्म-बोध—चेष्टा और भौतिक वस्तुग्रों में विराग अर्थात् ग्रात्म-ज्ञान ।
  - ग्रनावश्यक भ्रन्न बस्त्रादि का संग्रह नहीं करना धर्थात् भ्रपरिग्रह ।
- ३. 'आरमवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः' भ्रपनी भ्रात्मा के समान विश्व के प्राणियों को समझना । भ्रयत् 'महिसा आस्मीयता का विस्तार' ।

#### ४. बिचार संघर्ष में समन्वयं का उपाय — अनेकान्त ।

प्राप्त मनुष्य का एक दम हाम हो चुका व हो रहा प्रतीत होता है। पारस्परिक भ्रेम भीन भाव की कभी परिवर्तित हो रही है। पुराने व्यक्ति मात्र भी मिलते हैं तो साध्यीयता का भ्रमुपम दम्मन होता है, वे खिल जाते हैं, हूरे भरे हो जाते हैं। चेहरे पर उत्तर के भ्रमन्तता, प्रभुक्तना के भाव दृष्टिगोचन होने तमते हैं, पर भ्राज के नवपुक्तों के वास बनावदी दिखावें की मैंत्री व प्रेम के सिवाय कुछ है हो नहीं। बाहर के मुहाबने, चिक्नी-चुपड़ी बातें, भीतर से भोखापन प्रमुख्य होता है। इसलिए परदुःज-कातर विरखे व्यक्ति ही मिलते हैं। अपना स्वार्ष ही प्रमान होता है। एक-दूसरे के सपाय से हो स्वार्थ टकराते हैं भीर भ्रमानित बहती हैं। श्रारमीयता के प्रभाव से ही यह महान् दुःख हट सकता है। हमारा प्राचीन भारतीय श्रारमें तो स्वीर तहीं ही हमारा प्राचीन भारतीय श्रारमें तो

अयं निज परोवेत्ति, गणना हि लघुचेत्तसाम् । उदार चरितानां तु 'वसुर्धेव कुटुम्बकम्' ॥ इस म्रादर्शको पुन. प्रतिष्ठापित करना है ।

### 

श्रो गंगारामजी गर्ग, एम०ए० रिसर्चस्कालर, जयपुर

श्री गंगारामश्री गर्ग एम० ए० रिनार्च रकालर ऐसे उदीयमान अर्थन बस्पु हैं जिस्हें जैनपर्म से प्रत्यस्त प्रीति है। उन्होंने जैन विषयों पर धनेक स्वतन्य गवेपए।श्मक लेख लिखे है। 'प्ययुन के जैन विद्वानों की हिन्दी वेदा इस विषय पर धापका सारगीभन कोजपूर्ण निबन्ध सीक्षन धीर मौलिक धन से जिला गया है। इस लेख को पढ़कर धाप भनी प्रकार जान सकेंगे कि जयपुर में जैन विद्वानों ने किस प्रकार हिन्दी बाहित्य की सेवा की। धापके लेख पटनीय फ्रोर ऐतिहासिक दर्गिट से महत्वपूर्ण है।"

जयपुर चिरकाल से जैन सम्झति और साहित्य का केन्द्र रहा है। यहाँ विमलदास, कृपाराम, बालबन्द, बरक्तराम प्रादि कई जैन धर्मावलस्यी प्रमुल राज्यन्यो पर धासीन होतें रहे, सनेक श्रेष्टि-जन सुन्दर जिन-बेरलाल्यों का निर्माण करवाते रहे जिससे यहां की मूर्यों ने संग्रेस की स्थाप प्रवार ने जैन साहित्य की भी बड़ी गति दी। मनुत्यों ने जैन साहित्य का ध्रध्यत्व किया। शास्त्रों के ध्रप्यत्म ने निलट्ट व हुक्ह प्रत्यों के अनुवार तथा तिन्दित्व गुट शर्धानिक तत्वों के विवेचन की प्रेरणा उनकों सी एवं भाव-भरी प्रपन्न से प्रवार की पारायण ने उनमें किन-बुद्ध बारूत की, खतः अन्यपुर में विपुत साहित्यक रचनायों का निर्माण हुआ। बयपुर के समग्र जैन साहित्य कर अन्यप्र के त्र प्रमा कर नेने पर हमको उनके पितन्तित्व को क्षेत्रण्या स्थिती हैं:—

- १. जयपुर के जैनेतर साहित्यकारों का कैवल पद्म साहित्य ही है किन्तु जैन लेखकों कापर्याप्त गद्य भी।
- जयपुर में जैनों की दिगम्बर-बाखा का बोलवासा रहा मतः यहांसभी जैन साहित्यकार प्रायः दिगम्बर हैं। व्येताम्बर जैनो ने गद्य तो विल्कुल लिखा ही नहीं; कविता अवस्य की है वह भी केवल दो-तीन कवियों ने।
- ३. बह्मरायमल्ल, सुजानमल प्रादि को छोड़कर जयपुर के सभी साहित्यकार प्रायः ग्रहस्य हैं।
- ४. महावीर स्वामी ने बपने उपदेश लोक-आधाशों में दिये थे जिससे जन-जन उनहें समझ सके। जैन साहित्यकार भी अपने साहित्य को सर्वदा लोक-भाषाओं में व्यक्त करते रहे हैं। वयपुर के जैन साहित्यकारों पर भी यहा की स्थानीय बोली हुब्हाड़ी का पर्योप्त मभाव है।
- जंन गद्य -गछ-साहित्य का प्रसार और वैश्वव धाधुनिक काल में ही प्रधिक देखा भीर माना जाता है किन्तु जयपुर के जिन-मिदरों में उपस्वध धनेक गछ-कृतियों के ध्रप्यधन से मालूम होता है कि गय-नेवल का प्रभलन समृद्धी-कारहवी आधिक नयों न हो; किन्तु धीनी, तर्व-विविचन को का प्रभलन समृद्धी-का के स्वप्य में ही अधिक नयों न हो; किन्तु धीनी, तर्व-विवेचन को समता तथा वर्तमान गख के उद्भव धीर विकास की दृष्टि से उसका ध्रपना बड़ा महत्त्व है। यहां की हिन्दी गठ-कृतियों में ध्रमुख दे टब्बा, बालावबीध धीर वचनिका तीनों रूप पाये जाते हैं जिनमें धनितम दो धीनी की दृष्टि से राजस्थानी बालावबीध धीर वचनिका से मिन्त है टब्बा का स्वरूप राजस्थानी धीर हिन्दी दोनों में समान है। जैन नधकारों की स्वतन्त्र प्यार्थित का स्वरूप राजस्थानी धार्थानिक है यथा-टोटरमल का मोक्ष-मार्ग प्रकाशक और दीपचन्द के धारमावनीकन चित्रिलास मार्थित प्रथा।

जैन काल्य—काल्य के दो भेद गाने जाते हैं— प्रवन्ध और पुबनक। वयपुर के जैन किवारों में मुततकतार प्रारिक है, प्रवन्धकार के रूप में तो केवल ब्रह्मरामस्त का ही नाम करनेवारों में मुततकतार प्रारिक है, प्रवन्धकार के रूप में तो केवल ब्रह्मरामस्त का ही नाम प्रवाद में देव हैं कि इस केवार केव

**नक्क, प्रत्येम, ज्ञिकार प्रादि सप्तञ्जल, कृ**ववन, कोथ, ष्रहंकार, परनिन्धा त्या**ग स**म्बन्धिनी घनेक नीति-चिक्तयां बहुलता से दृष्टियोचर होती हैं।

### जयपुर के प्रमुख जैन साहित्यकार

- १. बहारायमल्ल :—जैन काव्य में बहारायमल्ल नायक दो व्यक्ति हुए हैं। एक जयपुर में, दूसरे गुजरात में। जयपुर के बहारायमल्ल का समय समहवीं वाताव्यी का पूर्वार्द्धकाल है। बहायारी होने के कारण बहारायमल्ल क्यर-उधर भी पर्याप्त रहे, किन्तु इनका मुख्य काव्य-पेक कारण बहारायमल्ल वयपुर के धकेते मीलिक प्रवन्ध-रचियता है। इनके अन्त मीलिक प्रवन्ध-रचियता है। इनके अन्त मैनिताय रातो, प्रवृप्त रातो, श्रीपाल रात्तो, भावप्यवस्त कथा, हनुक्त कथा, निर्दोष क्याप्त के कि कथा, चन्त्रपुर वौधर्द, परसहंस वीधर्द हन सभी बन्यों में बान्त, प्रश्नार, बीयप्त, वीर, रौड, वसस्तव्य, कच्छा प्रादि सभी रातों की व्यवना हुई है। युद्ध, जिवाह, उपवन सार्वि के वर्षों सभ्यक्षे हैं। बहारायमल्ल के प्रयों में यत्र-तत्र उद्यम, पर्यं, परनारी-मान सम्बन्धिनी नीतिः उत्यक्तियाँ मी दृष्टियत होती है। बहारायमल्ल के भाषा यथावसर मधुरव बोवस्वी तथा सुक्त्यन्देश है।
- २. रावसस्त पायो-िहन्दी के जैन गयाकारों में पाण्डे राजमस्त का नाम प्राम्मी है। इनकी पंचास्त्रायी, लाटी-संहिता, जब्दू स्वामी चरिन, प्रध्यारम कमन, मार्तण्ड व समस्त्राप्त किला १ रचनाएँ मिनती हैं जिनमें केवन प्रत्यित हित्री की है। प्रामेर साहन अंबार में प्राप्त कमयसर कमल टीका की सवत् १६५३ की प्रतिसिंपि के आधार पर ठा० कस्तुरक्त कासतीवाल ने राजमन को १६वीं-१७वीं सताब्दी का साहित्यकार माना है। डा० कासतीवाल के प्रमुख्य राजमत्त्र का सन्त जयपुर नगर के बैराठ करने में हुणा था। डा० जनरीयाचन्त्र के मत्त्र ते ये नेनाममों के भारी वेता, प्राचार-बारत के पिछत तथा प्रध्यारम थीर तथा है पर प्राप्त में है प्राप्त में स्वाप्त में क्षा रूप रहने विचार के प्रति की स्वाप्त में स्वाप्त में क्षा प्रयाद में के प्रति स्वाप्त में स्वाप्त में का स्वाप्त स्
- ३. हैमराज हेमराज ने कवि भीर गयकार दोनों ही रूपो में जैन साहित्य में स्थाति जपलस्य को है। इनका ध्राविभाव समझ्बी बातास्त्री के उत्तरार्ध में सागानेर में हुआ। हैमराज के पुरुष पण्डे स्पवन्द में होमराज को 'दोहा-बतक', 'गीतिपरक, काव्य-मन्य है। हेमराज की बालादबोध टीकाएँ नायकक्र, प्रवचन सार, कर्मकाण्ड, पंचास्तिकाय, परमात्मप्रकाय व गोम्मट सार क्यों पर सिलती हैं।
- У. ओचराक कि जोघरात सांगानेर के निवासी तथा हैमरात्र के समकाशीन थे। इनके पिता समरावन सोधीका वहे रहेंगा महाजन थे। जोघरात्र ने निवत हरिनाम मिश्र को अपना सित्र बनाकर उनकी संबंति से अपना उपकास किया; तहुरागत साहित्य-राज्या में मृत्य हुए। कम्मत्र के सित्र बनाकर उनकी संबंति से अपना उपकास क्षिया; तहुरागत साहित्य-राज्या में मृत्य हुए। कम्मत्र के सम्बद्ध के सित्र प्रकास के स्वाप्त है। साम सित्र स्वाप्त सेवर इनकी मीलिक हतियां हैं। दोनों में क्वाय: १४० व ३८० विविध प्रकार के स्वत्य हैं। दोनों हैं। सत्य के विषय में कवि के विवार सेविष्ट —

सत्य बचन परतीति करावै । सत्य बचन स्रमृत सम पानै ।। सत्य बचन सम नोंड तप कोई । सत्य बचन उत्तिम जग होई ।।

- ५. खुबालकक् इनका बन्म संवानेर वाली सुन्दराल काला के यहाँ हुमा था । स्वकी बाला कुनावर कोर विवानुक लिलमोदाल (कक्मीदाल) थे । खुबालकन्द्र नवसिंब पुरा भी रहे । खुबालकन्द्र ने शेष्ठ प्रनुवादक हैं । इन्होंने निम्मलिसित प्रत्यों के वधानुसार किसे—
- (१) उत्तर पुरास, (२) राम पुरास, (३) हरिबंध पुराज, (४) असकवा कोच, (४) यकोषर चरित्र, (६) धन्यकुमार चरित्र, (७) अम्बू स्वामी चरित्र।
- ६. बौलतराम वसवा निवासी दौलतराम कासलीवाल के वचपुराण, हरिवंच पुराण, मादि पुराण, ओवाल चरित्र, वरसात्रमकास, दुख्याचे सिव्युवास, उपासकाम्यवर, कुष्पामंदि करवाकोय व टिकाकार के रूप में पंतराममकास गुक्त, कामंदामांद्रा की हित्सुवास, कामंदामांद्रा की प्रविद्वास के स्वयु में प्रविद्वास के स्वयु क

पागेउ मोह तनी जिनकों घति काम जुकीव महा मद लोगा। वचकता घर मत्सर झादि सबै जुदुरातम कारत क्षोभा॥ मोहि जुदेव महादुष दीयउ नाहि प्रभू कखुमो महि सोभा। पोट खपावन टारहि नैकुन कुक सूनी वगदेव झक्षोमा॥

- ७. टीडरमस्त मोक्षमार्ग प्रवासक के प्रशेता के रूप में टोडरमस्त भारत के सम्पूर्ण दिसम्बर समाज में प्रस्थात व समावृत हैं। ये जबपुर में जोगीयाल गोशीका के यही संव १९६७ में उत्पान हुए। टोडरमल बडे धर्मातमा, रार्धानिक व उपदेशक थे। खेद हैं कि संव १८२२-२४ में मत्यापु में ही इनकी साम्प्रदाधक भगाई के काम्य मृत्यु हो गई। सम्प्रशान विह्वत, पुरुषार्थ विद्वयुगाय, सारमानुशासन टोडरमल की धनृदित कृतिया है तथा रहस्यपूर्ण चिट्ठी व मोक्षमार्ग प्रकाशक स्वतंत्र रहमपूर्ण चिट्ठी व मोक्षमार्ग प्रकाशक स्वतंत्र रहमपूर्ण मिट्ठी व मोक्षमार्ग प्रकाशक स्वतंत्र रहमपूर्ण मिट्ठी व मोक्षमार्ग प्रकाशक स्वतंत्र रहमपूर्ण मिट्ठी व मोक्षमार्ग प्रकाशक का लेखक विभाग मतो का ज्ञाता है तथा हार्विक कीर स्वतंत्र विचारक भी। इस प्रण्य में टोडरमल साम्प्रदायिक ब्राहम्बरों के विरोधी सौर जैन-दर्शन के ब्राहम भी। इस प्रण्य में टोडरमल साम्प्रदायिक ब्राहम्बरों के विरोधी सौर जैन-दर्शन की सुग्री प्रतीत होते हैं।
- म. बीयमन्य —टोबरमल के खलावा जवपुर में दूबरे स्वतन्त्र गणकार दीयमन्य कासलीवाल ही हुए हैं। इनका जन्म तो सांगानेर में हुझा किन्तु बाद में ये झामेर झा गए। दीयमन्य वीतरागी आव्यात्मिक प्रन्थों के समेज थे। चिहिलास, सनुभव प्रकास, झात्मावयोकन,

पैरेमारम पुराण इनकी स्वतन्त्र गद्य-रचनाएँ हैं, जिनमें घात्म-तत्व का निरूपएा है। दीपचन्द की शैली उपदेश-प्रधान है। बाक्य छोटे-छोटे हैं। भाषा मुहावरेदार तथा भ्रालंकारिक है।

- 8. बुष्णन दास्य मक्त के रूप में बैच्एव भित्त काव्य में जो स्वान तुलसी का है नहीं जैन काव्य में बुध्यन का; जिस प्रकार नीतिपर उत्तियाँ कहने से जो प्रसिद्धि रहीम व वृष्य को सिली है उसी के अधिकारी किंव बुध्यन भी हैं। परम मक्त धौर नीतिकार पुत्रम व जयपुर में तिलाविकार कुछ के वहाँ उत्तरन हुए थे। इनके पुत्र मागीसाल थे। बुध्यन दीवान समस्वन्द के यहां पुरुष मुनीम थे। किंव के दूसरे नाम 'अदीयन्द्र' के नाम पर दीवानजी ने जयपुर में एक जैन मन्दिर बनवाया जो घव तक विद्यमान है। बुध्यन के मुख्य काव्य-यन्त्र 'पुत्रमन सत्वर्ध' थीर पद बनवाया जो घव तक विद्यमान है। बुध्यन के मुख्य काव्य-यन्त्र पुत्रमन सत्वर्ध थीर पद समह है। ध्रम्य रवनाएं जैन दर्शन सम्बन्धी तथा प्यास्तिकाय, योगसार, तथार्थ मुझ के सनुवाद धारि है। बुध्यन के २४३ पदों मे भवित प्रधान है तथा बुध्यन सत्तर्ध के दोहों में नीति।
- १०. व्यवण्ड- अयमण्ड का जन्म फांगी द्वान के मोतीराम छावड़ा के सही हुआ। १ रिवर्ष की प्रवर्षमा में ही जित-शावन में चलने की मुद्धि पाकर ये जयपुर प्रा गये यही द्वारी के विद्यानों का सस्त्रेंग एवं जैन शास्त्रों का ग्रम्भीर कथ्यवन व मनन किया। जयवण्ड शांगी, जयदेशक, विरावता तथा आध्यात्मिक पुष्य थे। संवत् १ त्वर-१ त्वर में इनके मृत्यु हुई। जयवण्ड गयकार प्रोर कि दोनों हैं। जयवण्ड ने सवांचीसिड, प्रमेय रत्नमाला, इथ्य सप्रह, स्वागि कातिकेवानुप्रेका, समस्त्रास, प्रष्ट गाहुड, शांग्यनीमाला, परीवानुक, जानाणंव स्वादि १७ प्रत्यों की वचित्रकाएं विज्ञी। जयवण्ड के २४६ भित्रवरक परो में तीर्थंड्वरों की महिमा का गान प्रियक है तथा अपने प्रवत्रुण व सासारिक रूप्ते का वर्षन प्रदेशकृत थोड़ा।
- ११. सवामुखवास इनका जन्म वनपुर के प्रसिद्ध 'टेडराज' घराने में संवत् १८४२ में हुमा । इनके पिता दुलीचन्द कासनीवाल थे । सदामुखदास वड़े सरसगी, जानी, धर्मात्मा व निस्त्रार्थ उपकारी थे । इनकी मृत्यु पुत्र-वियोग के कारण संवत् १६२३-२४ में हुई । वदामुखदास ने सात प्रत्यों की वचनिकारण निस्त्री अगवती आराधनात, तत्वार्धमूत्र, मृत्यु-महोत्सव, रत्नकरण्ड आवकाचार, प्रश्नेकार स्त्रीज, समयसार नाटक, नित्य नियम बुआ ।
- १२ शुकानमल ये जयपुर नगर के प्रसिद्ध जीहरी तारायन्द सेठिया के यहा सं० १ न्हें ६ को उत्थन्न हुए थे। इनके तीन छोटे भाई व एक दत्तक पुत जवाहरमल थे। सुजानमल ने देताम्बर मुनि वित्यवन्द महाराज से सं० १६४१ में दीक्षा बहुण की। सुजानमल की मृत्यु स० १६६ ने हुई। सुजानमल के ४०० पर सुने जाते हैं किन्तु अभी तक उपस्क्रण केवल १६५ पद ही 'सुजान पद बाटिका' के नाम से प्रकाशित है। इनका पर सबह तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्तुतियी, उपदेता और चित्रक कथाएँ। सुजानमल ने यद्यपि सभी तीर्थक्क्षरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यवन की है किन्तु पार्थनाय के प्रति उनका अधिक सनुराग है—

मेरे प्रभु पाइवैनाय दूसरो न कोई। श्रद्यक्षेन तात त्रामा सूत सोई। १२. बदाबकु बारि— हिन्दी काव्य के विकास में अन्य कवित्रियों की तरह जैन कवित्रियों में भी सहत्वपूर्ण योग-दान किया। यदांप कुकतांनी मूरि सुन्दरी आदि कई जैन कवित्रियाँ हुई किन्तु उनमें जडाककुंबरि का स्थान सर्वोच्च है। वास्त्रावस्था में विषयत हो जाने के कारण सर्वात से विरक्ति का स्तुत्रम कर २४ वर्ष की घरस्या में स्तुत्र १८२२ में मुक्तींने थी रोजाती से दीक्षा प्रकृत्य की। जडाककुंबरि यदांपि जोषपुर, बीकानेर प्रादि स्थानों में भी रही किन्तु संबत् १८४० के बाद नेम-व्यति की हो जाने के कारण इन्होंने प्रपत्ता स्थान अपपुर ही बना तिया। सं० १९७२ में इनकी मृत्यु हुई। जड़ावकुंबरि के यर 'स्तवनावनी' के नाम से प्रकाशित हैं। इनमें कथा, प्रध्यासन के प्रतिरक्ति जिन-सवन प्रतिरक्ति की स्वतिरक्ति जिन-सवन प्रतिरक्ति की प्रतिरक्ति जिन्ति का प्रतिरक्ति कि प्रतिरक्ति कि प्रतिरक्ति कि प्रतिरक्ति जिन-सवन प्रतिरक्ति की प्रतिरक्ति कि प्रति कि प्रतिरक्ति कि प्रतिरक्ति कि प्रति कि प्रत

यहां जयपुर के जैन साहित्य का संक्षित्व परिचय देते हुए स्थानाभाव के कारण प्रतिनिधि साहित्यकारों को चर्चा हुई है। नवल, माणिक, उदययन्द, मन्नालाल, पन्नालाल प्रतेक साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने जयपुर की घरा पर भवतीय होकर अपने अंग-रत्नों से मां भारती के विशाल मध्यार को भरा है।

# जैन दर्शन में सर्वज्ञता की संभावनाएँ

प्रो० दरबारीलाल जैन कोठिया

एम० ए०, न्यायाचार्य, प्राध्यापक, काशी विश्वविद्यासय, काशी तज्जयति परंज्योतिः सम समस्तैरनन्तपर्यार्थं ।

— अमृतचन्द्र, पुरुषार्थसिद्युपाय १

पृष्ठभूमि :

भारतीय दर्शनो में चार्बाक भीर मीमांतक इन दो दर्शनों को खोडकर दोष सभी (न्याय-वैनेषिक, सास्थ-मोम, वेदान्त, बौद्ध भीर जंन) दर्शन वर्शनता की सम्भावना करते तथा पुलित्यों इटारा उनकी स्वायना करते हैं। साथ ही उनके सद्भाव में घानम-प्रमाण भी प्रवृद माथा में उप-स्थित करते हैं।

दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥

सर्वज्ञता के निषेध में चार्वाकदर्शन का दृष्टिकोण :

चार्वाकदर्शन का दृष्टिकोस्स है कि 'यद्दृद्यते तद् मस्ति, यन्त द्यते तत्नास्ति' अर्थात् इन्द्रियों से जो दिखे यह है भ्रीर जो न दिये वह नहीं है। पृथियी, जन, अन्ति और बायु ये बार भूत-तत्त्व ही दिखाई देते हैं, यतः वे है। पर उनके मतिश्तन कोई मतीन्त्रिय पदार्थ दृष्टि-गोचर नहीं होता। यतः वे नहीं हैं। सर्वजता किसी भो पुष्ट में दृष्टियों डारा जात नहीं है भौर समात

१. तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिश्चयवानि ।

न स्वर्ग-देवताऽपूर्व-प्रत्यक्षीकरणे क्षमः ।।

<sup>---</sup> भट्ट कुमारिल के नाम से वृहत्सवँज्ञसिद्धि में उद्धृत

विवार्ष का स्थीकार उचित नही है। स्मरण रहे कि चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा अनुमानादि कोई मन्मण नहीं मानते। इसविए इस दर्शन में अतीन्द्रिय सर्वज्ञ की सम्भावना नहीं है।

#### नीमांसक दर्शन का मन्तव्य :

भीमांतकों का मन्तव्य है कि घर्म, प्रथम, स्वयं, देवता, नरक, नारकी छादि भतीन्त्रिय प्रथम तो हैं, पर उनका जान वेद द्वारा ही सम्भव है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं। पुरुष रामादि-दोणीं से पुरुत हैं भीर रामादि दोष पुरुष मात्र का रक्ष्माव हैं तथा वे किसी भी पुरुष से सर्वेषा दूर नहीं हो करते। ऐसी हासत में, रामी-देवी-फ्वानी पुरुषों के द्वारा उन पर्मादि सतीन्द्रिय पदार्थों का जान सम्भव नहीं है। शावर स्वामी अपने शावर-आया (१-१-५) में लिखते हैं:

'चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्त सूक्ष्मं व्यवहित विश्रक्तप्टमित्येवंजातीयकमर्थमवगम-यितमसं, नान्यत किञ्चनेन्द्रियम ।'

इससे विदित है कि भीमांसकदर्शन सूक्ष्मारि अतीन्द्रिय पदायों का जान चौरना (वैद) द्वारा स्वीकार करता है, किसी इन्द्रिय के द्वारा उनका ज्ञान सम्भव नहीं मानता। श्रवरस्वामी के परवर्ती प्रकाण्ड विद्वान भट्ट कुमारिल भी किसी पुरुष में सर्वज्ञता की सम्भावना का घपने भीमांसा-स्लोकवातिक में विस्तार के बाज पुरबोर सण्डन करते हैं। पर वे इतना स्वीकार कर लेते हैं कि

> यज्जातीयै. प्रमाणैस्त यज्जातीयार्थदर्शनम । दध्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभत ।। यत्राऽप्यतिशयो दष्टः स स्वार्थानतिलंघनात । दूरसूक्ष्मादिद्द्दी स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तितां ॥ वैऽपि सातिशवा दष्टाः प्रज्ञा-मेधादिभिनं राः । स्तोकस्तोकान्तरत्वेन त्वतीन्द्रयदर्शनात ।। प्राज्ञोऽपि हिनरः सुक्ष्मानर्थान् द्रष्ट् क्षमोऽपि सन् । स्नजातीरनतिऋमान्नतिशेते परान्नरान ॥ एकशास्त्रविचारे तु दृश्यतेऽतिशयो महान्। न तु शास्त्रान्तर ज्ञानं तन्मात्रेणैव लम्यते ॥ -ज्ञात्वा व्याकरणं दुर वृद्धिः शब्दापशब्दयोः । प्रकृष्यति न नक्षत्र-तिथि-ग्रहणनिर्णये ॥ ज्योतिविच्च प्रकृष्टोऽपि चन्द्रार्क-ग्रहरा।दिप् । न भवत्यादिशब्दाना साध्त्वं ज्ञातुमहंति ॥ दशहस्तान्तरे व्याम्नि यो नामोत्प्नृत्य गण्छति । न योजनमसौ गन्तुं शक्तोऽम्यास शतैरपि ।। तस्मादतिशयज्ञानैरति दूर मतैरपि। न किञ्चिदेवाधिकं ज्ञातुं न स्वतीन्द्रियम ॥

कि हुन केशन पर्यक्त का ध्रयका पर्यक्तता का निवेध करते हैं। यदि कोई पुरुष धर्मास्तिश्यक्त सम्ब सम्बन्धी कामका है तो काने, हमें उतमें कोई विरोध नहीं है। यथा —

> धर्मज्ञत्व-निषेधस्तु केवलोऽत्रोपपुज्यते । सर्वमन्यद्विज्ञानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥ सर्वे प्रमात्-संवन्धि-प्रत्यक्षावितिवारणात् । केवलागमनाम्यत्वं स्टस्यते पृष्यपापयोः ॥<sup>१</sup>

किसी पुरुष को प्रयंत्र न मानने में कुगारिल का तर्क यह है कि पुरुषों का अनुभव परस्पत विद्य एवं बाधिव देखा जाता है? । धत. वे उसके द्वारा पर्माचमें का यवाचे साक्षारकार में नहीं कर सकते । वेद निर्द्य, अपीरचेय और किकावाबाधित होने से उसका ही धर्माधम के मामले में प्रवेश हैं ('धर्म चोदर्नव प्रमाणम्')। ध्यान रहे कि वीद्रदर्शन में बुद के अनुभव-मीपिजाल को अनवर्धन में बंद के अनुभव-मीपिजाल को अनवर्धन में बाहे के अनुभव-मैपिजाल को अनवर्धन में प्रमाण के प्रयाण करता प्रस्ट है। उन्हें अभीनिव मन्त्रस्थित का प्रमाण मार्थित प्रयोण करता प्रस्ट है। उन्हें अभीनिव मन्त्रस्थित का प्रमाण मार्थित प्रयोण करता का प्रमाण करता प्रस्त के अने वेद अवस्था के अपीनिव मन्त्रस्थित का प्रमाण मार्थित प्रयोण के प्रमाण करता है। स्थापिक के स्थापित का सात प्रमाण करता प्रमाण है। स्थापित का सात प्रमाण करता प्रमाण है। स्थापित का सात प्रमाण करता प्रमाण करता है। स्थापित का सात प्रमाण करवेदा न स्थापित का सात प्रमाण करता प्रमाण करता है। स्थापित का सात प्रमाण करवेदा स्थापित का सात प्रमाण करता स्थापित का सात प्रमाण करता स्थापित करता सात स्थापित का सात स्थापित का सात स्थापित का सात स्थापित करता सात स्थापित का सात स्थापित का स्थापित करता सात स्थापित का सात स्थापित करता सात स्थापित का सात स्थापित का सात स्थापित का सात स्थापित स्

बौद्धदर्शन में सर्वज्ञता की सम्भावना :

बौडरकांन में भविषा भीर तृष्णा के क्षय से प्राप्त बोगी के परम प्रकर्षजन्य धनुमत पर वन विचा नवा है और उसे समस्त पदार्थों का, जिनमें धर्माधर्मीद भवीदिय पदार्थ भी सम्मिलित हैं, साक्षात्कर्ता कहा गवा है। दिष्माण आदि बौड-चिन्तकों ने सुक्मादि पदार्थों के साक्षात्करण रूप

[शेव झगले पृष्ठ पर]

इन दो कारिकाओं में पहली कारिका को बौद विद्वान् वान्तरिक्षत ने तस्य संग्रह (का॰ ३१२८) में श्रीर दूसरी तथा पहली दोनों कारिकाओं को धनन्तवीय ने बृहस्सवँससिद्धि (प॰ १३६) ने उद्धत किया गया है।

२. सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलोनेति का प्रमा । ताबुभौ यदि सर्वजौ मतभेदः कथ तयो ॥

<sup>—</sup> विद्यानन्द, ग्रब्ट स०, पृ० ३ पर उद्धृत

३. उपदेशो हि बुढादेशंनांषमीदिगोषरः । धन्यया षोपपात सर्वजी यदि नामकत् ॥ बुढादयो हार्वदकास्तेयां नेदादशंभवः । उपदेशः कृतोऽस्तेव्यानिहादेव केवलात् ॥ येऽपि मन्वाययः सिद्धाः प्राचान्येन नशीविदान् । नदा कोऽयस्ति सर्वज्ञः स च सर्वज्ञः स्वपि । तरः कोऽयस्ति सर्वज्ञः स च सर्वज्ञः स्वपि । सक्ता सरमुकुनेत प्रतिकासामयेन तत् ॥

क्ष में सर्वज्ञता को निहित प्रतिशदन किया है। परन्तु बुद्ध ने स्वयं प्रपनी सर्वज्ञता पर जोर नहीं दिया है। उन्होंने कितने ही जतीन्द्रिय पदार्थों को अध्याकृत (न कहने योग्य) कहकर उनके विषय में मीन ही रखा । पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धर्म जैसे अप्रीन्द्रिय पदार्थ का साक्षास्कार या प्रनुषय हो सकता है। उसके लिए किसी धर्म-पुस्तक की शरए। में जाने की आव-स्थकता नहीं है। बौद्धतार्किक धर्मभीत ने भी बुद्ध को धर्मत ही बतनाया है और सर्वज्ञता को मोक्षमानों में समुप्योगी कहा है:

> तस्मादनुष्टानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् । कीट-सल्या-परिज्ञाने तस्य न वयोपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतत्त्वस्य साम्युपायस्य वेदकः । यः प्रमारणसमाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥

> > —धर्मकीति, प्रमाणवास्तिक २-३१, ३२

'मोक्समार्ग में उपयोगी ज्ञान का ही विचार करना वाहिए । यदि कोई जगत् के कीई-मकोड़ों की सक्या को जानता है तो उससे हमें क्या लाभ ? खतः जो हेब और उपादेव तथा उनके उपायों को जानता है वही हमारे लिए प्रमाण-प्राप्त है, सबका जानने वाला नहीं।'

यहाँ उल्लेखनीय है कि कुमारिल ने जहां धर्मज का निवेध करके सर्वज के सर्माव को इंग्टर प्रकट किया है वहां धर्मकीति ने टीक उसके विपारीत धर्मज को सिद्ध कर सर्वज का निवेध मान्य किया है। शान्तरिशत और उनके शिष्य कमनशील बुद्ध में धर्मजता के साथ ही सर्वजता की भी सिद्धि करते हुए देखे जाते हैं। पर वे भी धर्मजता को प्रकृष्ट और सर्वजता को प्राथिक

> सिसाधियवतो योऽर्थः सोऽत्या नाभिधीयते । सस्तुच्यते न तस्सिद्धौ न किञ्चदस्ति प्रयोजनम् ।। यदीयानमस्त्यत्वसिद्धौ सर्वज्ञतेत्यते । न सा सर्वज्ञसामान्यशिद्धमात्रेण रूपयो ॥ यावद्बुद्धौ न सर्वज्ञस्तावस्त्रयन मृता । यत्र वच्चन वर्षते सिद्धौतस्यत्या दुतः ॥ सन्यस्मिन्त हि सर्वज्ञैयस्यस्य सस्यता ।। समानाधिकस्यो हि तयोरंगानिभावता भवेत् ॥

ये कारिकाये ग्रनन्तकीर्ति ने ग्रपनी बृहत्तवंज्ञसिद्धि में कुमारिल के नाम से उद्धृत की हैं।

- १. देखिए, मज्भिमनिकाय २-२-३ के चूलमालुंक्यसूत्र का संवाद ।
- २. स्वर्गापवर्गसम्बाप्ति हेनुज्ञोऽस्तीति गम्यते । साक्षान्न केवल किन्त सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ॥

— तत्व सं० का० ३३०६

बतलाते हैं । इस तरह हम बीद दर्शन में सबजता की सिद्धि देखकर भी बस्तुतः इसका विशेष क्ल हुमोपादेव तत्वजता पर ही है, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। न्यायवेशीयक दर्शन में सर्वजता की सम्भावना:

न्याय-वैशेषिक ईश्वर में सर्वज्ञत्व मानने के घतिरिक्त दूसरे योगी-धारमाधों में नी उसे स्वीकार करते हैं । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व घपवर्ग-प्राध्ति के बाद नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह योग तथा धारममन; संयोग-जन्म गुण पपवा प्रणिपा प्राधि ऋदियों की तरह एक विभूतिमात्र है। मुक्तावस्था में न धारममन: संयोग रहता है घीर न योग। प्रतः ज्ञानादि गुणों का उच्छेद हो जाने से बहां सर्वज्ञता भी समाप्त हो जाती है। हां, वे ईश्वर की सर्वज्ञता सनादि धनन्त धवस्य मानते हैं।

सांख्य-योगदर्शन में सर्वज्ञता की संभावना :

निरीववरवादी सांस्य प्रकृति में घौर ईश्वरवादी योग ईश्वर में सर्वज्ञता स्वीकार करते हैं। सांस्थ्यकों का मन्तव्य है कि ज्ञान बुद्धित्यक का परिष्णाम है और बुद्धित्यक मृत्युत्व तथा नहत्व प्रकृतित्य का परिष्णाम है। धरः सर्वज्ञता प्रकृति में पर्यवित्तित को परिष्णाम है। धरः सर्वज्ञता प्रकृति में पर्यवित्तित को परिष्णाम है। प्रायद्योग का इप्लिकोण है कि पुरुष्ण विरोध क्य ईश्वरच में गिरुष्ण सर्वज्ञता है और योगियों की सर्वज्ञता, जो सर्वविषयक 'तारक' विवेक ज्ञान रूप है, ध्यप्यमं के बाद मन्द्र हो जाती है। प्रपत्नमं प्रवस्था में पुरुष चैत्रम्य मात्रा में, जो ज्ञान से मिलन है, ध्यविष्य रहता है। प्रपत्नमं प्रवस्था में पुरुष चैत्रम्य मात्रा में, जो ज्ञान से मिलन है, ध्वरिष्य रहता है। वार्ष्य यह कि इनके यहाँ सर्वज्ञता की सम्भावना तो की गई है पर वह योगज विभूतिवन्य होने से भनादि अनन्त नहीं है, केवल सादिसान्त है।

#### वेदान्तदर्शन में सर्वज्ञता :

वेदान्तदर्शन में सर्वजता को झन्त.करणनिष्ट माना गया है धौर उसे जीवन्युक्त दक्षा तक स्वीकार किया गया है। उसके बाद बहु छुट जाती है। उस समय अदिवा से मुक्त होकर विद्या रूप युद्ध सण्विदानन्द बहु का रूप प्रान्त हो जाता है धौर सर्वजता झारमज्ञता में वितीन हो जाती है। भयवा उसका सभाव हो जाता है।

- 'मुस्य हि तावत् स्वर्गमोक्ष सम्प्रापक हेतुज्ञस्वसाधनं मगवतोऽस्मामिः कियते । यत्युनः म्रशेषार्थं परिज्ञातृत्व साधनमस्य तत् प्रासणिकम् ।'
  - तत्व स० प० प० ५६३
- २. 'ब्रस्मिद्धिशाच्यानां तु योगिनां बुनतानां योगजयमांनुगृहीतेन मनसा रवारमानाःराकास-दिनकाले परमाणुवायुमनस्यु तत्समवेत गुणकर्म सामान्य विशेषु समवाये चावितयं स्वरूप दर्शनमृत्यक्षेते, वियुक्तानां प्रमः.........
- प्रशस्तपाद भाष्य, पृ० १८७ ३. 'क्लेशकर्मविपाकाशर्यरपरामृख्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः ।'
  - —यो० सु०
- ४. 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।' ---यो० सु-१-१-३

जैनदर्शन में सर्वज्ञता की संभावनाएँ :

जैनदर्शन में जान को घाटमा का स्वरूप घववा स्वाभाविक गुण माना गया है । घीर उसे स्वाप अवाश्यक वतलाया गया है । यदि आरमा का स्वभाव जल (आनना) न हो तो वेद के हारा भी सुक्ष्मादि अये का जान नहीं हो सकता । भट्ट मकल दू ने सिला है "कि ऐसा कोई सेय नहीं, जो अस्वभाव घाटमा के हारा जाना न जाय । किसी विषय में ध्रजता का होना जानावरण तया मोहा दिरोषों का कार्य है। जब जान के अविवस्थक जानावरण तथा मोहा दिरोषों का कार्य है। जब जान के अविवस्थक जानावरण तथा मोहा दिरोषों का क्षय हो जाता है तो विचा क्लावट के एक साथ समस्त जेये वा जान हुए विचा नहीं रह ककता । ही को सर्वज्ञता कहा गया है। जैन मनीपियों ने आरम्भ के निकास घोर निकासकरों समस्त पदार्थों के प्रस्थक जान के प्रयं में इस संक्षता को परंवतिक जाना है। घानम वर्षों व तर्क वर्षों में हम मंत्र अवस्था जान के प्रयं में इस संक्षता को परंवतिक जाना है। घानम वर्षों व तर्क वर्षों में हम मंत्र अवस्था जान के प्रयं में इस संक्षता को परंवतिक जाना है। यसन वर्षों व तर्क वर्षों में हम मंत्र अवस्था जान के प्रयं मंत्र स्व संक्षता को परंवतिक जाना है। यसन वर्षों व तर्क वर्षों में हम संक्षत संज्ञता का प्रतिचारन एवं उपचारन मिनता है। यद्यवध्यान पुत्रोमें कहा गया है "कि लेकनी ममवान समस्त तांको, समस्त जोवों और सन्य समस्त पदार्थों को सर्वेषा एक साथ जानते व देखते हैं।"

आचारान मुनों में भी वही तथन किया गया है<sup>2</sup>। महान् चिन्तक और लेखक कुन्दकुत्त्व ने भी लिखा है कि ध्यावप्ती के कामख से उद्दूष्त देवत ज्ञान वर्तमान, मूल, भविष्यत् सुम्म, व्यवहित झादि सब तरह के नोंचों को पूर्वक्य में गुग्पन् जानता है। जो जिकास से विलोककर्ती समूर्ण प्राची को नहीं जानता वह कन्तत प्राची वाहे एक उच्च को भी पूर्ववता नहीं

१. 'उपयोगो लक्षणम् ।' —तत्वार्थं मू० २- =

२. 'न खलु जस्वभावस्य किव्चद्गोचरोऽस्ति यन्न ऋमेत, तत्स्वभावान्तर प्रति-षेवात्।' — ऋष्ट श० अष्ट स० पृ० ४६

३. 'णाण सपरपवासय ।'--- कुन्दकुन्द, प्रवचन सा० १

४. 'सयं भयव उप्पत्नाणाणदिरसी......सुव्वलोए सब्वलोए वे सब्बभावे सर्व सम जाणदि परसदि विहरदित्ति।' —पट्स० पयदि० सू० ७०

६. ज तक्कालियमिदर जाणदि जुगव समत दो सञ्ज । प्रस्य विश्वत्तिवसमं तं णाणं लाइसं भणियं ।। जो ण विजाणदिजुगवं सप्ये तं कालिने तिहुवणस्ये । णाटु तस्सण सक्सं सपंज दश्यमेकं वा ।। दश्यमणतप्ययमेकसणं ताणि दश्य आणादि । ए। विजाणदि जदि जुगवं कस सो दश्याणि जालादि ।।

<sup>---</sup>प्रव० सा० १-४७, ४८, ४६

वान सकता और वो धनन्त पर्यायवाने एक इब्ध को नहीं बानता, वह समब्द इम्पों को कैंसे एक साथ बान सकता है? "-अधिद्व विवारक भगवती आराधनाकार खिलायें में धीर धाववयक निर्मुं सिकार महावाहें वे बेहे पर धीर आववयक निर्मुं सिकार महावाहें वे बेहे राज्य की स्वावता का प्रवल समर्थन करते हुए कहते हैं कि 'बीतराग भगवान तीनों कालों, अनन्त पर्यायों से सहित समस्त क्षेयों और समस्त सोकों को यापत जानते व देखते हैं।"

स्रागमयुग के बाद जब हम ताकिक युग में भाते हैं तो हम स्वामी समन्तभद्र, सिडकेन सकलंक, हिरमद्र, पात्रस्वामी, बीरसेन, विवायन्द, प्रभावन्द्र, हैमचन्द्र प्रभृति मेंन ताकिकों को भी सर्वज्ञता का प्रवल समर्थन एवं उपपादन करते हुए पाते हैं। इनमें अनेक लेखकों ने तो सर्वज्ञता का प्रवल समर्थन एवं उपपादन करते हुए पाते हैं। इनमें अनेक लेखकों ने तो सर्वज्ञता की भारत्यमानाम, सर्वज्ञ विजेव को पात्र को साम्यान सर्वज्ञ विजेव को स्वायन सर्वज्ञता की स्वायन सर्वज्ञता की साम्यान सर्वज्ञता की स्वायन सर्वज्ञता प्रभावका की स्वायन सर्वज्ञता प्रभावका की स्वायन सर्वज्ञता पर विवायन सर्वज्ञता पर कित्यन सर्वज्ञता पर कित सर्वज्ञता पर कित स्वयं प्रवायन के स्वयं प्रयायन के समुद्ध वनाया है तो प्रवायन न हों।।

सर्वज्ञता की स्थापना में समन्तभद्र ने युक्ति दी है वह बड़े महत्व की है। वे कहते हैं कि मुस्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ भी किसी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष है, वयोकि वे धनुमेय हैं। जैसे प्रान्त । उनकी वह पुक्ति यह है:

> मूक्ष्मान्तरितदूरार्था, प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यया । श्रनुमेयत्वनोऽन्त्यादिरिति सर्वज्ञ-संस्थितिः ॥ — ग्रा॰ मी॰ का॰ ४.

समन्तमः एक दूसरी युवित के द्वारा सर्वज्ञता के रोकने वाले प्रज्ञातारि दोशों धौर आतावरणां का किसी पारमिविषये में भ्रमाव सिद्ध करते हुए कहते हैं 'किसी दुक्वविषेष में जान के प्रतिवस्थकों का पूर्णतया स्वय हो जाता है, न्यों कि उत्त मी अन्यव न्यूनारिकता देवी आती है। जैसे स्वर्ण में बाह्य और पास्मतर दोनों प्रकार के मतों का अभाव दृष्टियोचर होता है। 'प्रति वंशकों के हट जाने पर अस्वभाव धारमा के निए कोई लोस-प्रभेव नहीं रहता। बेयों का मजान या तो भ्रासमा में उत्त सब अयों को जानने की सामय्यंन होने से होता है भीर या ज्ञान के प्रतिवस्थकों के रहने में होता है। 'चू कि आत्या ज्ञा है और यत, संस्थानिक को धारपमा द्वारा प्रतिवस्थकों का प्रमाव पूर्णतया समय है। ऐसी स्थित में उस वीतराय महायोगी को, कोई कारण नहीं कि प्रयेष

१. पस्सदि जाणदि ण तहा तिणि वि काले सयज्ज ए सब्वे ।

तह वा लोगमसेसं पस्सदि भयवं विगय-मोहो ॥ —भ० आ० गा० ९१४९

२. संभिष्णं पासतो लोगमलोगं च सब्बद्धो सब्बं।

तं गरिय जंन पासइ भूगं भव्वं भविस्सं च ।। —आवश्य० नि० गा० १२७ ३. अकलंक, प्रष्टश०-प्रष्टस०

क्षमों का जान न हो । <sup>1</sup> उनका वह प्रतिपादन निम्न प्रकार है : होपावरणबोहोंनिनिक्शेषाऽस्पतिघापनात् । स्वतिष्यपा स्वेतुस्पती बहिरन्तर्मतस्य ।। सः त्यमेबामि निर्दोष गुनिकास्त्रविदोधियाक् । प्रविदोधी गरिष्ट ते प्रसिद्धेन ने साध्यते ।।

- ग्राप्तमी० का० ५,६

समन्तभद्र के उत्तरवर्ती सुश्म चिन्तक प्रकलंकदेव ने सर्वज्ञता की संभावना में जो महत्व पूर्व मुक्तिया दी है उनका भी यहा उल्लेख कर देना प्रावस्थक है। अकलंक की पहली मुक्ति यह है कि सात्मा से समस्य के प्रवास मार्थ्य है। इस साम्पर्य है। होने में ही नोई पुल्लियों के विके के द्वारा भी मुश्मादि जेयों को जानने में समर्थ ही सकता है। ज्याया नहीं। हो, यह ध्यवस्य है कि ससारी-जबस्या में जानावरण से प्राव्य होने के कारण जान के स्वयं को नहीं जान पाता। जिस तरह हम लोगों का जान सब लेयों को नहीं जान पाता है। यर जब आन के प्रतिवत्यक कमी (आवरणों) का पूर्व क्षय हो जाता है तो उस विशिष्ट रिज्यान-पंत्र भी एसमात्र जापेश जान की, जो स्वयं प्रप्राप्यकारी भी है, समस्त लेयों को जान में यथा वाषा है।

उनकी दूसरी युक्ति यह है कि यदि पुरुषों को धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय ज्ञेयों का ज्ञान न

 यहाँ घ्यान देने योग्य है कि समन्तमद्र ने प्राप्त के प्रावदयक ही नहीं, प्रनिवार्य तीन गुणो (बीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेवकता) में सर्वज्ञता को प्राप्त की प्रनिवार्य विधिपता बतलाया है—उसके बिना वे उसमें प्राप्त का प्रसम्भव बतलाते हैं:

आप्तेनोच्छिन्न दोषेसा सर्वज्ञेनागमेशिना। भवितव्य नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्॥

— रत्न क० इलोक ४

२. कवाञ्चेत् स्वप्रदेशेषु स्यास्कर्म-यटलाच्छता । संशारिकां तु जीवनां यत्र ते चस्तुरादयः ॥ साक्षास्कृतं विरोधः कः सर्वयावरशास्यये । सत्यमर्थ तथा सर्व यवाऽनुद्रा अविष्यति ॥ सर्वार्ष्यकृतः साम्य्यांच्यत्यप्रतिवन्धिनाम् । कर्मणा विषये कस्मात् सर्वार्मत्वृत् न पश्यति ॥ महारि नतयः सर्वा मुख्यदुखारि हेतवः । येन साक्षास्कृतास्तिन किन्न साक्षास्कृतं वणव् ॥ अस्यावरण् विच्छेरे त्रेयं किम विषयपते । प्रप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्षाविकोकन्म ॥ हो तो सूर्य, चन्द्र पादि ज्योतिवंहीं की यहण सादि स्विष्यत् रशासों कीर उनसे होने बाते शुमाशुभ का सवितंत्रारी उनश्रेय की हो सकेगा? है दियों की करोशा निए विना ही उनका सतीदिस्तार्थ विषयक उनश्रेम सत्य और यनार्थ स्पष्ट देखा जाता है। प्रथम विस्त तरह सत्य स्वयंद्र इरिस्तारी की सहायता के बिना ही मानोराज्यादि लाभ का स्वयंत्र बीच कराता है उती
तरह सर्वज का जान भी सतीन्द्रिय पदार्थों में संवादी और स्पष्ट होता है। और उनसे इंद्रियों को
स्नित्क भी सहायता नहीं होती। इंद्रियों जो वास्तव में कम जान को ही कराती हैं। वे स्विषक
और सर्वविषयक जान में उसी तरह वाषक हैं जिस तरह मुन्दर प्रासाद में बनी हुई विहत्तियां कम
प्रकाश को ही लाती हैं और सब स्नोर के प्रकाश को रोकती हैं।

सकलंक की तीसरी मुक्ति यह है कि जिस जकार परिमाण प्रागु-परिमाण से बढ़ता-बढ़ता धाकाश में महापरिमाण या बिमुत्व का रूप ने नेता है, क्यों कि उसकी तरतमता देखी जाती है। उसी तरह जान के प्रकर्ष में भी तारतम्य देखा जाता है। पत्र. जहा वह ज्ञान सम्पूर्ण झवस्या (निरित्तिस्यपपने) को प्राप्त हो जाय बढ़ी सर्वजता था जाती है। इस सर्वजता का किसी व्यक्ति या समाज ने ठेका नहीं निया। बढ़ तो प्रयोक साधक को प्राप्त हो सकती है।

जनकी चौषी युनित यह है कि सर्वजता का कोई वायक नहीं है। प्रत्यक्ष स्नादि पाय प्रमाण तो दलिल वायक नहीं है। सकते, वयोकि वे निष् (स्वित्त्वर) को विषय करते हैं। सकते के संवजित के निष् क्षितित्वर) को विषय करते हैं। सकते संवजता के संवज्ञता के विषय में रहते हैं। उस समाय भी उसका निष्य में तहीं कर सकता। वयोकि स्वमाय प्रमाण के लिए यह स्वावयक हैं। कि विसका समाय करता है उसका प्रमाय करता है तो वहीं पहले देखें स्वत्यक हो तो है से पहले देखें कि वहीं पहले होती कि कि वहीं पहले होती है स्वत्यक्ष स्वत

निष्कर्षयह है कि आत्मा 'क' ज्ञाता है भीर उसके ज्ञान-स्वभाव को उकने वाले प्राव-रण दुर होते हैं। ध्रतः स्रावरणों के विच्छित्र हो जाने पर जस्वभाव धात्मा के लिए फिर क्षेष

१. गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् ।

मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया।।

<sup>&</sup>quot;भस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चिता सम्भव द्वाधकप्रमाणत्वात्, सुखादिवत्"

जानने कोष्य क्या रह जाता है? प्रयांतृ कुछ भी नहीं। प्रप्राप्यकारी ज्ञान से सकलार्य-विषयक ज्ञान होना प्रवरमभाशे हैं। शंद्रिया और मन सकलार्थ परिज्ञान में साथक न होकर बायक हैं। वे जहीं नहीं हैं और प्रावरणों का पूर्णत. प्रभाव है वहा प्रैकालिक भीर त्रिलोकवर्ती यावतृ क्षेयों का साक्षात ज्ञान होने में कोई बाया नहीं हैं।

मा० वीरमेन और मा० विद्यानन्द ने भी इनी माशय का एक महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत करके उसके द्वारा जन्यभाव मात्मा में सर्वजना की सम्भावना की है। वह स्लोक यह है:

> ज्ञो जेये कथमजः स्यादसति प्रतिबन्धने । दाह येऽभिदीहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥

> > — जयधवला, पृ०६६, ग्रब्ट स०पृ०५०

प्रिम्न में दाहकता हो थीर दाह्य-इंधन सामने हो तथा बीच में कोई रुकायट न हो तो धिन अपने राह्य को क्यों नहीं जनावेगी ? ठीक उसी तरह घात्मा ज (बाता) हो, भीर जैय सामने हो तथा उनके बीच में कोई रुकायट न रहे तो जाता उन जैयों को क्यों नही जानेगा ? आवरणों के धनाव में जस्वमाव धारमा के लिए धासम्तता और दूरता ये दोनों भी निरर्थक हो जाती है।

धन्त में यह कहते हुए धपना निक्य समाप्त करते हैं कि जैनदर्शन में प्रदेक धारमा में बावरणों धीर दोपों के अभाव में सर्वज्ञता का होना धनिवार्थ माना गया है। वेदानदर्शन में माम्य धारमा की सर्वज्ञता से जैनदर्शन की सर्वज्ञता में सिर्फ इतना ही फन्तर है कि जैनदर्शन में पर्वज्ञता को धावृत करने वाले धावरण धीर रोध मिन्या नहीं है, जबकि वेदानदर्शन में उसी को मिन्या कहा गया है। इसके धावाया जैनदर्शन की सर्वज्ञता वहा सादि धनन्त है और प्रदेक गुरू धारमा में वह पृथक-पृथक विद्यमान रहती है, धतएव धनन्त सर्वज्ञ है वही वेदान्त में मुक्त धारमाएँ अपने पृथक धारमत्व को न रखकर एक धितीय सत्तातन ब्रह्म में वित्तीन हो जाते है और उनकी सर्वज्ञता धन्त-करण-मन्वय्य तक रहती है, बाद को वह नष्ट हो वाती है या ब्रह्म में हो उसका

श्री सम्यूणीनस्त्री ने 'जिनों की सर्वजता का उल्लेख करते हुए उसे शास्मा का स्वभाव न होने की बात कही है। उसके सम्बन्ध में इतना ही निवंदन कर देना पर्याप्त होगा कि जैन मान्यतानुसार सर्वजता झारमा का स्वभाव के श्रीर शहेत् (वीजनुष्तन) धवस्था में पूर्णनया प्रकट हो जाती है तथा वह मुक्ताबस्था में भी अनतकाल तक विद्यमान रहनी है। 'सत् का विनास नहीं और असत का उत्पाद नहीं' इस सिद्धांत के अनुसार आस्मा का कभी भी नाय न होने के कार्या उसकी स्वभावभृत सर्वज्ञता का भी विनास नहीं होता। स्वत्युव धर्मत् घवस्था में प्राप्त समन्त चतुष्ट्य (भानत्वर्यन, वनतज्ञान, धननतन्त्रक्ष और अनतवीय) के धनतपंत धनतज्ञान हारा इस स्वभावभृत सर्वज्ञता में साववत (धनित की स्रोधा धनादि खनन्त और व्यक्ति प्रवित्त की अपेक्षा सादि अनन्त ) स्वीकार किया गया है।

६ मन्तूबर १६६४ को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आयोजित अ० भा० दर्शन परिषद का उदबाटन करते हुए दिया गया भाषण ।

## मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य में प्रेममूला मिक्त इाव प्रेमसागर जैन एमव एवं, पी-एमव डीव, जैन सालेस, बडीत

डा० प्रेमसागर जैन, समाज के उदीयमान सिद्धहरत लेखक है। जैनमिक्त काव्य पर उच्चकोटि का निवन्य प्रस्तुत करने के कारण बात बाक्टरेट की उपाणि से विश्वपित हुए हैं। जैन किया ने विश्वपित हुए हैं। जैन सिद्धान सिद्धान सिद्धान पर प्रकार है। जन साहस्थकार प्रपत्ना गौरत सम्भन्ने थे। ग्रही कारण हैं कि जैन कवियों ने हिन्दी में प्रपार जैन-साहिस्य की रचना की है। प्रस्तुत निवन्ध में इस माज को सुद्धार देव से दर्शाया है कि नारिया प्रेम की प्रतीक होती हैं; उनका हृदय कोमन मौर सरस होता है। उसमें प्रमम्भाव को सहसहाने में देर नहीं समावी। इसी प्रकार भक्त कान्ता भाव से मौर समावन प्रिय रूप से। यह दाम्यय भाव का प्रेम जैन कवियों की रचना में भी पाया जाता है। विद्वान लेखक ने इस भाव का विस्तार से प्रतिपादन विषय है।

भिक्तरस का स्थायी-भाव भगवडिययक श्रुत्तान हैं। इसीको खाण्डित्य ने 'परानुत्तितः' कहा हैं।' परानुत्तितः गभीर धनुत्तान को कहते हैं। गम्भीर धनुत्तान ही भ्रेम कहलाता है। 'वैतयम महाश्रुष्ठ ने रित ध्रपवा धनुत्तान के गाड़े हो जाने को ही 'श्रेम' कहा है।' भिवतरसामृत सिन्धु में लिखा है, 'पम्पडशस्तृत्ति स्यान्तो समस्वातिश्योत्तितः। भावः स एव सान्द्रात्मा वुधैः प्रेम निगवते।''

प्रेम दो प्रकार का होता है— लोकिक घीर घ्रतीकिक । भगवद्विषयक धनुराग फ्रतौ-किक प्रेम के घ्रत्यगंत प्राता है। यद्यपि भगवान का घ्यतार मानकर, उसके प्रति लोकिक प्रेम का भी ध्रारोपण किया जाता है। कि-जु उसके गीछे मलीकिकत्व सर्वेव छिपा रहता है। इस प्रेम में समुचा प्राप्त-समर्थण होता है धीर प्रेम के प्रत्यागमन की भावना नही रहती। घ्रतीकिक प्रेम-जय तत्नीनता ऐसी विनक्षण होती है कि द्वैष भाव ही मृत हो जाता है, फिर प्रेम के प्रतीकार का भाव कहा रह सकता है।

नारिया प्रेम की प्रतीक होती है। उनका हृदय एक ऐसा कोमल धीर सरस स्थल हैं, जिसमें प्रेम भाव को बहुलहाने में देर नहीं लयती। इसी कारण भनत भी कारता-भाव से भगवान की आराधना करने में पपना धहोगाय समस्ता है। भनत 'तिया' बनता है धीर भगवान 'पिय'। यह दाप्परय भाव का प्रेम जैन किवियों की रचनाधों में भी उपलब्ध होता है। बनारसी-दास ने भगने 'भ्रष्यास्य गीत' में भ्रास्या को नायक और 'सुमति' को उसकी पत्नी बनाया है। पत्नी पति के वियोग में इस भांति तड़क रही है, जैसे जन के बिना मछती। उसके हृदय में पति

१. शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, १।२, पृ०१

२. चैतन्य चरितामृत, कल्याण, भक्ति अंक, वर्ष ३२, अंक १, पृ० ३३३

श्री रूप गोस्वामी, हरिभक्ति रसामृत सिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री सपादित, प्रच्युत ग्रथमाला कार्यालय, काशी, वि० गं० १६८८, प्रथम सस्करण, ११४।१

से मिलने का बाब निरस्तर बढ़ रहा है। वह घपनी समया नाम की सबी से कहती है कि पित के बर्धन पाकर में उसमें इस तरह मन्न हो जाऊगी, जेंसे बूंद दरिया में समा जाती हैं। वैंस ममंत्र पाकर में उसमें इस तरह मन्न हो जाऊगी, जेंसे बूंद दरिया में समा जाती हैं। वैंस ममंत्र पाकर पानी हो जाता है। 'मन्त में पति तो उस ममंत्र पानी हो जाता है।' मन्त में पति तो उस ममंत्र पानी हो जाता है। में पति दिविया तो रही ही नही। उसके एकरव को किंव ने भनेक मुन्दर दृष्टान्तों से पुष्ट किया है। यह करत्ति है सीर पिय क्ला, बह सुबन्तीव है गोर पिय सुबन्तायर, वह पिय-नीव है भौर पिय शिय-मिर्टर, वह सरस्तती है भीर पिय बहु।, वह कमन है भीर पिय माभव, वह भवानी है भीर पति संकर, वह जितवाणी है भीर पति संकर, वह जितवाणी है भीर पति संकर,

किन ने मुमति रानी को 'रापिका' माना है। उसका सौन्दर्य और चातुर्य सब कुछ राया के ही समान हैं। बहु रूप-सी रसीली हैं भौर भ्रम रूपी ताले को स्रोलने के लिए कीली के समान है। ज्ञान-पानु को जन्म देने के लिए प्राची है भौर ब्राह्म-स्थल में रमने वाली उच्ची विभूति है। अपने पाम की खबरदार और राम की रसनहार है। ऐसी सन्तों की मान्य, रख के पथ और बन्यों में प्रतिस्थित भौर शोभा की प्रतीक राधिका समित रानी है।

मैं विरिह्त पिय के आधीन
त्यों तलकी ज्यों जल बिन भीन ।।=।।
होहूँ मगन मैं दरशन पाय
ज्यों दरिया में बूंद समाय ।।६।।

पिय को मिलो भ्रपनपो खोय भ्रोला गल पाणी ज्यों होय ।।१०॥

— बनारसी विलास, अध्यात्म गीत, पृ० १६१ २. पिस मोरे घट मैं पिस माहि, जलतरण उसों द्विधा नाहि।

पिय मो करता में करतूर्ति, पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूति ॥ पिय मो करता में करतूर्ति, पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूति ॥ पिय पुल्लागर में मुल्लमीव, पिय शिवमदिर में शिवनीव । पिय बह्या में सरस्वति नाम, पिय माधव मो कमला नाम ॥

पिय शकर मैं देवि भव।नि, पिय जिनवर मैं केवल वानि।। — देखिए वही, ग्रध्यात्म गीत, प०१६१

२. रूप की रसीली भ्रम कुलप की कीली

शील सुधा के समुद्र भीति सीलि सुखदाई है। प्राची ज्ञान-मान की ग्रजाची है निदान की

सुराची निरवाची ग्रीर सांची ठकुराई है। घाम की खबरदार राम की रमनहार

याम का खबरदार राम का रमनहार राघा रस पर्थान में ग्रन्थन में गाई है।

सतन की मानी निरवानी रूप की निमानी

याते सुदृढि रानी राधिका कहाई है।।

- बनारसीदांस, नाटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन कवि, दमोह, पृ० ७६

सुमित भ्रमने पति 'चेतन' से प्रेम करती है। उसे मपने पति के सनन्त ज्ञान, वस और वीर्य वाले पहलू पर एक निष्ठा है। किन्तु वह कर्मों की कुसंपति में पड़कर सटक गया है। सतः वहें ही मिठास मरे प्रेम से दुलराते हुए मुमित कहती है, 'हे लाल तुम किन्नके साथ कहां लगे फिरते हो। साज तुम ज्ञान के महल में वगे नहीं माते। तुम अपने हृदय-तल में ज्ञान-दृष्टि स्रोल कर देशो, दया, समा, समता भीर शान्ति जैसी सुन्दर रमिल्यों तुम्हारी सेवा में वड़ी हुई है। एक से एक मनुषम करती हैं। ऐसे से एक मनुषम करती हैं। यह से एक मनुषम करती हैं। यह से एक मनुषम करती हैं।

बहुत दिन बाहर भटकने के बाद चेतन राजा आज घर मा रहा है। सुमित के मानन्य का कोई िकाना नहीं है। बयों की अतीका के बाद पिय के मानगन की बात सुनकर भना कीन असम्म न होती होगी। सुमित माझ्यदित होकर मपनी सखी से कहती है, "हे सखी देखा पात्र चेतन घर मा रहा है। वह मानारि कान तक दूबरों के बता में होकर पूमना फिरा, शब उसने हमारी मुण भी है। घब तो वह भगवान जिन की माजा को मानकर परमानन्य के मुक्तों को साता है। उबके जन्म-जन्म के पार भी पतायन कर गये हैं। मब नो उबने ऐसी मुक्ति रख औ है, जिससे उसे सार में फिर नहीं माना पड़ेगा। जब वह मपने मनभागे परम मखाँडित सुल का विलास करेगा। "

पित को देखते ही पत्नी के धन्दर से परायेपन का भाव दूर हो जाता है। हैत हुट जाता है और अर्ड त उत्तरन हो जाता है। हैया ही एक माव बनारसीदान ने उपस्थित किया है। सुमित चेतन से कहती हैं 'है प्यारे चेतन ! तेरी और देखते ही परायेपन की गगरी पूर गोद देखिया का मीचल हट गया और नमूची लज्जा पनायन कर गई। कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद भ्राते ही मैं तुम्हें लोजने के लिए अकेती ही राज-यय को छोड़कर भयावह कान्तार में पुत्र पड़ी

१. कहा-कहां कीन संग लागे ही फिरल लाल, प्राची क्यों न प्राच तुम ज्ञान के महल में । नैकह विलोकि देखी प्रत्यर मुद्दिए सेती, कैती-कैंगो नीकी नारि ठाड़ी हैं टहल में । एक तें एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, उपमा न जाय गनी वाम की चहल में । ऐसी विधि पाय कहूं भूति बीर काज कीजे, एनी कह्यां मान तीर्ज बीनती सहल में । — 'मैं या भगवतीया कहां विवास नियम्प रत्नाकर कालांस्य, बमई,

हितोयावृत्ति, सन् १६२६ ई०, शतम्रष्टोत्तरी, २७वां पद्य, पृ० १४ २. देखों मेरी सखी ये आज चेतन घर आवें।

काल अनादि फिर्यो परवध ही, ग्रव निज मुवहि चितावै।।१।। दे० जनम जनम के पाप किये जे, ते छिन माहि बहावै। श्री जिन माजा सिन पर घरतो, परनानव गुज गावै।।२।। दे० देत जलांजूनि जगत फिरन को ऐसी जुगति बनावै। विलग्ने मुख निज परम मलोहत, भेया सब मन माबे।।३।। दे०

<sup>—</sup>देखिये वही, परमार्थं पद पंक्ति १ वां पद, पृ० ११४

थी। वहाँ काया नगरी के भीतर तुम अनन्त बल धौर ज्योति वाले होते हुए भी कर्मों के झावरण मैं लिपट पडे थे। अब तो तुम्हें मोह की नींद छोड़कर सावधान हो जाना चाहिए।" उ

एक सबी सुमित को लेकर, नायक चेतन के पाम मिलाने के लिए गई। पहले दूतियाँ ऐसा किया करती थीं। बहाँ वह सबी भपनी बाला सुमित की प्रश्ना करते हुए चेतन से कहती हैं, "हे लालत ! में अमोलक बाल लाई हूँ। तुम देखों तो वह कैसी अनुपम सुन्दरी है। ऐसी नारी तीनों संसार में दूसरी नहीं है। भीर हे चेतन ! इसकी प्रीति भी तुमने ही सनी हुई है। तुम्हारी इस राथे की एक-दूतरे पर प्रनन्त रीफ है। उतका वर्णन करने में में पूर्ण ग्रसमर्थ हूँ। प आध्यारिसक विवाह

इसी प्रेम के प्रसंग में घाण्यात्मिक विवाहों को लिया जा सकता है। ये 'विवाहना', 'विवाहल' और 'विवाहना', मारि नामों ने प्रमिदित हुए हैं। इनको दो भागों में विवाहन हुए हैं। इनको दो भागों में विवाहन के समय घाणार्थ का दीक्षा मुगरी स्वम्यत संयम्भी के साथ विवाह समयन होता है, और इसरा वह जब प्रात्मा करी नायक के साथ उसी के किसी गुणक्यों कुमारी की गाँठ जुडती है। इनमें प्रथम प्रकार के विवाहों का वर्णन करने वाले कई रास 'ऐतिहासिक काव्य संग्रह' में संकतित हैं। इसरे प्रकार के विवाहों में सबसे प्राचीन जिनप्रमुद्दि का भानतार्थ विवाह में सबसे प्राचीन जिनप्रमुद्दि का भानतार्थ विवाह में सबसे प्राचीन के प्रतिमाहची नायक 'शिवरमणी के प्रतिमाहची नायक 'शिवरमणी के स्वाह करने जाता है। प्रवदाय वाटनों के शिवरमणी विवाह' का उतनेल ही चुका है।

श्वालम तुहु तन चितवन गागरि कृटि अंदरा गी फहराय सरम गे छुटि ॥१॥ वालम० चित्र गुपि पावतम० चारम जिल्लाम नामिया भीतर चेतन भूप, करम तेप चित्र व कन ज्योति स्वरूप ॥१॥ वालम० चेतन बुफि विवार गरह सत्तोध, राग दीष दुर वन्सन छुटत मोष ॥१३॥ वालम०

<sup>—</sup> बनारसी बिलास, घष्यास्त पद पक्ति पृ० २२६-२२६

४. जाई हों जालन बाल घमोतक, देखहु तो तुम कैसी बनी है।
ऐसी कहूँ तिहूँ लोक में सुन्दर, और न नारि घमेक पनी है।
याहि ते तोह करूँ नित चेतन, याहू की प्रीति जु तो सौं सनी है।
तैरी घोर राधे की रीक्षि अन्तज्ञ अभेषे कहूँ यह जात गनी है॥

— भैंग्या भगवतीदास, ब्रह्मविलास, बम्बई, १९२६ ई०,

<sup>-</sup>भय्या भगवतीदास, ब्रह्मविलास, बम्बई, १६२६ ई०, शत ग्रष्टोत्तरी, २८वां पद्य, पृ० १४

ंबह १७ पद्यों का एक सुन्दर रूपक काव्य है। उन्होंने 'जिनजी की रसोई' मैं तो विवाहोपरांत सुस्वादु मोजन और बन-विहार का भी उल्लेख किया है। ४

बनारसीदास ने तीर्थं कर सांतिनाथ का सिवरमणी से विवाह दिखाया है। सांतिनाथ विवाह मंदर में साने वाले हैं। होने वाली वयू की उत्स्वकता दवामे नहीं दवती। वहू सभी से उत्तक्षे सपना पति नाम बंटी है। वह सपनी सबसी से कहती है, "हे सली प्रांज का दिन सस्यिषक मनोहर है, किन्तु सेरा मनप्रभाग प्रभी तक नहीं साया। वह मेरा पित मुखकर है स्थीर चन्द्र के समान देह को धारण करने वाला है, तभी तो मेरा मन उदिध सानन्द से सान्दीलित हो उठा है। स्थीर इसी कारण मेरे नेज-चकोर सुख का समुनव कर रहे हैं। उसकी सुहावनी ध्योति की कीर्ति संसार में पति हुई है। वह दुलक्ष में अंपकार के समुह न पर करने वाली है। उनकी वाणी से समुद करता है। मेरा सीभाग्य है जो मुक्ते एवं पति प्राप्त हहा।"

तीयं कर प्रस्वा प्रावासों के संदमधी के साथ दिवाह होने के वर्णन तो बहुत प्रशिक्ष है। उनमें से 'जिनेश्वर सूरि भीर जिनोश्य सूरि दिवाहना' एक सुन्दर काव्य है। इसमें इन सूरिसों का स्वमाधी के साथ विवाह होने का वर्णन है। इसकी रचना बिक सं १३२१ से हुई थी। दिन्दी के किंदि कुटुरवर्ग्द का 'ऋष्म दिवाहना' भी ऐसी ही एक हिति है। इसमें मगवान ऋषमका का दोशा-कुमारी के साथ विवाह हुया है। आवक ऋष्मश्रसात का 'थाशिवर विवाहना' भी बहुत ही प्रसिद्ध र विवाह को सी बहुत हो की प्रोहा या, वैसी चुनड़ी छशाने के लिए ज जाने कितनी पत्तिवाँ प्रमुख प्रमुख के प्रमुख के सिक्ष ज्ञान के स्वाह सी प्रमुख प्रस्ति की चित्रवर्ण की विवाह के समय भगवान ने जिस चुनड़ी को प्रोहा या, वैसी चुनड़ी छशाने के विवाय का जाने कितनी पत्तिवाँ प्रमुख प्रमुख के साथ कितनी पत्तिवाँ प्रमुख प्रमुख कितनी पत्तिवाँ प्रमुख प्रमुख के साथ कितनी पत्तिवाँ प्रमुख प्रमुख के साथ कितनी पत्तिवाँ प्रमुख पत्ति है। साधुकीति की चुनड़ी में तो संगीतासक प्रवाह भी है।

तीर्थंकर नेमीइवर और राजुल का प्रेम

नेभीश्वर श्रीर राजुल के कथानक को लेकर जैन हिन्दी के भक्तकिव दाम्यस्य भाव प्रकट करते रहे हैं। राजरोखर सूरि ने विवाह के लिए राजुल को ऐसा सजाया है कि उसमें मुद्दुल काव्यस्व ही साक्षात् हो उठा है। किन्तु वह वैसी हो उपास्य बुद्धि से सवालित है, जैसे राषा-सुथानिथि में राषा का सौन्दर्य। राजुल की शील-सती शोभा में कुछ ऐसी बात है कि उससे

५. देखिए, 'हिन्दी के भवितकाव्य में जैन साहित्यकारों का योगदान' छठा ग्रष्टाग्रह्माय, ए० ६५६

६ सहि एरी ! दिन स्नाज सुहाया मुक्त भाषा आया नहि घरे । सहि एरी ! मन उदिख सनस्या सुल, कस्या चन्दा देह घरे ॥ चन्द जिला मेरा बरुलम सोहे, नैन नकोरिह सुक्त करें । जग ज्योति सुहाई कीरित छाई, बहु दूल तिमर दिवात हरें ॥ सहु काल दिनानी अमृतवानी, सरु मृग का तच्छत कहिं । भी सान्ति जिलेश नरोसर को प्रभु, आज मिला मेरी सहिये ॥ —वनारसीदास. बनारसी विलास, श्री सान्तिनाथ वन-स्तुति, प्रथम पद्य, पु॰ १८६ ।

पिवनता को प्रेरणा मिलती है, बासना को नहीं। विवाह मदण में विराजी वसू जिसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह मूक पतुर्थों के करण-करन से प्रताबित होकर लीट गया। उस समय वसू की तिलमिलाहट और पति को पा लेने की वेचेंनी का जो जिन होने वन ने लींचा है, इसरा मही लीव का हा एवंकीति को 'वेमिनाथ राजुल गीठ' भी एक मुटर रचना है। इसमें भी नैमिनाथ को पा लेने की वेचेंनी है, किला नहीं आप को पा लेने की वेचेंनी है, किला वेसी सरका नहीं और कि होनीवय ने भ्रांकित की है।

कवि भूभरदास ने नेमीध्यर प्रीर राजुल को लेकर घनेक यदों का निर्माण किया है।

एक स्थान पर तो राजुल ने प्रभागे माँ सं प्रायंना की, "है मा देर न करों। मुक्ते सीग्र ही वहाँ

अब दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। यहां तो मुक्ते कुछ मी अच्छा नही लगता, वारों बोर

धवेरा ही धवेरा दिवाई देता है। न जाने नेति क्यों दिवाकर का मुख कब दिवाई रहेवा। उनके

बिना हमारा हृदय क्यों भरिवन्द सुरसाया पड़ा है।" पिय-मिसन की ऐसी विकट चाह है,

जिसके नारण लड़की माँ से प्रथंना करते हुए भी नही लजाती। सोध्कि प्रेम-प्रसंग से लज्जा माती

है। क्योंकि तर्वों कमा की प्रथमता होती है, किन्तु यहाँ तो प्रतीकिक प्रीर दिव्य प्रेम की बात

है। म्रजीविक की तत्तीनता में व्यावहारिक उपित-प्रनुतित का रामान नहीं रहुता।

राजुल के वियोग में 'सम्बेदना' की प्रधानता है। भूषरदास ने राजुल के धानतः स्व विरह को सहल स्वाभाविक उग से धामध्यक्त किया है। राजुल षपनी सली से कहती है, ''हे सली! मुखे वहीं से चन, जहां त्यारे जादोगित रहते हैं। तीम्सली चन्द्र के विना सह धामाज का चन्द्र मेरे सब तन-मन को जना रहा है। उसकी किरणे नाविक के तीर की भीति धामि के स्कृतियों को बरसाती है। रात्रि के तारे तो धागरे ही हो 'रेह हैं।''म कही-कहीं राजुल के विरह में 'कहा' के दर्शन होते हैं, किन्तु उसमें नायिका के 'पेडुनम' हो जाने की बात नहीं धा पार्द है, इसी कारण वह तमाशा बनने से बच गया है। यचित्र राजुल का 'दर' भी ऐसा जल रहा है कि हाय उसके समीप नहीं ले जाया जा सकता। किन्तु ऐसा नहीं कि उसकी गर्मी से ज़ढ़कां ले में सुखें चनते तमी हों। राजुल धपनी सखी से कहती है, ''नेमिकुमार के बिना मेरा जिय रहता नहीं है। है सखी ! देश मेरा हृदय कैंसा बच रहा है, जू धपने हाण को निकट लाकर देखती क्यों नहीं।

७. मौ विलंब न लाब पठाव वहाँ री, जह जमपति पिय प्यारो । और न मोहि सुहाय कछू जब, दीसे जगत अधारो री ॥१॥ मैं श्री नेमि विवाकर को अब, देखी बदन उजारो । बिन पिय देखे मुरक्षाय रह्यों है, उर ग्रर्रावद हमारो री ॥२॥

<sup>—</sup>भूघरदास, भूघरविलास, कलकत्ता, १३वां पढ, प० दा

तहीं ने चल री, जहां जादौपति प्यारो । नैमि निशास्त्र दिन यह चन्दा, तन-मन दहत सकल रो ॥१॥ तहां० किरन किथी नाविक शर ति के, ज्यों पायक की झलरो । तारे हैं मगारे सबनी, रजनी राकस दल रो ॥२॥ तहां०

<sup>—</sup>देखिए वही, ४५वा पद, प्० २५

से पी चिरहजन्य उच्छाता कपूर और कमल के वसों से दूर नहीं होगी। उनको दूर हटा दे । मुझे सी पिसपा कलाभर भी 'ककर' जगता है। प्रियतम प्रत्नु वेभिक्तार के बिना मेरा 'हिद्यार' की दिल महीं हो सकता। 'पिय के वियोग में राजुल भी गीली पद गई हैं, किन्तु ऐसा नहीं हुया कि जहीं हो सिर मेरी मेरी मेरी पद गई हैं, किन्तु उसका हुदय भी वहां है, किन्तु उसकी मांकों से खुत के सांभू कभी नहीं हुत है। विद्तु हो तो वह भी भत्ती से मेंट कर ही होगी, किन्तु उसकी मांकों से खुत के सांभू कभी नहीं हुत है। हो तो वह भी भत्ती से मेंट कर ही होगी, किन्तु उसके हाद सूल कर सारंगी कभी नहीं दने। 'के

#### बारहमासा

नेमीस्वर और राजुल को लेकर जैन हिन्दी साहित्य में बारहमासों की भी रचना हुई है। जन सब में कवि विनोदीलाल का 'बारहमासा' उत्तम है। प्रिया को प्रिय के सुन के अनिकचय की सामां का स्वाद में स्वाद के सुन के अनिकचय की सामां का स्वाद में स्वाद साहित्य के सुन के अनिकचय की सामां का स्वाद में साहित्य र पर तय कर रहे हैं, किन्तु राजुल को संका है, ''जब साबन में समर्थार घटाये बुड़ आयेगी, बारों मोर से मार शोर करेंगे, को लिल हुक्क सुनावेगी, बारों मोर से मार शोर करेंगे, को लिल हुक्क सुनावेगी, बार्मिजी दमकेंगी और पुरवाई के फोके अलेंगे, तो वह मुखपूर्वक तय न कर सकेंगे। '' पीय के लगने पर तो राजुल की विन्ता सौर भी बढ़ गई है। उते विश्वाद है कि पति का जाड़ा बिना रजाई के नहीं करेगा। पत्तो की धुवनों से तो काम चलेगा नहीं। उस पर भी काम की औं इसी ऋतु में निकलती है, कोमल गात के नेमीस्वर उतसे लड़ न सकेंगे। 'र बंशाल की गर्मी को देखकर राजुल और भी प्रिक व्याद्वल है, वर्शाल की पार्मि को देखकर राजुल और भी प्रक व्याद्वल है, वर्शाल इसे प्रशंक्त कर साहित्य को पार्मि को देखकर राजुल और भी प्रविक व्याद्वल है, वर्शाल की प्रशंक्त कर स्वाद की साहित्य को प्राप्त सरेगी, तो बीतन जन कहाँ मिलेगा, और तीव धुव से तबते पत्यरों से उनका शरीर दंग जाएगा।''

हेर री म्रामी तपत उर कैसी, लावत क्यो निज हाय न नियरा ॥१॥ नेमि० करि क्वरि कूर कपूर कमस दल, लगत कहर कलाभर सियरा ॥२॥ नेमि० भूषर के प्रभु नेमि पिया बिन, धीतळ होय न राजुल हियरा ॥३॥ नेमि० — देखिए वही, २०वां पर, ए० १२

१०. देखिए वही, १४वा पद, पृष्ठ ६ भीर मिलाइये जायसी के नागमती के विरह वर्णन से ।

> ११. पिया सावन में बत लीवे नहीं, धनधोर घटा जुर प्रावेगी। चहुं प्रोर तें मोर जु शोर करें, बन कोंकिल कुहक सुनावेगी।। पिय रेन प्रधेरी में सुन्ते नहीं, कलु दामिन तमक दरावेगी। पुरवाई की भोंक सहींगे नहीं, खिन में तप तेज खुबावेगी।। - कवि जिनोटीलाट, बारद्वासाता नीम राज्य का, बारहमाता संख्रह,

- कार्यावनादालाल, वारहमासा नाम राजुल का, बारहमासा सग्नह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ४था पद्य, प्० २४,

१२. देखिए वही, १४वां पद्य, पृ० २७

१३. देखिए वही, २२वां पद्य, पृ० २६

नेमि बिनान रहेमेरो जियरा।

किंव लक्ष्मीबल्लभ का 'नेमि राजुल बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। इसमैं कुल १४ पदा है। प्रकृति के रमणीय सन्निधान में विरहिणी के व्याकृत भावों का सरस सम्मिश्रण हुआ है, "आवण का माह है, चारो स्रोर से विकट घटायें उमड़ रही है। मोर शोर मचा रहे हैं। ग्रासमान में दामिनी दमक रही है। यामिनी में कुम्भस्यल जैसे स्तनों को घारण करने वाली भामिनियों को पिय का सग भा रहा है। स्वाति नक्षत्र की बुँदो से चातक की पीड़ा भी दूर हो गई है। शब्क पथ्यी की देह भी हरियाली को पाकर दिप उठी है। किन्तु राजुल कान तो पिय सामा और न पतियां। १४ "ठीक इसी भाति एक बार जायसी की नागमती भी थिलाप करते हुए कह उठी थी, "चातक के मूल स्वाति नक्षत्र की वृदें पड़ गई, और समुद्र की सब सीपें भी मोतियों से भर गईं। इंस स्मरण कर करके ग्रपने तालाबो पर आग गये। सारस बोलने लगे भीर लंजन भी दिलाई पड़ने लगे। कासों के फूलने से बन मे अकाश हो गया, किन्तु हमारे कंत न फिरे, कहीं विदेश में ही भूल गये। 19 27 कवि भवानीदास ने भी नेमिनाय बारहमासा लिखा था, किसमें कुल १२ पद्य हैं। श्री जिनहर्षका 'नेमि बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध काव्य है। उसके १२ सर्वयों में सौन्दर्य ग्रौर श्राकर्षण व्याप्त है। श्रावण मास में राज्ल की दशा को उपस्थित करते हुए कवि ने लिला है. "श्रावण मास है. घनधोर घटाये उन्ने ग्राई है। ऋसमलाती हुई बिजुरी चमक रही है, उसके मध्य से बच्च-सी ध्वनि फूट रही है. जो राज्ल को विषवेलि के समान लगती है। पपीहा पिउ-पिउ रट रहा है। दादर और मोर बोल रहे हैं। ऐसे समय में यहि नेमीश्वर मिल जाये तो राजुल अत्यधिक सूखी हो।" १ ६

इसी प्रबन्ध का छठा ग्रध्याय । प० ५६४

१४. उमटी बनघोर घटा चिट्ठ श्रोरिन मोरिन मोर मचायो। चनकैदिविदार्मिन यामिन कुमय भामिन कुमिय को सग भायो। लिव चातक थीड़ ही थीत नई, भई राजट्री मुट्टे वेट्ट दिपायो। पतिया पैन पाईरी प्रीतम की सती, ध्यावण सायो पैनेम न आयो। —कवि नक्ष्मीवल्या, नीम राजुल बारहमासा, पट्टन पट,

१४. स्वांति बूंद चातक मुल परे । समुद सीप मोती सब भरे ॥ सरवर सबरि हस चित्र माथे । सारत कुरति ह सजन देखाये ॥ भा परमास कास वन पूजे । कत न फिरे बिदेतिहि भूते ॥ — जायसी ग्रन्थावनी, परमाचन्द्र शुक्त सपादित, कादो नागरी प्रचारिणी समा, तृतीय सम्करण, बिट संट २००३, २०१७, प० १५३

१६. यन की घनभोर घटा उनहीं, विदुरी वमकति अलाहित सी।। विधि गाज प्रमाज मधाज करत सु, तामत भी विषयित किसी।। पर्योग्या पिउ पिउ रटत रयज दु, दाहुर भोर वर्ष अलिसी।। ऐसे प्रावण में यहु नैमि मिन, सुझ होत कहें जसराज रिसी।। —जिनहर्ष, नीम बारहमाझ, हती प्रकृष का छठा ग्राच्याय, पृ० ५०२

### भ्राध्यात्मिक होलियाँ

जैन साहित्यकार झाध्यारिमक होकियों की रचना करते रहे है। इनमें होती के संग उपांचों का प्राक्ष्मा से क्यक मिलाया गया है। उनमें आकर्षण तो होता ही है, पाननता भी था लाती है। ऐसी रचनायों को 'कार्यु' कहते हैं। किव बनारसीदास के 'कार्यु' में धारमा रूपी नायक ने विवयुक्त से होती खेली है। किव ने तिला है, ''शहुक घाननर रूपी बस्तव जा पया है धीर गुम माव रूपी पत्ते लहलहाने लगे है। सुपति रूपी कोचिला गलगही होकर गा उठी है, धीर मन रूपी भीरे मदोशत होकर गुजार कर रहे हैं। सुपति रूपी क्यिन-ज्याना प्रकट हुई है, जिससे प्रस्टकमं रूपी वन जल गया है। घानार प्रमृतिक धारमा पर्म रूपी काण खेल रहा है। इस भीति भारस व्यान के बल से परम ज्योति प्रकट हुई, जिससे अटकर्म रूपी होती जल गई भीर आत्मा शानररम में मन होकर विवयुक्त से से आत्मा शानररम में मन होकर विवयुक्त से से आता से लगा।'''

कि दानतराय ने दो जत्यों के महरा होली की रचना की है। एक घोर तो बुद्धि, दया, क्षमा रूपी नारियां हैं घोर दूसरी घोर घारमा के गुल रूपी पुरुष हैं। ज्ञान घोर ध्यान रूपी इक तथा ताल बज रहें हैं, उनसे प्रनट्ट रूपी घनघोर निकल रहा है। घमं रूपी लाल रंग का गुलाल उद्द रहा है घोर समता रूपी रचनों ही पक्षों ने छोल रक्खा है। दोनों ही दल प्रस्त के बल र की भांति एक-दूसरे पर पिचकारों भर-भर कर छोड़ते हैं। इघर से पुरुषता है कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्त्रिया दूखती हैं कि तुम किसके छोरा हो। घाठ कमंक्सी काठ अनुभव रूपी प्रमिण में जल बुक्तकर शान्त हो गये। फिर तो सज्जनों के नेत्र रूपी चकीर,

१७. विषम विरम पूरो भयो हो, साथो सहज बसला। प्रगटी सुरिंग सुगेंथिता हो, मन समुकर मयमंत।। सुमित कोकिला गहमही हो, वही धपूरव बाउ। भरम कुहर बादर फटे हो, घट जाड़ो जड़ताउ।। गुज दल पलवल लहलहे हो, होंहि धयुभ पत्रभार। मिलन विषय रित मालती हो, विरित वेलि विस्तार।। सुरिंत अगिल ज्वाला जगी हो, समिकत मानु धमद। हृदय कमल विकसित भयो हो, प्रगट सुवसा सकरा । परम ज्योंति प्रगट भई हो, लागी होलिका काल प्राट काठ सब जरि बुक्ते हो, तर्ग तताई भाग।।

धिवरमणी के आनन्दकन्द की छूपि की टकटकी लगाकर देखते ही रहे। "मध्यरदास की नायिका ने भी अपनी सिख्यों के साथ, अद्धानगरी में आनन्द रूपी जल से क्वि रूपी केशर मोल कर भीर रहे हुए नीर को उसंग रूपी पिचकारी ने भर कर अपने प्रियनम के ऊपर छोड़ा। इस भौति उसने शरपिक आनन्द का अनुभव किया। "व अनुस्कर प्रेम

प्रेम में घनन्यता का होना घरवाबस्यक है। प्रेमी को प्रिय के प्रतिरिक्त कुछ दिखाई ही न है, तभी बह सच्चा प्रेम है। मां-बाप ने राजुन से दूवरे विवाह का प्रस्ताव किया, क्योंकि राजुन की नेमीस्वर के साथ भावरें नहीं पड़ने पाई थीं। किन्तु प्रेम भावरों की घपेसा नहीं करता। राजुन को तो दिखा नेमीस्वर के प्रत्य का नाम भी हर्वकारी नहीं था। इसी कारण उसने मां-बाप को कटकारते हुए कहा, "हे तात! सुन्हारी जीम लूब चली है जो घपनी लड़की के लिए भी गासिया निकालते हो। तुन्हें हर बान सम्भन कर कहना चाहिए। सब स्वयों को एक-सी न समझो। मेरे लिए तो इस ससार में केवल नेमि प्रभु ही एक मात्र पति हैं "देन

महारमा धानन्दघन धनन्य प्रेम को जिस भांति अध्यात्म पक्ष में घटासके, वैसा हिन्दीका अन्य कोई कवि नहीं कर सका। कबीर में दाम्पत्य भाव है और धाध्यात्मिकता भी,

१८. श्रायो सहज बसन्त खेले सब होरी होरा।

उत बुधि दया खिमा बहु ठाड़ी, इत जिय रतन सजे गुन जोरा ॥१॥ ज्ञान च्यान डफ ताल बजत हैं, धनहद शब्द होन धनयोग । घरम मुराग गुनाल उडत है, समता रग दृह ने घोरा ॥२॥ परसन उत्तर भरि पिचकारी, छोरत तो करि-करि जोरा । इतते कहै नारि तुम काकी, उततें कहै कौन को छोरा॥३॥ धाठ काठ अपुभव पालक में, जन बुल शान्त मह सब ओरा। खानत ज्ञिव धानन्द चन्द छुबि, देसहि सञ्जन नैन चकोरा॥४॥

चानतराय, द्यानत पद-सम्रह, कलकत्ता. ६६वा पद, पृ० ३६-३७
 सरधा गागर में रुचि रूपी, केसर घोरि तुरन्त ।

म्रानन्द नीर उमग पिचकारी, छोड़ो नीकी मन्त ॥ होरी खेलोंगी, घर ग्राये चिदानन्द कन्त ॥

> - भूवरदास, 'होरी खेलोगी' पद, ग्रध्यात्म पदावली, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पुष्ठ ७५

२०. काहेन बात सम्भान कही तुम जानत हो यह बात भली है। गानियां काइत हो हमको मुनो तात भनी तुम जीभ जली है।। पैसर की तुम तुस्य गिनी तुम जानत ना यह बात रसी है।। साभव में पति नेत्र प्रभुवह लाल विनोदी को नाश बली है।।

---विनोदीलाल, नेमिव्याह, जैन सिद्धान्त भवन ग्रारा की हस्तलिखित प्रति

किन्तु वैद्या प्राक्ष्यं नहीं, जैसा कि धानन्यन में हैं। जायकी के प्रवस्थकान्य में अलीकिक की धीर इशारा असे ही हो, किन्तु लीकिक क्यानक के कारण उसमें वह एकता नहीं निम सकी है, वैसी कि धानन्यपन के मुस्तक पदों में पाई जाती है। सुजान वाले घतानन्य के बहुत से पद समयद्भावित में वैदी नहीं लग सके, जैसे कि मुजान के पस में पटे हैं। महाना आनय्यन कि एक पहुंचे हुए साधु ये। उनके पदों में हुदय की तत्नीतता है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, "मुहापिन के हुदय में निर्मुण बहुत की प्रमुश्ति से ऐसा प्रेम जागा है कि धनादि काल से सभी धाने वाली प्रजान की नीद समाध्त हो गई। हुदय के भीतर मन्ति के दीपक ने एक ऐसी सहुज ज्योति को प्रकाशित किया है, जिसमें प्रमुख नया है हि प्रसाद साम प्रमुख वस्तु प्राप्त हो गई। में पर में पर में पर मुख्य वस्तु प्राप्त हो गई। में पर में प

भक्त के पास भगवान स्वयं घाते हैं, भक्त नहीं बाता। उब अगवान माते हैं, जो मक्त के प्रानन्द का वारापार नहीं रहता। धानन्दपत्र की सुर्तितन नारी के नाव भी स्वयं प्राप्ते के और अपनी 'तिया' को ने मण्ड के स्वयं का प्रेत्र के बाद प्राप्ते नाव की प्रत्य का प्रेत्र का प्रत्य क

बम्बई, चौथा पद। प्०७,

को नाद भी उठने लगाहै। अब तो उसे लगातार एकतार में पियरस का मानन्द उपसंक्ष्य हो रहाहै।<sup>९२</sup>

ठीक उसी भांति बनारसीदाव की नारों के पास भी निरंजनदेव स्वयं प्रकट हुए हैं। वह स्वर-उच्चर सटकती नहीं। उसने अपने हृदय में ज्यान लगाया और निरजनदेव आ गये। अब वह प्रमन्ते खान ने ने ने ने उसने प्रचित्र के प्राप्त से प्रक्रित हों। उसने पाय और भय दूर भाग गए है। परमात्मा जैसे साजन के रहते हुए पाय और भय करें। उसका साजन साधारण नहीं है, वह कामदेव जैसा मुख्दर और स्वास्त सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से उरन्त मिल जाता है। "



२२. माज मुहागन नारी।। मबचू प्राजः ।।

मेरे नाथ भाष मुख नीनी, कीनी निज समवानी।। मबचू ।। १।।

प्रेम प्रतीत राव रिच रगत, पहिर्द गहिर जिली सानी।

महिरी मिलत रंग की रावी, भाव सजत सुबकारी।। प्रबचू ।। २।।

सहज मुभाव चूनियाँ पेनी, बिरता कगन भागी।

प्रमान उरक्सी उर में राबी, पिव गुन माल प्रपारी।। प्रबचू ।। २।।

सुख सिदूर माग रंग राती, निरत जैनी सानारी।

उपजी ज्योति ज्योत पट विभुवन, प्रारसी केवल कारी।। प्रबचू ।। ४।।

उपजी जूनि सजया की प्रसहर, जीत ननारे वारी।

भडी मदा प्रानन्दभन बरात, बिन भोरे इक नारी।। प्रबचू ।। ४।।

---देखिए वही, २०वां पद,

२६. म्हीरे प्रगटे देव निरंजन ।
प्रदर्भ कहा कहा सर मटकत कहा कहू जनरजन ॥ म्हारे० ॥१॥
स्वजन द्वेष दृश नवन गाऊँ चाऊ चितवत रंजन ॥
सजन पद प्रकार रपाल्या सकत दुरित मय ज्वा ॥ म्हारे०॥२॥
वो ही कामदेव होय काम घट वो ही मुखारत मजन ॥
स्वौर उपाय न मिले बनारसी मकत करमयस सजन ॥ म्हारे०॥३॥

— बनारसीदास, बनारसी विनास, जयपुर, १९५४ ई०, 'दो नवे पर', पु० २४० (क)

## जैन पद साहित्य का तुलनात्मक ऋध्ययन

डा० कस्तूरचन्द कासलीबाल एम०ए०पी०एच-डी०, अयपुर

हिन्दी में बाब्य, चरित क्या एवं पुराण साहित्य के साय-साथ जैन कियों ने पद साहित्य के विकास में पूर्ण योग दिया। पद साहित्य दीराय एवं भिक्तमां का उपदेश देने बे बहुत सहायक सिद्ध हुमा है। जैन शास्त्र सामधी में सास्त्र प्रवचन के एक्यात् मकन एवं गीत बोतने की प्रयासिकहां वर्षों ने चली भ्रारही है इस दृष्टि से भी इन कवियों ने पद प्वना में भ्रीषक कोच दिवलाई। यथांप यह कहना कठिन है कि सबंबयम किस कवि ने हिन्दी में पद-साहित्य की एक्ता की भी लेकिन इतना अवश्य है कि १४-१४-थी शतास्त्र में पद प्वना सामाय बात हो गई। १ थूथी बतास्त्री के एक प्रविद्ध विद्यान सकनकीति का पद देखिये—

तुम बलिमो नेमजी दोय घटिया।

जादव बंस जब क्याहन झाए, उन्नसेन घी लाडलीया॥ तुम०॥ राजसती विनती कर जोरे, नेम नाल मानव न हीया॥ तुम०॥ राजसती सलीयन मु बोले, गिरनार भूषर घ्यान घरीया॥ तुम०॥ सक्तकसीति मनदासु चारी, चरणे वित्त लगाय रहीया॥ तुम०॥

सकलकीति के परचात् बढ़ा जिनदास के पद भी मिलते है। शादिनाव स्तवन के रूप में ति**वा हुआ** उसका सह पद बहुत मुश्दर एवं परिष्कृत भागा में निबद्ध है। १ थी सतावती में होने वाले कियाँ में भीहल, पूनो, बुचराज भादि कवियों के पद उल्लेखनीय है। राजस्थान के जैन शाहत अण्डारों की प्रस्तुमुखी पतुर्थ भाग में तेसक ने १४० ते स्थिक जैन कवियों के पदो की सुचना दी है।

इधर हिन्दी परों के प्रमुख पुरुषकर्ता महाकवि कवीरदास, मीर्ग एव सूरदास समुणी-पासक कवि थे। इन कवियों की अधिन-पारा से जैन कवि भी ध्रमाधित नहीं रह सके घोर कालान्तर में उनकी रचनाओं पर भी टन भक्त कवियों का अवस्य प्रभाव पड़ा। तुलसीदास कं समझालीन जैन कवि बनारसीदास एवं रूपकट्ट थे। तुल्सीदास कट्टर रामोपासक से घोर अपनी रामायण के माध्यम से रामक्या का घर-घर प्रचार किया था। इसलिए तुलसी की रामभित से भी जैन कवि पद्धते नहीं रह सके। श्रवाधि से घारता, परसात्या एवं वैराग्य के गुण गाते रहे किन्तु भगवद्मित्तत की घोर भी जनका ध्यान गया धोर तीर्थकरों की घरित में इन्होंने पद लिखने प्रारंभ विवे ।

१४-१६वी सताब्दी के पश्चात् जैन कवियों ने सैकड़ों-हजारों की संस्था में पद लिखे। कितने ही कवियों ने तो २०० से भी प्रषिक पद निल्ल कर उस साहित्य की घोर अपनी रिच का प्रदर्धन किया। इन हिन्दी पद निर्माताक्षों में मुद्दारक रत्नकीति, मुद्दारक कुषुदबन्द्र, इपचन्द्र, बनारसीराम, जणजीवन, जगतराम, झानतराम, भूषराम, न्यसराम, नुस्तराम, नवसराम, गुष्ठजन, छत्रपति, मामवन्द्र प्रापि के नाम उल्लेखनीय है। यदि इन जैन कवियों के पदों की गणना की जावे तो यह संमवतः दस हुजार से कम नहीं होंगी सेकिन प्रभी तक ४-७ कवियों के प्रतिरिक्त शेष कवियों के बारे में साहित्य जगत् को कोई वियोप जानकारी नहीं है। इन कवियों ने बहें ही सुनर शब्दों में

सनितपरक, प्राध्यात्मिक, दार्शनिक तथा रहस्यवादी पद सिखे हैं जिनको पढ़ने से प्रात्मिक शानित मिसती है एवं जीवन नैतिकता की घोर विकसित होता है। प्रस्तुत लेख में ऐसे ही कुछ कवियों का तुमनात्मक घष्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है—

भूषरदास १ त्याँ शताब्दी के प्रसिद्ध किंव थे। ये प्रागरे के रहने वाले ये तथा पाइकें पूराण बासक काव्य की सबत् १७५४ में रचना की थी। भूषरदास ने साथा को कबीरदास के समान हो तिमारी शब्द से सम्बोधित किया है। कबीर ने माया के विभाग कर पर इस्ताय है जब कि भूषरदास ने उस रे स्वक्ष का भी परिचय दिया है। माया विज्ञती की प्रागत के समान है जो मूर्ख प्राणियों को कलवाती रहती है। उस पर विश्वास करने वाले के मर्वेद पद्धाताय करना पड़ती है और अन्त में नरक में भी जाना पड़ता है। उसीर ने उसके कबला, भवाती, मूरित एवं जीविम ब्राह्मित के स्वत्य में नरक में भी जाना पड़ता है। कबीर ने उसके कबला, भवाती, मूरित एवं जीविम ब्राह्मित है हो भूषरदास ने "कैंदे कप किने में कुनटा तो भी मन न प्रपादा" वह कर सारे रहरम को समक्ताने का प्रसात किया है। कबीर ने माया को प्रकृप कहानी लिल कर छोड़ दिया है लेकिन भूषरदास ने "जो इस टिमनी को उस वेंदे में तिनको शिर नाया" शब्दों में अच्छा प्रस्त किया है। हो सी तिनको सार नाया" शब्दों में अच्छा प्रस्त किया है। हो नो ही किया के पदों को पाठनों के सामने प्रवानाप किया या रहा है—

माया महा ठगिनी हम जानी।

निरणुन फांस लिये कर डोने बोले मधुरी बानी। कैसन के कमला हूँ बैठी, शिव के भवन थिवानी। पंदा के मुरिति हूँ बैठी, तीरण में भई पानी। जोगी के जोगिन हूँ बैठी, राखा के घर रानी। काह के हीरा हूँ बैठी, काहू के कोडी कानी। भगतन के भगतिन हूँ बैठी, बह्या के बह्याणी। कहत कबीर मुनो हो सती यह सब सकथ कहानी।।

+ +

मुनि टमनी मासा, तै वस जम टम खाया।
दुक विस्तान किया जिन तेरा, सी मुरस्त पहलाया॥ मृनि०॥
साधा तनक दिलाय विज्ञ ज्यो, मुदमती तलवाया।
करि मद खम्म धर्म हर तीनों, सन्त ननक पहुँचाया॥ मृनि०॥
केते कंच जिये तै कुनटा तो भी मन न प्रपाया।
किसही सो नहि मीति निमाई, बह तीज और नुभाया॥मृनि०॥
भूपरं छतत किरत यह नक्कों, भोंदू करि जग पाया।
जो इस टमनी को टम बैठ, मैं तिनको जिर ताया॥ सुनि०॥

क्बीरदास ने ब्रथने एक अन्य पद में यह प्राणी सारी अग्नु वातों में ही ब्यतीत कर देता है, इस रूपक का मुन्दर पित्रण किया है। जैन कवि छन ने भी इसी के समान एक पद निखा है जिसमें उनने "प्रापु तक में ही बीती जाय" के दरवासाप किया है। दोनों कवियों के पदी की प्रयम दो पत्रित्रण पहुंचे— जन्म तेरा बातों ही बीत गया, तूने कबहुँन कुष्ण कहा। । पांच बरस का भोला भाला श्रव तो बीस भयो । सुन्दर पंचीसी माया कारन देश विदेश गयो । —कडीरटाम

श्रायुसब यों ही बीती जाय।

बरस घपन ऋतु मास सहूरत, पल छिन सभय सुभाय। बन न सकत जप तप ब्रत संजम, पूजन भजने उपाय॥ मिथ्या विषय कपाय काज में, फंमोन निकसो जाय॥

— छत्तदास

यदि कबीरदास प्रमुचे भवन करने में धानन्द का धनुभव करते है तो जगतराम कवि 'भवन सम नहीं काज दूजों की माला जनते हैं। दोनों हो कवियों ने परमात्मा के भवन की अपूर्व महिमा गाई है। भवन से पापों का नाश होता है। सत समाज का समागम होता है। इस्य का मण्डार आपत होता है। दोनो किया के पदों का जय्ययन कीजिये—

भजन में होत आनन्द ग्रानन्द ।

बरर्स शब्द ध्रमी के बादल, भीजें मरहम सन्त । कर अस्तान मगन होय बैठे, चडा शब्द का रग । मगर बाम जहीं तत की निद्यां, बहुत धारा गग । तरा माहिब है तेरे माही पारम परसे ध्रम । कहुत कबीर मुनो भाई साथो, जबने थांश्स सोड्या । — कबीरहाम

भजन सम नहीं काज दूजो।

थमं भन भनेक या में, एक ही सिरताज। कररा जाके दुरता पातक, जुरता सत समाज। भरत पुत्र मण्डार याते, मिलत सब मुख साज।।।।। भनता को यह इस्ट रोसो, ज्यों शुधिन को नाज। का कर्म ईंधन को माज। सा स्वता को सन्ति सस, मज जलिय को याज।। सा इस्ट जाकी करता महिसा, कहो तो कैसी लाज। जनतराम प्रसाद याते, होता अविकल्प जा ॥ ३॥

दौलतराम ने भगवान महावीर से भवपीर हरने तथा कमें वेड़ी को काटने की प्रार्थना की है तो कबीरदास ने भगवान से निवेदन किया है कि उनके बिना भक्त की कौन पीर हर सकता है।

> हमारी पीर हरो भवपीर (दौलतराम) स्राप बिन कौन सुने प्रभु मोरी (कबीरदास)

हसी तरह यदि कबीरदास ने ''वाघो ! मूलन बेटा बायो, गुरू परताप साधु की संगत खोज कुटुन्ब सब बातों' पर में बालक का नाम जान रखा है तो बनारसीदाम ने बालक का नाम भीटू रखकर नाम रखने बाने पंडिन को ही बालक हारा खा लेने की अच्छी करपना की है। इस हरिट से बनारसीदास की करपना निस्मदेह उच्च स्तर की हैं। दोनों परों का प्रतिम भाग देखिए—

कबीरदास — ज्ञान नाम धरयो बालक का क्षोभा वरणि न जाइ। कहै कबीर मनो भाई साधो, घर घर रहा समाह।।

बनारसीदास—नाम धरयो वालक को भौद रूप बरन कछ नाही।

नाम धरंते पाडे खाये कहत बनारशी भाई।।

राजस्थान की लाडकी मीरा ने हुप्पभक्ति की देश में अनुकम धारा बहाई। भेरे तो गिरधर मुवाल दूसरो न कोई का सालाप पर घर होने लगा। साधारण जनता हुप्पभक्ति में दीवानी हो छड़ी और मीरा द्वारा रिवत पदो को गांकर सारे वासुमहल को भित्तविभोर कर दिया। इद्यर जैन किंद भी उत्त प्रवाह से अपूर्व नहीं रह सके। कविवर बनासीदास ने 'जगन में सी देवन को देश, जानु वरन दरादिक परसे होग छक्ति स्थ्यमेय" का आजाप लगाया। इसी तरह एक और भीरा ने प्रभू से होती केवने के सिए निम्म खब्त सिलो :—

(१) होली पियाबिन लागेखारी सुनो री सखी मेरी प्यारी।

(२) होरी खेलत है गिरधारी। तो दूसरी भ्रोर जैन कवि श्रारमा से ही लेलने को आगे बढ़े भ्रीर उन्होंने निम्न शब्दों में भ्रयने मात्रों को ब्यक्त किया—

> होरी खेलूँगी घर ग्राए चिदानन्द। शिशर मिथ्यात गुर्देशव. ग्राइ काल की लब्धि बसत।

१७ भी बताब्दी में होने वाने महाकवि तुनसीदात ने 'राम जपु राम जपु राम जपु वाबरें, 'घोर नीर निर्मिताम निज लखरें का सदेव फैताबा तो कविवर रूपचन्द्र ने विनेन्द्र का नाम जपने के लिए प्रोरसाहित किया किन्तु अपने पिरणामों को पित्रण करने के लिए मन से कोटे को निकाल कर उनका स्मरण करने के लिए भी कहा। कविवर बानताय ने 'रंमन भज भज दीनदबाल, जाके नाम तेत दक लिन में कटे कोटि अथ जाल' के कप में भगवद्मतित करने के लिए जगत् को सलाह दी।

इस प्रकार जैन कवियो ने श्रष्टवास्म एवं भवितपरक पद निख कर हिन्दी पद साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया जिसका विस्तृत श्रध्ययन होना आवश्यक है।

## संयम व सदाचार

श्री दयाचन्द जैन शास्त्री

सभी प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य मे बुद्धि बल अधिक होता है इसलिए उसमे अपना हिताहित विचार करने की शक्ति भी अधिक होती है। विचारशक्ति का यह दैवी लाभ पाकर भी मनुष्य यदि उसका उपयोग स्वयर हित-साधन में न करे तो उसे प्रपना दुर्मान्य ही समभना चाहिए। प्राहार, निज्ञा, भय भीर मेचुन वे चार संज्ञाएं मनुष्य व पत्र में समान रूप से पाई जाती हैं। वेकिन मनुष्य पञ्च की तरह दृष्टी की पूर्ति में प्रपना बहुमूत्य जीवन नष्ट कर दे तो उसे मनुष्य भीवन पाने से क्या लाग ?

मनुष्य सद्भाग्य से प्राप्त इस देवी सम्पदा का उपभोग जीवन की सुभ झीर अधुम दोनों ही दिशाओं में कर सकता है। सुभ दिशा में किया गया उपयोग धर्म पर सदाबार तथा ससुभ दिशा में किया गया उपयोग धर्म या पर नहां जाता है। बुद्धि के सुभ दिशा में किया गया उपयोग धर्म या पाप नहां जाता है। बुद्धि के सुभ दिशा में किये उपयोग से वहन केवल अपना अपितु प्राध्माश का भी हित कर सकता है सौर ससुभ दिशा में किए गए उपयोग से स्थाप दिनाश भी। शह्म व शास्त्र रचना उस एक ही बुद्धि के परिणाम हैं, पर एक से मानदता का संहार व दूसरे से उसका कस्याण होता है। राम-रावण, कृष्ण-कंस, कमठ-मस्भूम झार्थिक पेशीराणिक उदाहरण उसी सद्भसद् बुद्धि के ही तो प्रतिकत्त हैं। साल भी स्थाप के उराहरणों की कमी नहीं है। परन्तु इनमें से हमें अपना जीवन कैसा बनाना है यह हमारे सोचने की बात है।

ष्टाज के मानव समाज पर जब हम दृष्टियात करते हैं तो हमें बड़ी निराक्षा होती है। आज के मानव ने सपने जीवन का प्रमुख श्येय केवल धन सचय और विषय मुख-साधनों की पूर्ति ही मान रक्खा है। स्नार यह धर्मावरण करता भी ं तो इन्हों की उपलब्धि के लिए। स्रहानिश्च उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि उचित सनुचित तरीकों से धन कमाना और उससे सपनी सासुरी वायनाओं की प्यास बुक्ताना। परिस्हानन्द और विषयानन्द उसके जीवन के ये ही दो महास्रत है।

ग्राज का मानव ग्रपनी ग्रान्मिक शक्तियों के विकास का सार्य ध्वरुद्ध करके केवल भीतिक उपलब्धियों के तुष्णा-क्वार में फताता जा रहा है। वह कोल्हू के बेल की तरह धर्मने जान-चक्ष्मो पर वातनामों की रही बांधे निरन्तर विषयक के श्रास-वास मर्थ की पुरी लिए पूषा करता है तथा ज्यों-यां जिन्दगी के दिन पूरे कर काल कर्वावत हो जाता है। विषय-सामग्रियों की मोहकता में वह जीवन के महान कर्तव्यों से इतना वेसुध रहता है कि मेरे जीवन का प्रमन्त में स्वाहणीय विषय-सामग्रियों की मोहकता में वह जीवन के महान कर्तव्या से इतना वेसुध रहता है कि मेरे जीवन का ग्रन्त में स्वाहणा इतनी विवेक-बुद्धि उतमें नहीं रह जाती।

हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के परवात् जन-जीवन को मुल-मुविधा सम्पन्त बनावे के लिए विभिन्न योजनाओं द्वारा भीतिक उपलब्धियों के तो नाना प्रयस्त किये गए और किये जा हुँ हैं पर जन-जीवन के विष्क-वन के से सुन्त करने के लिए कोई भी प्रभावशाली प्रयस्त नहीं किया गया। फलतः समुखे देश का वारिजिक-त्तर दिनोदिन शितता गया भीर भ्राप्त स्थिति काबू के बाहर प्रमुख्य की जाने लगी है। देश में बल-गीव्य, सबस धीर सिदासिता उत्तरोत्तर बहुती जा रहा है भीर उसके स्थान पर भ्राप्ता प्रस्त स्थार किया ति तरितित हास होता जा रहा है भीर उसके स्थान पर भ्राप्ता प्रस्त स्थार विद्या के लगा पर प्रस्त भ्राप्त देश के समय जीवन में सेवा के नाम पर स्थापित के लगा पर प्रस्त भ्राप्त के नाम पर प्रस्त भ्राप्त होता का नाम पर अपन्त भ्राप्त होता जा र स्थापित के नाम पर प्रस्त भ्राप्त होता के नाम पर स्थापित भ्राप्त के नाम पर स्थापित अपने के नाम पर स्थापित स्थापित अपने के नाम पर स्थापित स्थापित अपने के नाम पर स्थापित स्थापित अपने नाम पर स्थापित स्थापित स्थापित अपने नाम पर स्थापित स्

वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं मानो मानवता घोर सदाचार के नाम पर देश का दिवाला ही निकल गया हो। ग्राडचर्य की बात तो यह है कि जिस देश में अपनी आध्यारिमक ज्ञानगरिमा के प्रकाश

श्चावस्य का बात ता यह हो कि जिस देश में अपना आध्यात्मक जानगात्मा के अपने के अपने को स्थाप के बीवन के उच्चतम आदार्शीय र चलने की हमेशा कि विवक्त में उपना दी हो, जिसने तम पूत सात्माधों की तरोभूमि होने के कारण विभिन्न घर्मों की तीयंहयती होने के गौरव प्राप्त किया हो, जो प्रपने प्राप्त-दिवस्य की घेटता के कारण 'ध्यायंभूमि' के नाम से विश्व में विश्वत हो बही देश प्राप्त प्रमुप्त की प्राप्त प्रमुप्त की प्राप्त प्राप्त हो । यहारि देश के साथ प्रमुप्त हो तहा है। यहारि देश के साथ प्रमुप्त हो हो । यहारि देश के साथ प्रमुप्त के बारण देश हो हो । यहारि देश के साथ प्राप्त हो ता जा रहा है।

यह ठीक है कि लगभग प्रठारह वर्षों से विदेशी सता से हमने मुनित पा ली है तथापि पाइचारम संस्कृति और सम्मता के गुलाग हम प्रव भी हैं। हमें पाइचारय संस्कृति से इतना व्यामोह हो गया है कि हर बात में हम उसकी हो नकल करने के प्राधी बन गये है। हमारा रहन-सहन, सानपान श्रीर सभी तीर-तरीके प्राय. पाइचारय संस्कृति में इतते जा रहे है। परन्तु प्राइचर्य यह है कि बहाँ सी प्रचाहयों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है।

पाश्चास्य भारतीय सस्कृति में मोलिक धन्तर यही है कि प्रवम भोगप्रधान होने से मनुष्य को विलासी व इदियों का दास बनाती है धीर दूसरी त्यागप्रधान होने के कारण उसकी संवमसील धीर सदाचारी बनाती है। धतः धान धावस्यकता इस बात को है कि मनुष्य के लिचारों में पिवचता वा साचार करने के निए उनके जीवन को धाव्यास्मिकता की धोर मोहने के सफल प्रवन्त किये जाये। थियाकंट्रो में धन्य विषयों की शाक्षा साथ प्रध्यास्मिक विषयों की सिक्षा का मुगबन्ध हो बिसते देव के होनहार वालको और तक्षों का मानसिक धरातल ऊंचा उठे और वे औवन की सुभ दिवा की घोर भावने के धारी बने । असे बढ़ की बीमारी पत्तों के हतान वे दूर नहीं हो सकती वें हो मनुष्य की आस्मिक घणवा बंचारिक कमजीरियों को कानन या अराी व्यवस्थामों के बन पर दूर नहीं किया वा सकता।

बतः देश का चारित्रिक-स्तर ऊँचा उठाना है श्रेचवा उसके जीवन में सराघार ग्रीर संयम की प्रतिष्ठा करना है तो देश के जीवन में श्राध्यारिक विचारधारा को प्रवाहित करने वाली साधन सामग्रियों को सुसर्गाठित एवं प्रभावशील बनाना चाहिए। श्राधनण की बुढता ग्रीर विचारों की पवित्रता के दिना मात्र भौतिक उपनिध्यता मनुष्य के जीवन को शांति ग्रीर ग्रानम् प्रदान नहीं कर सकती और न मनुष्य उनका उधिक रूप में उपभोग हो कर सकता है। उसके स्वयं के श्रेष्ठ विचार ही उसके जीवन को ऊर्ध्वगामी ग्रीर मुसस्हत बना सकते हैं।

## जैन वीर बंकरस

विद्याभूषण, सिद्धांताचार्य श्री पं० के० भुजबली शास्त्री, सं० 'गुरुवेव' मुब्बिडी

पांच-छह साल तक मान्यश्रेट के कारागृह में कराहने वाने गंग शिवमार पर हवीभूत हो, गोविन्द प्रभूतवर्ष ने ही उसे फिर तलवनपुर के सिहामन पर बैटाया और प्रपने ही हाथी से उस संब सिक्सार के मस्तक पर युक्ट रखा। पर बाद चक्रवर्ती के सहोदर बंकरस के साथ मिक्कर कतन्त्र वही मंग सिक्सार ने फिर राष्ट्रकूटों पर दूसरी बार तजवार वठाई। पर वस सदस्य में में वह चुरी तरब रागीजत हुआ। तव भी दवाजु गोविन्द चक्रवर्ती के हारा उसका राज्य पुनः अभीको दिया गया था। मानो उस उपकार का प्रत्युक्तार स्वरूप चक्रवर्ती वव उत्तर भारत के विभिन्नय में स्वरूप दे हे, तव नीतिमार्ग (शिवमार के सनुज का पोता) ने इयर दक्षिण में एकाएक राष्ट्रकूटों पर उसका कर दिया।

इस सबर को पाते ही बनवासी के महामण्डलेक्वर जैन वीर बंकरस छोड़े गये। इस्मा सर्प की तरह प्रवृद्ध हो, तुप्त हो समर के लिये तैयार हुए। गन की इस्तम्यता को समरण कर जनका हुवय शोध से एकदम पावाल बन नया। या पी केहए कि बंकरसबस समय शोध की जालामुझी ही बन गये। परिणायस्वरूप कोलतूर से प्रेणित बंकरत की सबर राष्ट्रहूट पहुंचने के पूर्व ही, उनकी सबल सेना रात्ते में खेहने बाने वीरों को करन करती हुई केदाल किले पर साहक्यूर्वक हमला किया। यह किला गंग नरेशों के प्रथान छेना-केटों में से एक या। कैदाल का गह किसा उस समय क्यार्टिक में बटा दुर्भय समयक्ष जाता था।

लीह नवच तुल्य वह दुगं, उसके भीतर के बीर सींनक भीर भागर शस्त्रास्त्र आदि सभी कराल काल की तरह हमला करने वाने वंकरस के सामने टिक नहीं सके। शत्रु-सेना के भाने की खबर किले के प्रम्दर वह चने के पूर्व ही राजवमूह ने प्रधान द्वार को चूर-पूर किया और पैदल सियाहियों ने प्रमाण्य मानो द्वारा किले की दीवाल पर चुकर र एक विषाहियों को कतल कर डाला। रात को किले के प्रमदर लोगों के सोने के उपरान्त हमला खुक हुआ। वह हमला सूर्योदय के पहले ही समान्त होकर किले के उत्तरर रास्ट्रुक्टों का गहड़क्बर कड़कड़ाने लगा।

दुमें य उस कैराल किले की विजय से वकरता की सेना का उत्साह हुगुना हुण और वेरियों के हृदय में मय ने स्थान पा निया। बाद वकरता की घटम्य सेता अपेकर दावास्ति की तरह सामने की सभी बीजों को जलाती हुई सीधा मंग राजवानी तत्ववनपुर की घोर बढ़ी। मरी हुई वर्षाका मेरी हुई सामने को सभी बीजों को जलाती हुई सीधा मंग राजवानी कर तावती। सथानक हमना करने वाली विजय में मल करने की सेना के समझ तत्ववनपुर सर्वववा दाणागत हुणा। राष्ट्रकूट के ऊपर अन्यासपूर्वक तत्ववार उठाने वाले नीतिमार्ग का दर्ष चूर-चूर हुणा। पर हुं, प्रस्त देशा के समझ करने वाली प्रमान प्रस्तित राजवानी को ले लेने मात्र से बीर वंकरता को समर में अलख्ड विजय नहीं मिल सकती थी।

कोलापुर के पास ठहरी हुई गंगसेना को जीते बिना बंकरस ध्रमनी पूर्व विवय से ज्ञन्त हो कर बुपचाप बैठ नही जकते थे। पहले आगत सेना को विश्वान्ति प्रदान कर बाद कोवला-पुर की भीर प्राप्त करने का विचार कर बकरस ने तत्वनपुर की विवय का समाचार चक्कतीं को भेवा। परन्तु वह समाचार जब मान्यकेट में पहुंचा वह बक्तवीं विवय के आगन्द को ध्रमुख्य करने की परिस्थित में नहीं रहे। उपर नीतिमार्ग की सेना राजा रमहुबु में जब राष्ट्रकूट सेना पर हमता कर रही थी, तब इधर मींव की कुटनीति से त्रिपुरि को देखने के ब्याया से संकरसण के साथ गया हुआ राजकुमार, वेटि सेना के बस पर अपने को चक्रवर्ती घोषित कर, राष्ट्रकूट

राज्य पर ईशान्य दिशा से हमला करने वाला या। इस प्रकार त्रिपुरि में गये हुए राजकुमारे कृष्ण एवं शंकरमण को प्रपनी कुटनीति से सफल होने में बिलकुल सन्देह नहीं रहा।

इसलिए भविष्य में चक्रवर्ती होने वाले हुष्ण को विशेष काबू में लाने के लक्ष्य से, संकरनाज ने अपने पिता करकल को समभाकर, कृष्ण का विवाह, अपनी बहन के साथ किया और सेना के साथ किरणपुर पहुँचकर, हमला शुरू करने के छिए मंगि के समाचार की प्रतीक्षा करने लगा। रावा रसदूर-वृत्व में राष्ट्रकूट सेना की पराजय के समाचार को सुनते ही संकरमण ने कृष्ण को ही राष्ट्रकूट-वृत्वभवीं घोषित कर चेदि राज्य की सीमा को लायकर राष्ट्रकूट राज्य पर हमला किया।

यह समाचार भयकर आंधी की तरह बहुकर प्राया और उसने चनवर्ती को किनतंच्य-वि मूड बना दिया। उस प्रसीमन धाषात से उनको बड़ा ही करट पहुँचा। भूकस्य के कारण हिल्डोंने की तरह पूमने वाली घरती पर वे लहुं-लड़े ही बोनने लगे। चनवर्ती प्रयो ही में लड़ कारों पर विश्वास नहीं करते हुए महल में इयर से उथर उधर ते घर वाध्य की तरह चनकर काटने लगे। उस समय खाना, पीना धादि सभी चीजों को छोड़कर वे विटोह को निर्मूल करने के लिए सर्वया कटिबड हुए। पुत्र के विरुद्ध लड़ाई में जाने के लिए उन्होंने स्वय सेनाधिपत्य को स्वीकार निया एवं विटोही राजकुतार को पकड़कर लानेवाले को एक लाल सिक्क बहुनान में देने कि घोषणा की। इस प्रयक्तर घोषणा को सुनकर सारा नगर विवनती के धाषात की तरह एकाएक स्वक्ष्य हुमा।

"हम अवसर पर बीझातिसीझ घाइए, चक्रवर्ती बिझोही दुत्र को बिना देवे अग्न-जल स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। वे सेना को एकश्रित कर रहे है घोर उस सेना का नामक बनने के लिए स्वयं कटिबंड है। राजधानों में भी बेरनीति की घाग सर्वत्र जोरों में मुनग रही है, इस समय चक्रवर्ती के पास ब्रांग जैसे घान्त और तगिनट ब्यविनयों का रहना परमायस्यक ही नहीं, प्रतिवाय है। बीझ चक्रे बाइण ।"

एक पत्रवाहक ने गुण भद्रावार्य के इस झाशय बाने एक पत्र को बकरस के हाथ में दिया। इस पत्र को पढ़कर योड़ी देर बकरस किकर्तव्यमुद्ध हो बैठ गये। पर उत्तर क्षण में ही गंगपादि के समर को माने बढ़ाने का भार धपने एक विद्यवस सेनानायक को तोपकर चीज्ञाति- सीप्र पत्र का पत्र धपने एक विद्यवस सेनानायक को तोपकर चीज्ञाति- सीप्र पत्र वार हो अपरक्षकों के साथ विज्ञती की तरह वकरस साम्यवस्त्र की भ्रोर पण पढ़े। अक्स्मान् भ्राये हुए बकरस को देखकर पत्रवन्नी एवदम चिक्त हुए। सिर्फ वार दिन की दारण व्यथा से बिलकुत सुने हुए तिरक्षेत्र पत्रवर्गों को देखकर प्रयवस र स्वत्रवृद्ध से भी भ्रम न खाने वाले बकरस का बीर हृदय भी अभिन्यवीतत नवनीत की तरह एकदम पियल गया भीर झांसे में धानू भर साए। तब चक्रवर्ती ने कहा कि "ट्रूटनीति की भ्राभी से व्याप्त इस राज- धानी को किसके हाथ में सीपकर वाएँ; इस बात की बढ़ी विज्ञा में थे। मापके माने से हम निभंग हो गये। सब विद्वत्व हो, समाराण की भ्रीर जा सकते हैं।"

इसका अयार यकरत ने यो दिया: "प्रमुके हृदय को मैं पहचानता हूँ। प्रमु! राज-कुमार के व्यवहार से ब्रापके हृदय में जो चोट पहुँची है उसे मैं जान रहा हूँ। आप मेरी नम्न प्रार्थना को स्वीकार करें। सापने नेरा निवेदन है कि इस विद्रोह को निर्मूल करने का भार साप सुने सीत है। एक सप्ताह के धन्तर इस विद्रोह को निर्मूल कर में राजकुमार को सापने समझ लाकर बहा कर हूँगा। प्रमर यह काम पुनते नहीं हो सका तो में अवस्य प्रीमन्त्रवेश कर्षा। प्रमु ! यह मेरी घनल प्रतिका है इतना करके ही में स्वतना ऋण चुकाना चाहता हूँ। मेरी दूसरी माग है कि इस विद्रोह के ताप्त होने पर्यन्त प्रापने सम्तन्त्रल का जो परिस्थाग किया है उस भीपए। प्रतिका को साप तोह हैं। यदि मेरे सामने प्राप साहार लेगे तो मेरे सरीर में बच्च का बल सा जामगा। मेरी बात पर धावको विद्रवाल नहीं हो तो आप स्पनी प्रतिका को जारी रखें। किंदु कब तक अप आहार नहीं के ते वार क मुक्ते भी आहार तथा के निए आजा दे दें।" बंकरस के भे में से आहार स्वार कर एक विराह के प्रतिका निया सामने स्वार स्वार कर किया है।

बंकरस धपनी प्रतिजानुसार बिदोह को विसूत कर, सींग धौर शंकरगण दोनों की परचालापपूर्वक मृत्यु के बाद राजकुमार करण के साथ मान्यलेट को लीट खाये। प्रतिज्ञानुसार राजकुमार को लाकर चकरवी के सामने उपस्थित करने पर, चक्रवर्ती विद्रोही पुत्र को मरणदंड नुत्य भयकर सजा देगे ऐसी झागा वकरस को नहीं रही। इल्ला की परनी विद्रा राजकुमारी की प्रार्थना पर भी चक्रवर्ती जब स्थान न देन तर ता-चार राजकुमार को मृत्युदण्ड की सजा ही दुहराते गंगे, तब वकरस ने अपने धासन में उठकर द्रवित हो यो कहा, "प्रमु ! राजकुमार को समा प्रदान की विद्रा हो को ते वह से स्वर्त को स्वर्त में प्रपने गाणों को देने को तैयार हैं।"

दन पर चक्तर्ती ने कहा कि "वक्त्म सथंकर स्वरायी के लिए सपने प्राची को देने के लिए कह रहे हैं। उनकी उदारता और दया स्विमन्तनीय है। पर एक के स्वराय के लिए हुसरे को सबा देकर तृष्टिन पाने का स्विचार हमें नही है।" तब आचार्य गुणमद्वी ने वो कहा—"चन वर्ती के हारा पान करते के किए निवेदा करे तो, प्रजाधों को सामान करते हैं। परन्तु प्रजाय राजकुतार को स्वना प्रदान करने के लिए निवेदा करे तो, प्रजाधों को सामान समान चक्रत्ती का पा है। क्योंकि रक्षा-दिश्ला दोनों में प्रजाओं का अधिकार ही सर्वोपित है। चक्रवर्ती प्रजाधों को काल्या चक्रवर्ती का स्वाधि को कार्य क्य में लाने का नापन मात्र है।" प्रवासों ने मी गुण-सदाओं के बहुएत्य समिप्राय का समर्थन किया। बस, फिर चया, चक्रवर्ती ने भी राजकुमार को क्षमा कर दिया !

## जैन वाङ्मय के ग्रमर रत्न त्राचार्य कुन्दकुन्द ग्रौर उनका जीवन-दर्शन

डा० प्रद्युम्तकुमार एम.ए. पी.एच-डी. ज्ञानपुर, दाराणसी

ईसा के एक शताब्दी पूर्व भारत के दक्षिणी अंचल से एक ऐसी महान् विभूति का उदय हुआ। जिसको यद्यपि जैन वाङ्मय के भीमाकाश का एक अत्यन्त जाज्वस्थमान नक्षत्र कहा बाता है, परन्यु वस्तुतः वो जैनों के लिए नहीं, जैनेतर विचारकों के लिए भी प्रेरणा का स्रीत स्वा है। उस विभूति को हम कुरदुल्य के नाम से ही अधिक जानते हैं। कुरदुल्य की विचार- वैसी, तस्वकान की शोब-प्रशासी और महिला धर्म की शाब-प्रश्नित सब हुछ ही वही विचार- मैं सिक्का कीर समृद्धि के स्व हुछ ही वही विचार- मैं मिला के कि स्व हुछ ही वही विचार कीर कि स्व हुछ ही वही विचार कीर समित के स्व कि स्व हुछ हो वही विचार तीसरी शताबिक में माराजु ने सीर नवीं शताबिद में माराजु के स्व है। इस्त विचार में सिक्का के स्व कीर स्व हुए के सिक्का के स्व हि तर सिक्का माराजु के हैं कि समझ्यायिक हो। परन्तु खेद है कि समझ्यायिक हो सी भीवण धांची ने भागित का कुछ। इतनी धायिक मात्रा में साकर दक्ष्य ही हिना मिल हम कुरदुल्य की भीवलता का एक विहंगम दर्शन सावर हमारी आज की वैज्ञासिक एवं निवस्थ में कुरदुल्य की भीतकता का एक विहंगम हस्तानों के प्रदान ने बाने में मदद दे सके।

#### तत्त्वज्ञातः समावाद

सत्य की क्षोज में कुन्दकुन्द परावलस्वी न होफर स्वावलस्वी वने। उन्होंने सत्यासत्य के निर्णय में अपने आरमजान को ही मुक्य कसीटी के रूप में स्वीकार किया। घतः जो कुछ उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उसे हमारी विचार-प्रक्रिया की सर्व-स्वीकृत प्रवाली के द्वारा प्रस्तुत किया। स्पष्ट ही कहा:—

> उबओग विसुदो जो दिगदावरणंतराय मोहरधो। भूदो सयमेवादा जादि पार णेय भूटाणं।। (प्रव०सार-१५)

समित् : जिसका उपयोग विश्वद है ऐसी झात्मा जानावरण, दर्शनावरण, घन्तराथ और मोह क्य रत से रहित स्वयंव होती हुई अवपूत पदार्थों से पार को प्राप्त होती है। अवतः शुढ झात्माझान के माध्यम से झेयमूत पदार्थ बसाव्य बाने जाते हैं। 'बानना' किया समूर्ण तस्वज्ञान का प्रस्थान-बिन्दू है। गृद्धज्ञान कु कि परस्य को काग्यनाशृद्धि से रहित होता है, जतः उसका जानना केवल 'विधारना' होता है। विधारना निर्मय को प्रविधा कहलाती है जिसमें बुढि-स्थापार का गृद्ध क्य निहित है। निर्मय को ध्यवदा दक्तांद्वी एंग्याना प्राप्त खाने का पर्योग कि स्वयं से पारस्थानिकता एक किया से समुद्धा होती है। घटा वाश्व को कोई से भिष्टा जमसमुखी होती है, जिसके दोनों छोरो पर दो बस्तु-सत्य मोजूद होते हैं। 'बानना' भी एक क्रिया है, जिससे प्रस्थान करने पर हम सुरूप्त बाता धीर झेय दो बतायों के मध्य था जाते हैं। इस प्रकार झान-स्थारार के परिणान स्वरूप हमें जो कुछ उपलब्ध होता है वह यब कुछ सत्ता को ही विभिन्न इक्ताद्वी हैं। कुप्तकुप्त कहते हैं:—

सत्ता सब्ब पयत्या सविस्स रूवा ग्रणंत पञ्जाया । (पंचा॰ सार—=)

भवीत् : सत्ता मनंत पर्यायपुनत, तविश्वरूप, सर्वपदार्थं स्थित है। अतः जो कुछ भी हम जानते प्रथम देखते हैं वह सत्तापुनत प्रवस्य है। सत्ता के बिना 'जानना' प्रयमा देखना हो। ही नहीं सकता । तार्किक रूप से चाहें सत्ता 'जानने' का परिणाम भले ही हो, परम्तु तस्व-रूप से 'जानना' सत्ता पर बाब्रित है । तस्वदृष्टि से सत्ता ही मूल है ।

इस प्रकार जब सत्ता की तालिकता स्थापित हुई, तो प्रक्त उठा, कि सत्ता को हुब कितना जान सकते हैं? इस प्रक्त का उत्तर यही है कि जो हम जानते अथवा देखते हैं कह सब स्था हो है। पपने 'जानने', 'देखने' वे परे हम सत्ता को प्रधाणित नहीं कर सकते, वसींक एकांत-रूप से यह कहना, कि हम सत्ता का कुछ अंश नहीं जानते, यह सिंद करता है कि हम उत्त प्रमाजों सत्ता के प्रति पूर्णत. प्रजान नहीं हैं। कुन्स्कुन्द इस प्रखं-गारितकता को स्थान नहीं देते। वह यह मानते हैं कि सत्ता प्रमेश है। अतः जानने और देखने की जितनी भी पर्याण सम्मान्त हो सकती है से सब सत्ता की ही पर्याण है। सत्ता की उत्ति 'जानने' से नहीं होती। उत्ती तरह जान मी अयसत्ता की उत्पत्ति नहीं है। तस्ता जाता और श्रेष स्व-प्रमाणीन है। उनकी सत्ताएँ निरमेश है। 'जानना' कोर 'देखना' सत्ताओं का पारस्थरिक किया-व्यापार है। यह किया-कारित्व जाता से अंथ की ओर ही प्रवाहित होता है। इस्तः 'जानना' और 'देखना' जाता की ही गुण-पर्याय हैं स्वक्त है। दोनों का प्यवहारत तादारस्य है। तस्त्व. दोनों स्वाधीन है।

#### दो द व्हियां

क तावतः ज्ञाता थीर ज्ञेय की दोनों इकाइयों स्वहत्वाधीन हैं। उनका परिणमन प्रथमी निज की चीज है। परिणमन की प्रत्येक पर्योध में हत्य्य वही है। बल्कि यूं कहिए, वह हत्य्य ही विभिन्न पर्योक्त हुए जिल्हा प्रश्लेक पर्योध मह हत्य ही है। ज्ञान और दर्शन पर्योक है। उनमें सत्ता अपनिष्ठ है। हत्य और प्रयोध सत्ता के ही दो पहलू है। यही दोनों पहलू हमारे लिए दो दृष्टियों प्रस्तुत करते हैं—एक इक्श-दृष्ट और इसगे पर्याध-दृष्ट। पर्याध, जैसा कि सभी कहा, सत्ता का एक ध्यावहारिक पहलू है, क्योंकि उनका निर्धारण सह-सत्ताओं की पारस्परिकता है होता है। इस पारस्परिकता के चार तत्वों—इक्श क्षेत्र, काल, भाव की सापेकता में पर्योध का स्वक्ष्य निविचत होता है। इतः पर्यावदृष्ट व्यावहारिक और सापेक्ष है; जबांक इत्य दृष्ट पारमाधिक और निर्येक्ष है, वर्योक वह पर्यावपत व्यावहारिकता के तार्विक आधार का स्वचन करती है। इन दो दृष्टियों के हारा प्रत्येक सत्ता के नीकिक और पारनीकिक दोनों पहलुओं का प्रकाशन हो जाता है। कुल्बकुल्द रहाँ रोनो दृष्टियों के माध्यम से प्रय-त्य पर वस्तु-सत्ता के ब्यावहारिक और पार-मार्थिक पहलुक्षों का विवेचन वश्ची सकतावृक्ष करते जाते है।

कुन्दकुन्द की विवेचन प्रशासी का महात्त्य इस बात मे है कि वह इन विरोधी स्वक्य बाली दृष्टियों को बहण करते हुए भी सत्ता की प्रकाशन सैली में किसी प्रकार का विरोध नहीं प्राने देते । विरोधस्यवहार दृष्टि या नय के विभिन्न विकल्पों में दृष्टिगत होता है। परन्तु कुन्द-कुन्द उन स्थावहारिक विकल्पों का समापन सत्ता के पारमाधिक पहलु में कर देते हैं। प्रकार समेद भी पर्योग-मात्र रह जाता है। सता के इस स्वयत-विरोध के निराकरण के बाद कुन्दकुन्द उसके बाह्य विरोध को लेते हैं। एक सत्ता का इस स्वयत-विरोध के निराकरण के बाद कुन्दकुन्द उसके बाह्य विरोध को लेते हैं। एक सत्ता का इसरी सत्ताओं के वैपरीस्य का निराकरण उनकी स्तरवर्ती मासन्त सत्ता में होता है। इस प्रकार भासन्त मत्ताओं की शृंखना का सुखन करते-करते हम भंततः महामत्ता की परिकर्णना पर पहुँचते हैं, जिगमें सम्पूर्ण प्रवांतर सत्ताओं का परिहार हो बाता हैं। महासत्ता की यह करूरना प्लेटो के Idea of Good और हीडोल के Absolute के काफी प्रवृत्त है। इस महासत्ता के भी दो पहुंच बनते है। पारमाधिक पहुंच देशात के भारत कहा का पोषक है और उसका व्यावहारिक पहुंच बेबदर्शन के स्वगावाद तथा बहुत्ववाद का पोषक। तथ्यत- महामत्ता एक स्वाधीन टोम दकाई है।

#### उपादान भीर निमित्त

भ्रव प्रदन उठता है सत्ता के कियाकारित्व का। किसी भी पर्याय का उत्पाद भ्रयवा विनाझ क्यों भीर कैसे होता है ? उदाहरणन एक घट पर्याय का उदय हुआ। इस उदय का हेत क्या है ? कुन्दकुन्द इस हेतु के निर्णय में भी पूर्व वर्णित दो दृष्टियों का ही प्रसग उठाते हैं। तत्वतः श्रथवा परमार्थत. उक्त पर्याय का हेतु तत्सवधी द्रव्य श्रथवा मृत्तिका ही है जो कि उक्त वस्तुसत्य के सम्पर्णत्य का पोषक है। प्रत्येक सत्ता स्वतः परिणमनशील है। अतः परिणमन का मुलाधार वह सत्ता स्वयं ही है। यह उसका अंगरंग हेत् हैं, जिसे उपादान कारण भी कह सकते हैं। इतना होते हुए भी यह न भूल जाना चाहिए कि उपादान एकान्तिक सत्य नहीं है। सत्ता की एक सारिणी है जो महासत्ता से ग्रवर सत्ताग्रों के कम में उतरती चली आती है। इस प्रकार प्रत्येक अवर सत्ता भ्रपनी विषयभत सत्ताओं का वर्ग बनती है। महासत्ता जिसका सर्वोच्च वर्ग है। निम्नतम सत्ता ब्यक्तिगत इकाइयाँ है जो किसी का वर्गनहीं होती और जो कि एक यथार्थवादी विचारक की मल परिकल्पना का आधार है। प्रत्येक इकाई परिणमनशील है। प्रत्येक सत्तात्मक यर्ग के अतर्गत गाने वाली इकाइयाँ उस वर्गकी उपादान है। उसके सहसत्तात्मक वर्ग उसके निमित्त है। दोनो ही निमित्तात्मक सह-सत्ताएँ यद्यपि किसी उच्चतर सत्ताकी इकाइया है और उसका उपादान कारण भी. परन्त अपनी पारस्परिक उपेक्षाओं से वे एक इसरे की निमित्त कारण है। जिस समय इन सत्तास्रों को इनकी स्रासन्ततम उच्च सत्ता की स्रपेक्षा देखा जाता है तो इनमें केवल सन्यत्व . भाव ही प्रकट होता है। परन्तुजब इन्हें बपनी सह-सत्ताश्रों की अपेक्षा देखा जाता है तो इनमें पथकत्व भाव ग्रा जाता है। ग्रंत उपादान कारण में केवल ग्रन्थत्व भाव है, जबकि निमित्त में . पथकत्व भाव । दोनो ही कारण ऋपनी-श्रपनी अपेक्षाश्चो से यथार्थ और भूनार्थ है । सस्पूर्ण व झथवा र टब्बन्स की ग्रपेक्षा उपादान भनार्थ है ग्रीर निमित्त अभनार्थ; ग्रग्नास्य ग्रयवा पर्यायत्व की ग्रपेक्षा .. निमित्त भनार्थहै भौर उपादान स्रभतार्थ। इसीलिए कन्दकन्द जब समबसार स्रथ मे ब्यवहार नस को स्रभतार्थ स्प्रीर निश्चय को भृतार्थ कहने है (समयसार-११), तो उसमें द्रव्यद्विट पहले से निहित है। समयसार के प्रारम्भ में ही अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कन्दकन्द लिखते है:—

तं एयत्तविहत्तं दाएह ग्रप्पणे सविहवेगा।

जरि दाएज्य पाण चुन्किज्य छल ग भैतब्य ।। समय० — १ ।। सर्मात् : उस एक्टब विश्वकत धारमा को में आधारमा के निज्ञ बंधव से दिखाला हुँ, यदि में दिखाजें तो प्रमाण स्वीकार करना और यदि कहीं चुक जाउँ तो छछ छहन महीं करना । इस गाया से स्पट है कि समसमार का सम्पूर्ण क्यम आस्ता के निज्ञ वैभव अथबा हम्म-दृष्टि से किया गया है। अतः इस कथन को भी कथंबित सत्य की कोटि में रखना ही श्रेष्ठ है। उपादान और निमित्त दोनों ही कमशः कथंबित भूतार्थ और कथंबित प्रभृतार्थ हैं। उनके ऐकान्तिक स्वरूप को यहएा करना कृत्यकृत्य के दर्शन के साथ अन्याय करना है।

#### ग्राचार

कुन्दकृत ने मानवीय आचार-दर्शन का ग्राधार भी बड़ा व्यापक भीर सुत्यस्ट हुंडा। व्यक्ति का जो धर्म है वही करणीय है। जोर जो बनु का स्वमाब है वही धर्म है (प्रब० सार-७) अतः बन्तु के लिए करणीय बही है जो उसका स्वभाव हो। जैसे जत का स्वभाव सीतलता भीर भ्राप्ता का स्वभाव चैतना है। उनका प्रयने स्वभाव में दक्ति हो जाना ही धर्म है।

स्वभाव किसी भी वस्तु के द्रव्यस्त की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति द्रव्य का गुण है स्रीर तत्वतः द्रव्य भीर गुण एक ही इकाई के पहलू हैं (प्रव॰ सार—११४)। सतः अपने स्वभाव में दीक्षित आरमा स्वथ भमंकप है (प्रव॰ सार—६)। यम कोई वाह्य वस्तु नहीं, जिस क्षात्र किया जाए। निवत्व की धारणा ही घमं है। साचार धमं का वाहत है। आचार आरमा का निजल्लमय अथवा स्वक्रमय होने का एक प्रयत्न है। द्रस स्वस्तम्य होने के लिए प्रस्तमयन्त्र का स्वाग अनिवायं है। इसीजिए मन, पवन और काव तीनो ही स्तरा पर महिसा, अपरिष्ठह, अस्त्रेय, सील, और ब्रह्म वर्ष नवों के द्वारा प्रात्मा स्वगमय में प्रवृत्त होती है। सम्पूर्ण विजातीय प्रभावों से मुक्ति आचार का लक्ष्य है। ज्ञान, दर्शन, वीर्ग सीर मुख की वृद्धि उपरोक्त मुक्ति की कसीटी है। इत गुण चतुष्टय की अनतक्ष्या अभिव्यक्ति गुढ़ चारित्र्य का चरमबिंग्डु है। झाचार इसी गुढ़ चारित्रिक प्रक्रिया की लक्षण सहिता है।

प्राचार के मामले में कुन्यकुत्व का वीशात्य इस बात में प्रिष्क है कि वह स्वसमय होने के लिए सत्ता के उपादान कारण पर प्रिषक बल देते हैं, बयों के उपादान स्व की चीज है और स्व पर ही स्व का प्रिषक काव है। प्रव प्रमाना वारण कर उपादान भी चीज है और स्व पर ही स्व का प्रिषक काव है। यह स्व में स्व ते से लिए सत्ता हो वह है जिसे हम कर सकते हैं। बीज उसमें पहले से पड़ा है। घव हमें धैये से निमित्त क्यों वाह्य जल-बायु की धरेशा करनी चाहिए धोर उत्तन फ्लान के लिए प्रशाबान और विस्वासी भी रहना चाहिए। जो केवल निमन्त के पीछे दौहते हैं, उन्हें दोनों ही धोर से घाटा रहता है। उपादान की उपेक्षा तो उन्होंने स्वय्द ही की, धोर निमित्त परस्थात्मक होने के कायण जनका निज हो न सका। प्रत ऐसे व्यक्ति प्रमाने हैं धोर मुद्द। आचार के ट्रिक्शण से उपादान ही अध्य मार्था है धौर निमित्त है प्रदेश धीर प्रमुखा थे। निस्वय नय की धारणा हो गुद्ध चरित्र की धोर से जाती है धौर प्रतान नेश-लाभ कराती है।

कुन्दकुन्द स्रपनी इसी बिलक्षण सौर मीलिक देशना से भारतीय बाइमय में अपनी स्रमिट खाप छोड़ गए। श्रद्धानुस्रों ने उनकी इतनी इञ्जत की, कि उनका नाम भगवान बीर और गरापर गौतम के साथ स्मरण किया जाने लगा, जो कि निम्मलिखित मगल गाया से स्पष्ट है .—

> मंगलं भगवान बीरो मगल गौतमो गणी। मंगलं कन्दकन्दाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलं ।।

अस्तु, कुन्दकुन्द का शब्द प्रमाण हमारे लिए सदैव ज्ञानालोक विकीण करता रहेगा।

## ऋपरिग्रह का महत्व

सुस्तानसिंह जैन, एम.ए. शामली (उ० प्र०)

धाज विश्व किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, यह बात किसी से खिनी नहीं है।  $\frac{1}{2}$  कुछेक इने-मिने व्यक्तियों को छोड़कर जन-साधारण कितना घस्त हो रहा है, यह सिखने की बात नहीं है।

भारत का विभावन होने के पश्चात् मनुष्यता का किस भौति सहार हुमा, सलनामों की सक्या के साथ केंद्रा सिलतबह हुआ, अध्यावार, पूर्वभो सी, भारनुसी का केंद्रा सक्यं हा सामाय स्था सिलतबह हुआ, अध्यावार, पूर्वभो सी, भारनुसी का केंद्र सामाय स्थाया। धात की सह अपने प्रत्या की ती तह कार नृष्य स्थाया। धात की सह अपने प्रत्या की रोह की हहशी की चकरानूर हुमा भीर किस भारित मानव-मानव की गाजर-मुसी को तरह कार-कार कर हत्या के बाट उतार रहा है, कदाधित विषय के इतिहास में ऐसा कही दीख पड़े ? इससे भी बढ़कर प्राव विश्व में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की प्रानु-उद्दवन, बीर प्रायुद्धों, सुतिकों की तीवता, हवाई छिन्नयों की भीयवात, तारपीहों की मार से हहप जाने की सिल्ता में है। सह-प्रतित्व के नारे की प्राट् में शस्तास्त्रों के निर्माण की होड़ में एक-दूसरे को पखाइने के प्रयास में संस्ताम हैं। कहना अर्शुवित न होगा कि विश्व में तृतीय विश्व मुद्ध के प्राप्त में संसाम हैं। कहना अर्शुवित न होगा कि विश्व में तृतीय विश्व मुद्ध है पर प्राप्त में संसाम हैं। कहना अर्शुवित न होगा कि विश्व में तृतीय

धव प्रश्न उत्पन्न होता है कि उपरोक्त गुस्तियों के उलक्षणे का त्या कारण है ? प्रश्न तो बंदिल है, परणु इस सबस में प्रश्नेकालेक उत्तर-प्रश्नुतर हो सकते हैं। यहाँ पर इस संबंध में केबल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस गुण में कुछेक लोगो की स्वार्थमयी मनोवृत्ति सबका नाम कर रही है। इतना ही नहीं आज बस्तुमों के संयह करने की प्रवल होड़ जनी हुई है। कलता जनता दाने-दाने के लिए मुहताज हो रही है। प्राठ ने साथंकाल तक की कमाई लिए इधर-से-उत्तर कोलती फिरती है, पर कही भी कोई पैंचे को नहीं सूचना है। एक फोर यह दशा है तो दूसरी भीर कोठ और गोदाम लायानों से लचालक भरे पड़े है, जिनमें मुरीसी (क्रियफ्क) साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भूले मेरे तो मरे कीन किसको प्रकार है? इस परिस्थिति का यह सारीग हुया कि आज की दुनिया आधिक विषयता के कारण कराह रही है।

कही-कहीं तो यह माधिक विषयता सीमा को लांघ गई है, जो सहन-शक्ति से बाहर हो गई है। फततः अधिकाश लोगों की नित्यप्रति की आवश्यकताय पूर्ण नहीं हो रही है। इसमें भी साश्यर्ष यह है कि वो जोटी-एड़ी का पत्तीना एक करके काति हैं, अन-वस्त्र उत्पन्न करते हैं, बही भी मुक्ते-गेर रहते हैं, परन्तु वे लोग, जो शीमा ऋतु में खात्र की ट्रिट्टी लगाकर कोचोज पर लेट तगाते हैं, बिजनी के पत्तों की ह्वा खाते हैं और धाकाशवाधी से विश्व के गायन सुनते हैं तथा तरह-तरह के मुलबूर्ट उड़ाते एवं मीज करते हैं। अतएव यह कहना प्रत्युक्तिपूर्ण न होगा कि सात्र "व्यापं के मद में जूर सपने भाइसों की लाशों पर बैठकर खून की होती खेती जा रही है।"



त्यासमूर्ति श्रुत्लक १०५ श्री गणेशप्रमादत्री वर्णी जिन्होने ज्ञान प्रचार के लिए जीवनभर अथक प्रयत्न किया ।



चारित्रचक्रवर्ती श्राचार्य शातिसागरजी महाराज के पादमूल में



परमतपस्वी पूज्य नेमिसागरजी महाराज

बर्तमानकाल में बन को विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। कुछ दनै-गिने लोगों के मिन् कार में प्रिषकोध सम्पत्ति पहुँचने से उसके उपनोग का प्रिषकार प्रन्य सोगों को नहीं रहा है। 'यहीं बहु धुन है जिसने भारमा, धर्म एवं महकारिता के संगठन को बीला ही नहीं कर दिया, प्राप्तु हम खिलाने भारमा और नेते रोंद कर मिट्टी में मिला दिया है। इसीसे मानवता अभूरी सीजन्यता वैषय्य को प्राप्त हो गई है।'

प्रस्तुत गुल्पी को सुलकाने का एक यात्र सरत उपाय यही है कि हमें कम से कम परिग्रह रखते के सिद्धान्त को प्रपनाता होगा । विश्ववन्त्र महारमा गांधी ने एक स्थान पर परिग्रह को घटाते रहने के सम्बन्ध में बतलाया है कि "शन्त्र ने सुधार का, सभी सम्यता का जलन परिग्रह का घटाते रहते के सम्बन्ध में बतलाया है कि "शन्त्र ने स्वाना है। अर्थो-आर्था परिग्रह स्वार्ष ए, स्थों-स्थों सम्बन्ध सुधार सम्बन्ध स्वत्र के हिंदी स्वान्ध सुधार सम्बन्ध स्वत्र के हिंदी है।  $\times \times \times$  अपनावश्यक परिग्रह से एड़ीसी को घोरी करने के लाज्य में फंसाते हैं।" उन्होंने बस्तुम्मों के गरिष्ठह के लिए ही नहीं विश्वार के परिग्रह के लिए ही नहीं विश्वार के परिग्रह से स्वान्ध पर त्याज्य उद्दर्शया है। देखिये—"बस्तुओं की मौति विचार का मी मर्पारह होना चाहिए। जो मनुष्य प्रपने दिमान में निर्यंक ज्ञान भर किता है, बद परिग्रह है | जो विचार हमें देश्वर से विग्रुख रखते हों स्वयबा देश्वर के प्रति न ने जाते हों, से सभी परिग्रह है | जो विचार हमें देश्वर से विग्रुख रखते हों सम्यवा देश्वर के प्रति न ने जाते हों, से सभी परिग्रह में आपता है स्वर्गर हमीलिए त्याज्य है।"

वास्तव में गांधीजी ने परिग्रह के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा, वह सत्य एवं घ्रहिसा के विचार से एक सौ एक नये पैसे सत्य है।

एक स्थान पर एक विद्वान लेखक ने अक्षांति का मूल कारण बताते हुए लिखा है कि, "बहुत क्या संक्षार में जितने विद्रोह, घोषण, प्रत्याय, धात्याचार, संघर्ष और दुख होते हैं, उनका मुल कारण परिवृह है।"

मतः याज के विश्व को वह मार्ग भपनाने की मावश्यकता है, जिसके द्वारा परिष्ठह की लोलुपता का स्वतः ही अंत हो जाए । इसका एकमात्र मार्ग "प्रपरिषह" ही हो सकता है । म्पपरिषह का उद्देश्य हमें मपनी मावश्यकताम्रो को कम कपने के लिए प्रेरित करना है।

प्राचीनकाल में ध्रपरिष्ठह के कारण ही लोगों का जीवन मुखी, स्मृद्धिशाली एवं शान्तिमय या; किन्तु धाधुनिक काल में ध्रपरिष्ठह के अभाव से वह धनेक विषमताओं का शिकार बना हुआ हैं। मृतः हमें ध्रपरिष्ठह का मार्ग ध्रपनाना ही श्रेवस्कर हो सकता है।

महारमा टालस्टाय के शब्दों में, "जब लोगों को पहिनने को कपड़ान मिसता हो, तब मैं कपड़ों से सन्दुक्त भरूँ या जब लोगों को लाने को भी न मिसता हो तब मैं अञीर्ण की दवा करूँ, यह मामता का सबसे पहल करू है।" टालस्टाय का प्रस्तुत कथन कितना युक्तियुक्त एवं समाज की बृष्टि से कितना सुसंगत है, यह सहज्ज ही जात है बाता है।

एक समय का कथन है कि किसी बनाइय ने हजरत ईसा से प्रश्न किया कि संकार में मनुष्य निर्दोव कैसे ठहर सकता है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि, ''यदि प्राणी निर्दोव रहना चाहता है, तो वह प्रपनी समस्त सम्पत्ति गरीबों को बांट दें। इससे उसे सुख फ़ौर बांति प्रवस्य ही प्राप्त होगी।" स्वर्गीय गांधीजी काभी ऐसा ही मत या। उन्होंने कहा था—"यदि स्वराज्य के अन्यर परिष्ठि। नुत्यां काप्रवेश होगा, तो अहिता और तरव एक अग भी नहीं ठहर सकेंगे।" कारण कि मनुष्यों को परिष्ठ की रक्षा के हेतु निरन्तर हिसा के लिए तरवर रहना पृथेगा परिष्ठ की रक्षा के तिए मिथ्या नियमों की रचना करनी पृथेगी। इसका सर्थ यह होगा कि हिंसा और असरव के प्रयंकर गतं में लुक कना पड़ेगा। एक और स्थान पर उन्होंने अंकित किया है— "आवर्ष आयर्थ स्वत के प्रयंकर गतं में लुक ना पड़ेगा। एक और स्थान पर उन्होंने अंकित किया है— "आवर्ष आयर्थ माय्य में विश्व होगा जो मन और कमें में दिगन्यर हो।" इससे भी बढ़कर गांधीओं एक स्थान पर कह बैटते है—"केवत सरय को आस्था की दृष्टि से विचार तो स्थार भी परिष्ठ हैं। भोजेच्छा के कारण हमने बरीर का आवरण बड़ा किया है, भीर उसे दिकाये एकते हैं।"

इन सब महापुरुषों के कहने का अर्थ यही है कि परिषह से मनुष्य को मुख की कभी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी संबंध में भगवान महाबीर स्वामी ने प्राज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व उपरेख दिया था कि, "सपरिखहवाद से जनता में संभाव का मृजन हो सकता है।" अगिद्भागवत में भी अपरिखह को अत्यन्त महत्व देते हुए कहा है— "ओ-ओ मनुष्य को प्रिय लग्ने वाला परिखह है, वह सब दुख का ही कारग्ग है। धीर जो धर्किचन है, वही सर्वेदा मुख का भागी है।"

अतएव इन सब महापुरुषों ने प्रपरिग्रह का ही उपदेश दिया है। उनका यह भादेश राष्ट्रीय, सामाजिक एवं वैयक्तिक हितों के दृष्टिकोण से सुन्दर और बांधनीय है।

श्राष्ट्रितक काल में श्रपरिग्रह की श्रत्यधिक श्रावश्यकता है। मनुष्य प्रपने जीवन के जरम उद्देश—सुख-शांति' को तब ही प्राप्त कर सकता है; जब कि उदकी श्रावश्यकताये न्यून हो।

## षट् द्रव्यों के परस्पर सम्बन्ध से लोक-व्यवस्था

रूपचन्द गार्गीय जैन पानीपन

जिसका मस्तित्व हो वह टब्प है। लोक में घरितत्व गुणवाने केवन छह ही टब्प हैं। ये में प्राची व पर्धामं को निए हुए परित्यमन करते हैं। ये हैं—जीव, पुद्रगत, धर्म, प्रवर्म, माकास व काल (Soul, matter, medium of motion or medium of keeping order, medium of rest or medium of creating disorder, space, medium of time)। यह लोक जिसमें हम रहते हैं तथा जिसका हम एक म्रम हैं रहीं छह टब्पों से बना है। यह लोक जिसमें हम रहते हैं तथा जिसका हम एक म्रम हैं रहीं छह टब्पों से बना है। छह टब्पों का ताना-वाना रूप एक महासत्ता का धारी विश्व है। ये छहाँ टब्प एक-दृशरे के परिणयन में सहायक हैं, निमत्त हैं। ये स्वयं भी परिण्यन करते हैं। ये स्वयं पूर्णों द्वारा परिण्यन करते हैं। ये स्वयं पूर्णों द्वारा परिण्यन करते हैं, ये स्वयं प्रपण्न करते हैं। ये स्वयं पूर्णों द्वारा परिण्यन करते हैं, ये स्वयं प्रपण्न के कारण नियमित हैं

तथा नियमों के रचिता हैं। इन्हीं बहुत से दृष्टिकोणों द्वारा परिचमन करते हुए देखा गया, जांचा गया न अनुसम्धान किया गया तो भी इनका कार्य समाप्त नहीं हुआ है और न ही कभी समाप्त होगा। ये दिना किसी रकावट के सदेद कियाशील रहेंगे। गरब यह लोक एक चलती-फिरती संस्था है और सदेव इसी मीति चलता रहेगा। इसके सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी गिर मतुन्यान के हारा घव तक वैज्ञानिकों व ऋषि-महावियों ने की है—यह उनसे बहुत वही है। यह प्रतीत और दर्तमान से बहुत प्रविक्त है। यह प्रनीद से चली लायी है भीर धनन्त काल तक चलती रहेगी।

जीवद्रव्य — जितमें चेतना गुण हो घर्षात् जिसमें में हूं ऐसा धनुमव हो तथा स्व पर पदार्थों को जानने की शक्ति हो, जो अत्यन्त पुरुम व सक्त्यी है तथा हन्दियनस्य नहीं है जो वैभाविक दशा घर्षात् स्वतारी जवस्था में पीचों इन्दियों, मन, वचन व कान तीन वल, प्राप्तु धौर स्वातोध्यवाल प्राणों से जीता है। जो सुख-दुल का धनुभव करता हो।

पुद्गल द्रव्य—जिसमें रूप रस गन्ध व स्पत्त पाया जाता है तया जो परमाणु व रकन्ध अवस्था में पाया जाता है, जो ससारी जीवों के सुख-दुख, जीवन-मरण में निमित्त कारण है तथा उनके सरीर, बचन, मन व स्वासोस्वास का रचयिता है।

धर्मद्रव्य-जो जीव तथा पुद्गल को गमन करने में ग्रर्थात् व्यवस्थित रूप सै परिणमन करने में सहायक हो। इसे ऋत भी कहते हैं।

अधर्मद्रव्य---जो जीव तथा पुद्गल की स्थिति में अर्थात इनके व्यवस्थित परिणमन को रोकने में सहायक हो। इसे अनृत भी कहते हैं।

ग्राकाश द्रव्य-जो ग्रन्य द्रव्यो को ठहरने के लिए स्थान देता है।

काल द्रथ्य — जो द्रथ्यों के परिणमन व क्रिया में निमित्त कारए। है, जो स्वयं बिना किसी निमित्त के बर्तता है। जिसकी पर्याय स्वरूप समय, घड़ी, घण्टा, दिन, मास, वर्ष बनते हैं — इनके कारए। स्वरूप जीव पुर्माज की पर्यायों की स्थिति में कमी-बेघी का ज्ञान होता है।

यद्यपि धर्म, श्रधमं, श्राकाश व काल ये चारों द्रव्य प्रत्यक्ष में दिलाई नहीं देते परन्तु लोक में ग्रपने-भपने कार्यों द्वारा सिद्ध होते हैं।

ये सभी द्रव्य नियमित स्वभाव रूप से नियत हैं तथा विभाव रूप क्षणवर्ती परिणमन के कारण ग्रनियत है।

ये ध्रुव सत रूप रहने के कारण नित्य हैं तथा समय-समय पर्यायों के उत्पाद व व्यय के कारण ग्रनित्य है।

श्रभेद दृष्टि से सम्पूर्ण लोकालोक रूप महासत्ता के धारी होने से एक हैं तथा सनन्तानंत भेद कल्पना से सनेक हैं।

> कभी नाशान होने के कारण अस्तित्व गुण वाले हैं। अर्थ—कियाधारी होने से वस्तृत्व गुण वाले हैं।

समय-संमय उत्पाद व्यय धौव्य के कारण पर्यायें बदलते रहने से द्रव्यत्व गुणधारी हैं। किसी न किसी के ज्ञान का विषय होने से प्रमेयत्व गणधारी हैं। सभी ब्रव्य व गण ग्रपनी-ग्रपनी सत्ता रूप बने रहते से ग्रगुरुलपृग्राधारी हैं।

कुछ न कुछ प्रांकर होने के प्रदेशत्व गुए। धारी हैं।

इस प्रकार घनेक गुणों से युक्त लोक में इन छहों द्रव्यों का पस।राहै जिनकी सत्ता बराबर बनी रहती है। इनकी पर्यायों का ग्रलटना-पलटना सदा से है और सदा बना रहेगा। लोक में जितने द्रव्य हैं वे कभी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं और न ही कोई द्रव्य नवीन पैदा होता है अर्थात न तो सत का नाश होता ह और न असत का उत्पाद होता है, केवल पर्यायें ही मबीन पैदा होती हैं भीर नाश को प्राप्त होती हैं।

द्रव्यों की पर्याये सुक्ष्म व स्थूल, क्षणिक व चिर स्थायी, सद्श व विसद्श होती हैं। शुद्ध द्रव्यों की पर्यायें तो सदश ही होती हैं और अशुद्ध वैभाविक पर्याय सदश भी और विसदश भी होती हैं। पदार्थों की वैभाविक गुण पर्यायो (जिन्हें स्रथं पर्याय भी कहते है) के गुणाशों में तो कभी बेशी प्रतिक्षण होती ही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है किन्तु स्वाभाविक शद्ध पर्यायों के गणांशों में भी कभी-बेशी होती है जिसे गणों में घटगणी हानि-बद्धि कहते हैं। स्थल रूप में यह विष्टिगत नहीं होती, सुरुम रूप में ही होती है। द्रव्यों के ग्राकार जिन्हें व्याजन पर्याय कहते हैं वैभाविक दशा में बदलते रहते हैं किन्त स्वाभाविक पर्याय में सदैव एकसे वने रहते हैं।

प्रत्येक छोटा व बड़ा, सूक्ष्म व स्थूल, शुद्ध व अशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय के लिए तो जपादान रूप है तथा दूसरे कतिपय दृब्यों की पर्यायों के लिए निमित्त होता है तथा उसके परिणमन में अन्य द्रव्य निमित्त होते हैं। लौकिक इस व्यवस्था में ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाता है। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने में पुण स्वतंत्र है, अविनाशी है, परिणमनशील है किन्त जीव व पदगल की स्वाभाविक व वैभाविक दोनो अवस्थाओं में एक द्रव्य दूसरे से प्रभावित रहता है। स्वाभाविक दशा के श्रर्य पर्याय के परिणमन में तो काल द्रव्य निमित्त है, व्यजन पर्याय में ग्राकाश व काल दोनो द्रव्य निमित्त हैं तथा वैभाविक परिणमन में काल व ग्राकाश सहित द्रव्य व भाव रूप से ग्रन्य पदार्थभी निमित्त होते हैं। व्यंजन पर्याय मे घर्मव ग्रधर्मद्रव्य में से कोई एक निमित्त कारण बना रहता है। इसे द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध भी कहते हु: कर्ता-कर्म व्यवस्था भी कहते हैं। द्रव्यों की पर्यायों का परस्पर में पटकारक रूप से लोक-व्यवहार होता है। शद्ध द्रव्यंकी तो एक ही पर्याय में छहों कारक लाग हो जाते हैं किस्त द्रव्यों की बैभाविक प्रशुद्ध धनेक पर्यायों में घटकारक व्यवहृत होते हैं। लौकिक वातावरण में यह इन दृष्टियों से ठीक ही कहा जाता है कि जीव तथा पुदगल द्रव्य परस्पर में एक-दूसरे को बहुत कछ देते लेते रहते हैं — जीव द्रव्य प्रपने ज्ञान गुण तथा सुद्ध व श्रगुद्ध स्वाभाविक व वैभाविक भावों द्वारा और पुद्गल प्रपने रूप-रस, गन्ध व स्पर्श गणी द्वारा तथा कार्माण वर्गणाओं में कर्म रूप काक्ति द्वारा, तथा ग्रन्य अनेक गुणों द्वारा लोक व्यवहार में जब जीव ग्रपने बद्धि व परुषार्थ द्वारा भन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है तो वह उनकी पर्यायों का कर्ता कहा जाता है।

स्वभाव से ये छहो द्रव्य अस्यन्त सूक्ष्म, दृष्टि में न खाने योग्य हैं। (युदगल जो दिखाई देता है वह भी स्वाभाविक दशा में ग्रागु रूप होकर दिखाई नहीं देता केवल स्थल स्कन्ध के रूप

वें ही दिखता है ) धर्म, अधर्म, आकाश व काल चार द्रव्य तो सदैद अपने स्वभाव में परिणमने करते हैं तथा अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कारण हैं। शेष और और और द्रव्यात दोनों द्रव्य स्वभाव रूप भी परिणमन करते हैं तथा एक-दूसरे से प्रभावित होकर विभाव रूप भी परिणमन करते हैं। इस दोनों द्रव्यों में एक विभावित तथा का गुण पाया जाता है जितके कारण इनका विभाविक रूप परिणमन करना भी एक वैभाविकों स्वभाव अर्थात गुण है। इस गुण का कार्य है द्रव्या के अन्य विशेष गुणे को विकार रूप परिणमन कराना अर्थात् विकार में निमित्त कारण एता।

यह गुण स्वाभाविक दशा में रहता हुमा तो जुढ परिणमन करता है। तथा मन्य गुणों में भी किसी प्रकार का निमित्त नहीं होता किन्तु इसी गुण के वैभाविक अर्थात् मन्य द्रव्य के निमित्त कारण ते प्रशुद्ध परिणमन होते पर जीव व पुद्धतन के प्रम्य गुण भी वैभाविक अर्थात् मन्य द्रव्य के निमित्त कारण ते प्रशुद्ध परिणमन होते पर जीव जुर वृद्धतन के प्रमे यही दशा है। अर्था जीव मनिद काल से अभाविक कप परिणमन कर रहे हैं, पुद्गत की भी यही दशा है। जीव एक बार स्वाभाविक शुद्ध प्रवस्था को प्राप्त होकर किर कभी भी वैभाविक परिणमन को प्राप्त नहीं होते तथा पुद्मक स्वाभाविक दशा को प्राप्त होकर की निमित्त कारण मिलने पर पुन. वैभाविक दशा को प्राप्त हो सकते है। जीव को वैभाविक दशा प्रयाद्ध संसार में रोकने वाले राग-द्वेय-मोह हैं जो पूर्व के संस्कारों से बीज वृद्ध की भाति बने रहते हैं, एक बार जनका बीज नष्ट होने पर पुन: वैदा नहीं हो क्कते।

इस प्रकार लोक में इच्यों के परिणमन की यह प्रमिति है जिसके कारण यह विश्व पूर्ण क्या में युद्ध नहीं किन्तु शुद्ध ता के लिए सर्वय परिणमनशील है। इसके निममों में बहुत से विकार पाए जाते हैं जिन्हें दूर करने के लिए सर्वय प्रयस्तातील है। इसके निममों में बहुत से विकार पाए जाते हैं जिन्हें दूर करने के लिए सर्वय प्रयस्तातील है। इस्हीं कारणों से यह विश्व वता तो पूर्णतया कभी शुद्ध जीव रूप ही हो पाता और न ही शुद्ध पुरुषण रूप हो पाता है किन्तु होनों के एक मिश्रित तथा विकृत रूप में पाया जाता है जिसमें दोनों द्रव्य एक्टूसरे के विमाय रूप परिणमन में कारण बने रहते हैं। यह सब करिसमा वैभाविकी शक्ति का ही है मन्यथा इस लोक में जीव तथा पुरुषण दोनों द्रव्य मुस्मभूष्य भवस्था में रहते हुए सब शूच्य सरीला दिखाई देता। वस अवस्था को एक ब्रह्म मात्र भी कह सकते हैं। अर्थात् जीव भीर जड़ पुरुषण का पूर्णतया स्थामिक विश्व परिणमन तथा वैभाविकी शक्ति को मात्रा कह सकते हैं जिसके कारण इस लोक में जीव सीर पुरुषण को ये सब पर्याय दृष्टियत हो रही है।

इस प्रकार यह लोक की ब्यवस्था चल रही है और सदंव चलती रहेगी। जीवो का ससार परिभ्रमण — अम्मन मश्च चलता रहेगा। कुछ जीव काल लब्धि प्राप्त होने पर विवेष निज पुरुषाधं द्वारा इस परिभ्रमण से मुक्त होते रहेगे। ससार में जीव कमंचेतना — कर्नृत्व बुद्धि तथा कर्मकल चेतना — कर्मकल भोविवश्य बुद्धि के कारण जन्म-मरण व सांतारिक सुख-दुख को भोगते हुए भ्रमण कर रहे हैं। निज स्वभाव स्वरूप झान चेतना प्राप्त होने पर ही इस भ्रमण से छटकारा होता है।

संसारी जीवो की इस परिणमन व्यवस्था में जीवो के वैभाविक भाव तो उपादान कारण हैं तथा जीव के साथ वेंधे कर्म तथा जीव के संयोग में आयी अन्य जीव पूद्गल सामग्री निमिल कारण है। जीव का ये वैभाविक भाव जीव का पुरुषार्थ है।

यदि जीव के पुरुषार्थ की दिशा बदल जाये अर्थात पुरुषार्थ स्वभाव भाव रूप हो जाए तो ग्रन्थ निमित्त कारण इसका कूछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । यह पुरुषार्थकी शक्ति जीव में ही है जो निमित्तों के प्रभाव से बखता रह सकता है। पदगल में यह शक्ति नहीं है, इसमें योग्य निमित्त कारण मिलने पर वैभाविक परिशामन अवस्थमेव होता है। इसलिए अनन्तानन्त जीवों में से काल लब्धि को प्राप्त होने पर कोई-कोई जीव पर्शिमत सख्या में ग्रपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति श्चनसार राग-द्रेष-मोह परिणामों पर काबु पाते हुए उन्हें पूर्णतया नष्ट करके संसार-बन्धन से मुक्त हो जाते है। ऐसी अवस्था इस लोक में बहुत सी प्राकृतिक व्यवस्थाओं में से एक हैं जो किसी के ग्राधीन नही है, जीवों के ग्रपने परिणामों तथा काललब्धि के ग्राधीन है तथा परिणामों की शुद्धि में सत्संगति व देशनालब्धि भी सहायक है। खतः इस खोर पुरुषार्थं करना खावश्यक है। लोक में जीवो की ब्रक्षय अनन्त र।शि है जो समय समय पर जीवो के मुक्त होते हुए भी कभी समाप्त होने बाली नहीं है।

जीव को गुद्ध स्वाभाविक ग्रवस्था प्राप्त करने की ग्रावश्यकता वयों है? इसका कारण ससारी अवस्था में जीव का सुल-दुःल श्रन्भव करना है। दुःव इसे इष्ट नहीं जिसे यह दूर करने में सदा प्रयत्नकील रहता है, मुख बद्यपि इसे इंट्ट है किन्तू वह स्थायी न होने तया दुःख में परिणत हो जाने से कल्याणकारी नहीं, ब्रत यह भी लाभप्रदन होने के कारण वर्जनीय है। बास्तव में तो यह ससारी सुख इच्छाक्रो की पूर्ति मात्र ही है, इच्छाएं ब्राकलता पैदा करती है, और माकुलता दुख रूप है। मृतएव जीव की वैभाविक ससारी दशा स्थायी स्वाभाविक सुख रूप न होने के कारण त्यागने योग्य है। स्वभाव की प्राप्ति के लिये जीव को धर्मसाधन की ग्रावश्यकता है। यदि वैभाविक अवस्था में दुख न होता तो इसे घर्ममाधन की ग्राबक्यकता न होती। जड पूद्गल वैभाविक ग्रवस्था में रहो या स्वाभाविक में उसे कोई हानि नहीं क्योंकि उस जीव सरीखा दुख-सूख का अनुभव नहीं है। इनमें तो केवल बन्धन व प्रथकत्व के नियम है, उन्हीं नियमा के अनु-सार परिस्थिति उपस्थित होने पर परमास्य बन्ध कर छोटे-बड़े स्कन्ध बनते हैं और स्कन्ध का विक्लेषण होकर परमारणुरूप में परिवर्तित होते रहते हैं। लोक में इस प्रकार से द्रव्यों में कार्य-कारण व्यवस्था पायी जाती है जिसका पसारा हम सब प्रत्यक्ष देख रहे है।

# तत्वार्थसूत्र ऋौर उसकी प्रमुख टीकाएं

श्री श्रमृतलाल शास्त्री, दर्शनाचार्य स्याद्वाद महाविद्यालय भवैनीघाट, बाराणसी

भगवान महावीर की दिव्यदेशना का जिस द्वादशागवाणी में सकलन हुमा, उसकी मुख्य भाषा प्राकृत थी। उस समय उस भाषा का खब प्रचार भ्रीर प्रसार था। पर समय के परिवर्तन के साथ प्राक्तत का स्थान संस्कृत ने लेना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर द्वैरायक के मन में यह विचार उत्पन्न हुमा कि ममस जैन वाड्मय का परिचय कराने में समये एक ऐसे ग्रम्य की संस्कृत में रचना क्यों न कर दी जाय, इस विचार के बाद वह स्वयं गेमी सामधी के संकलन में लग गया किसते उसका मनोरय पूर्ण हो सके। इसके लिए उसने कुछ उपक्रम भी किया पर उसे कुछ किरताई प्रतीत होने नयी। घटा वह एक तयोवन में गया, जहां श्रूनकेवती की सनता करने में सक्सा (श्रूनकेवति की समता करने के उपदेश की एक सक्त पित्त रही थी। वहां का बातावरणा विलक्त मानत की पतित्र या। इससे द्वैशायक वृद्ध प्रभावन होगा। ग्रूनकेवा की प्रमुद्ध प्रभावन प्रभावन होगा। ग्रूनकेवा की सक्सा की स्थाय प्रभावन होगा। ग्रुनकेवा कि स्थाय प्रभावन होगा। ग्रुनकेवा की स्थाय केवा वा वा कि स्थाय केवा करने वित्त प्रभावन होगा की स्थाय स्थाय होगा की स्थाय केवा करने वित्र प्रभावन स्थाय केवा करने कि सम्पर्ध के सह किया—भगवन ! ग्रात्मा का श्रिम वा हैन क्या है उसके मनोभाव को ध्यान में एककर उन्होंने को उत्तर दिया, उसीका माकार कर तरवार्यमूत्र है। उस समय जो भी वाहमम उपलब्ध या उसका सार लेकर उन्होंने उसे प्रमुक्त किया।

जैन परस्परा में तत्वार्थसूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इसके श्रवण करने मात्र से श्रोता को एक उपवास का फल मिलता है, ऐसी इसकी क्यांति है। प्रायः दिगम्बर जैन समाज्ञ में दानत्वरण पर्व की पुण्यवेना में प्रवचन का मुक्य विषय यही रहता है। इतमें प्रथमानुयोग को छोड़ कर नेप तीनी आनुयोगों की चर्चा यम-तत्र दृष्टिगोचर होती है। यह जैन दर्शन का प्रवेश- द्वार है। प्रविक्ति के लेकर आचार्य तक भीर वालपाटशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक इसका प्रस्थयन-प्रथमपन होता है। यतः यह कहने की आवश्यकता नही कि यह एक अनुपम यन्य ही नही महाग्रव्य हैं।

इसके घाधार पर घनेक उद्भट घाचायों ने दार्थनिक बन्धों की रचना की है। इसके 'मोक्षमार्थस्य नेतारम्', इत्यादि मंगनसूत्र को लेकर घाचार्य विद्यानस्य ने प्राप्त परीक्षा की रचना की। 'प्रमाणनर्थरिणमा' इस मून का धाध्य लेकर महाकलंकरेव ने प्रपने लखीयस्त्रय प्रमाणने का भार्य ने प्रमाणनर्थन धीर नयायदीपिका की रचना की है हमें देलकर प्रस्य आचार्यों ने संस्कृत आपा में बन्ध लिलने की प्रराणा सी।

इसके दनों सध्यायों में कुल मिलाकर ३१७ सूत है। प्रारम्भ के चार सध्यायों में जीव-तत्त्व का, पंचम में सजीवतत्त्व का, षड्अीर सत्त्वम में साखवतत्त्व का, स्नाटम में बन्यतत्त्व का, नवस में संवर और निर्वरा का तथा अन्तिम में मोश तत्त्व का निरूपण किया गया है। इसलिए इसका तत्त्वायं नाम पड़ा, और सुन्नमुली में लिखे जाने से इसे तत्त्वायंसूत्र कहते हैं। मोश्रमार्ग सम्बन्दर्शन, सम्यक्तान और सम्यक्वादित्र का प्रतिपादन करने से इसकी मोश्रसात्र संज्ञा भी प्रचलित है।

## (१) सर्वाधिसिद्धि

तस्वार्थसूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सर्वार्थसिद्धि सबसे पुरानी है। यद्यपि आसार्थ समन्तभद्र ने इस पर गन्धहस्ति महाभाष्य नाम की एक टीका लिखी थी. ऐसी प्रसिद्धि है। पर वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिये सर्वार्थसिद्धि ही इसकी प्रथम टीका मानी जाती है। लक्षणों की दृष्टि से इसका बड़ा महत्त्व है। इसमें जो लक्षण दिये गये हैं, उन्होंने विद्वानों की बहुत प्रभावित किया है। ग्रतः इस टीका ग्रन्थ को लक्षण ग्रन्थ भी माना जाता है। इसमें तस्वार्थसत्र के सत्रों के प्रत्येक पद का विशेष अर्थ प्राञ्जल भाषा में किया गया है। इसे बाद की सभी टीकाओं ने ग्रादर्शमाना है। आवश्यकस्थलों पर व्याकरण के ग्राधार से ग्रनेकानेकपदों की सिद्धि करते हुए प्रकृति और प्रत्ययों का निर्देश किया गया है। इसके 'तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम' सत्र की टीका में सम्यन्दर्शन के दो भेद किये हैं -- सरागसम्यन्दर्शन और वीतराग सम्यन्दर्शन । प्रश्नम, संवेग. अनुकम्बा भ्रीर ग्रास्तिवय ग्रादि चिन्हों से जिसकी ग्राभिव्यक्ति हो, उसे सरागसम्यग्दर्शन तथा आत्मा की विरुद्धिमात्र को बीतराग सम्यग्दर्शन कहते हैं। 'जीवा जीवास्रवबन्ध संवर्रानर्जरामोक्षा-स्तत्त्वम' इस मुत्र की टीका में लिखा है कि पृथ्य और पान का धन्तर्भाव आस्रव स्रीर बन्ध में हो जाता है, इसीलिये सत्रकार ने नौ पदार्थों की अलग से चर्चा नहीं की । 'तदभावान्ययं नित्यम' सत्र की व्याख्या में बतलाया है कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से नित्य होकर भी परिणामी है। यदि वस्तु की सर्वेषा नित्यता स्वीकार की जाय तो उसमें परिणमन नहीं बनेगा। फलतः संसार ग्रीर उसकी निवित्ति की प्रक्रिया ही गडबड़ा जायगी। इसी प्रकार वस्त को सर्वथा अतित्य मानने पर कार्य-कारणभाव नहीं बन सकेगा।

इस टीका को महाकलंकदेव ने अपने ग्रन्थ—तत्वार्थ वार्तिक में वार्त्तिक रूप में अप-नाया है। इससे इस टीका का महत्व समभ में आ जाता है। सर्वार्थसिद्धि से तत्त्वार्थवार्तिक में और तत्त्वार्थकार्तिक से तत्त्वार्थस्त्रोकवार्तिक में तत्त्तरोत्तर विशेषता बढ़तो गई। इसका एक मात्र अप सर्वार्थसिद्धि को ही है। सुन्दरतापूर्वक थोड़े शब्दों में अधिक ग्रथं लिख देना इसकी सबसे विशेषित्त है। बाद मे तत्त्वार्थमूत्र की जिनती भी टोकाएँ सिली गई वे सबकी सब सर्वार्थ-सिद्धि से अभावित हैं। इसकी रचना प्रथममूर्ति आवार्यवर्ष पूर्ण्यान ने पत्रची बताब्दी में की भी। इस्टोपदेश, समाधिवातक और जैनेन्ट व्याकरण में भी इनकी प्रतिभा के दर्शन होते हैं।

### (२) तत्त्वार्थवार्तिक

तत्वार्थमुत्र पर तत्वार्थवार्तिक भाष्य तिल्ला गया है। इसमें केवल प्रतिवारल २७ सूत्रों को छोड़कर गेण सभी पर गद्य कर में वार्तिकों की रचना की गई है। उनकी कुल सक्या २६७० है। बातवीं बताब्दी में सूत्रों पर वार्षिक बनाने को परिपाटी श्रेष्ठ समभी जाती थी। दिना वार्षिकों के सूत्रों की महत्ता नहीं मानी जाती थी। अतः महाकलंकदेव ने उद्योतकर की श्रीली में वार्तिकों की रचना की। घाचार्य गृद्धिपच्छ के मूत्रों में भी जो प्रनुपरिचार्ग करनामां के बल पर सम्मव मानी जा सक्ती थी, उन सभी का परिहार वार्तिकों में कर दिया गया—'सूत्रेष्टतपुरपिक्चोदना-परिहारो वार्तिकम्'। वार्तिको की रचना में कही कुछ क्लिस्टता भी था गई है। अतः उत्तक्षी वृत्ति, जिसे आध्य कहना चाहिए, प्रावश्यकतामुंबार कहीं संझिष्त भीर कहीं विस्तृत रूप में लिखी गई है। इसमें प्रमणिन पासेगों का समुचित समाधान किया गया है—'प्राक्षित्यभागणाव भाष्यम्'। उस समस बाहताओं की धूम मची रहती थी। प्रकलकदेव ने भी प्रनेकानेक बाहतार्थ किये थे। तस्त्रापं-वाचिक में, जिसका दूसरा नाम राजवातिक है; उनके बाहतार्थ के धम्यास की एक भलक मिलती है।

इस भाष्य में सूत्रों के पदों के कोषों के प्रनुतार प्रनेक प्रषं दिखलाकर विविधत प्रषं को युनिवपूर्वक निहिष्तत किया गया है कि इस पद का ग्रहा यही पर्ष होना चाहिए, इस प्रषं को छोड़कर प्रग्न प्रथं करने पर प्रमुक-अनुक दोप उत्पान हो जायेंगे। 'तरवार्षश्रद्धानं सम्यय्धानम्' सूत्र के भाष्य में 'स्वयं' तादर के विविधत प्रयं पर को विचार किया नया है, केवल उद्योको नमूने के रूप में देखकर महाकलक को सीनी का एक प्राभास प्राप्त किया जा सकता है।

प्रस्तुत भाष्य में प्रस्य दार्शनिकों की शंकाधों का समाधान प्रागम और प्रुक्षितयों के साधार पर देकर प्रस्त में प्रमेकारत के साधार से भी समुद्धित उत्तर दिया गया है। बहु वैति अन्य दिकाधों में बहुत कम उपनक्ष्य होती है। देखिये पूष्ट ७, २५, १०, ०१ ४०१, ४९२ और ४०४ मार्थ। स्वत्मभी का परिष्कृत लक्षण, स्वारमा-प्रमासा का विस्तेषण, काल साथि पाठ के हारा प्रभिन्तवृत्ति तथा समेशोपवार की चर्चा, अनेकान्त के सम्यगेकान्त भीर मिथ्यैकान्त, अनेकान्त में देवे गये दूषणों का निरसन भीर लक्षण के आत्मभूत भीर प्रमारमभूत ये दो भेद प्रार्थित हम भाष्य की मौत्विक उपलब्धियों है। इस भाष्य में सैंद्वान्तिक, शार्शनिक, भीर भोगोलिक मादि सनेकानेक विषयों की प्रास्तिक चर्चा दृश्यियोचर होती है, स्रतः इसे विस्वकोष कहा जा सकता है।

### (३) तत्त्वार्थश्लोक वास्तिक

तस्वार्थस्तोक वार्तिक में, जिसका दूसरा नाम स्तोकवार्तिक भी है, तस्वार्थमूत्र के केवल १५ मूत्रों को छोडकर दोव सभी पर वार्तिक निम्ते नामें है। उनकी संख्या लगभग २००१ है। वार्तिक मनुटुर्गु छन्द में कुमारित्तभट्ट के भीमांशास्त्रों के शक्ति कर वार्तिक, तथा धमंकीर्ति के प्रमाणविक्तिक की त्रीती में निल्ते गये है। ध्राह्मिकों की समाणि के स्थतों पर उपेन्टकच्या, स्वानता, सातिनी, वचम्य, मालिनी, शिवरित्ती और सार्ट्र छांवक्षीटित प्रार्दि छन्दों का भी प्रयोग किया गया है। वार्तिकों के उपन वृक्ति भी लिखी गई है, जिमें महाभाष्य को सजा प्राप्त है। वत्वयार्थमूत्र की उपन लब्ध टीकामां में इसका प्रमाण सवसे अधिक है। इसके निर्णयसागर वार्ते संस्करण में ४१२ पूछ है, जिनमें १११ पूछ प्रथम अव्याय के हैं। इस ध्याय में दार्शित वचने की बहुत्ता है। वैद्येपिक्त, नैयायिक, और विशेषत मीमांसक आदि सभी दार्शिनकों के विद्यानों की इसमें विस्तारपूर्वक समानोचना की गई है। भावना, विधि, निर्योग, निग्रहस्थान आदि की सानोचना और
अय-पराज्य की व्यवस्था दो गई है। नयों का विस्तृत विवेचन प्रदृक्ष है। इसकी भाषा सरल है
फिर भी विषय की गंभीरता के कारण विन्नष्टता सा गई है, पर कही-कही बिजकुत सरसता भी सेवले को मिनती है, विशेषण, प्रथम सम्बार्थ के आते।

ईसकी रचना नवमी शताब्दी में ग्राचार्य विद्यानन्द ने की थी। इनके ग्राप्तपरीका, १वपरीका, प्रमाणपरीक्षा, सत्यसासनपरीक्षा ग्रीर ग्रप्टसहसी ग्रादि और भी श्रनेक ग्रन्य उप-सक्य हैं।

#### (४) सुखबोधा

यह टीका सर्वापंसिद्धि से कुछ छोटी है। इसमें भोक्षमार्गस्य नेतार भेतार कर्मभूभूताम् इत्यादि ममतपक को टीका की गई है। 'सत्यक्यां इत्यादि मूल की टीका विलक्ष्य सिक्यत्व की गई है। विषय को पुष्ट करने के लिये इसमें अनेक वन्यों के पक्ष उत्युव किये गये हैं। सर्वापं-विद्धि के सनुक्रण पर इसके पांचवे अध्याय में दार्धनिक चर्चा पर्यात्व मात्रा में को गई है। पर पहले प्रध्याय में सर्वापंसिद्धि सरीली दार्धनिक चर्चा नहीं है और न उतना विस्तार भी। इसमें यम-जन सर्वापंसिद्धि के शब्द और कहीं-कही उनका भाव भी देशने को मितता है। मूल को सम-कने के लिए यह टीका भी उपादेय है। इस टीका के प्रयोग भास्कर नन्दी हैं। इनका समय तेरहवीं सताब्दी है।

### (४) तत्त्वार्थवत्ति

तत्त्वार्थसूत्र पर १६वीं शताब्दी में श्रुतसागर ने तत्त्वार्थमूल नाम की टीका तिली। इसका दूसरा नाम श्रुतकामरी बृत्ति भी प्रसिद्ध है। इसमें 'मोक्षमानेस्य नेवारम' इत्यादि ममल पट टीका तिली गई है। यह टीका पटे-पटे सर्वार्थसिद्ध का प्रनुपमन करती है और कही-कहीं राजवाजिक का भी। इसलिये इसका प्रमाण सर्वार्थसिद्ध से कुछ वडा हो गया है। 'सत्सक्या' इस्यादि मुक्त की व्याख्या सर्वार्थसिद्ध के प्रमुकरण पर विस्तार से निल्ही गई है।

8

# ऋहिंसक-परम्परा

श्री विश्वम्भरनाथ पांडे सम्पादक : 'विश्ववाणी' इलाहाबाव

n

छान्द्रोग्य उपनिषद् में इस बात का उल्लेख मिलता है कि देवकीनन्द्रन कृष्ण को घोर मार्गिरस ऋषि ने मारम-यज्ञ की तिथा दी। इस यज्ञ की दक्षिणा तपस्चर्या, दान, ऋतुभाव, म्रहिमा तथा सर्व्यवचन थो।

जैन प्रंपकारों का कहना है कि इत्या के गुरु तीर्थकर नेमिनाय थे। प्रश्न उठता है कि क्या यह नेमिनाय तथा घोर ग्रागिरस दोनों एक ही ब्यक्ति के नाम थे ? कुछ भी हो, इससे एक बात निविवाद है कि भारत के मध्य भाग पर बेदों का प्रभाव पड़ने से पूर्व एक प्रकार का ग्राहिसा-धर्म प्रचलित था।

स्थानांग मूल में यह बात आती है कि भरत तथा ऐरावत प्रदेशों में प्रथम और अस्तिम को छोड़कर शेष २२ तीर्थकर चातुर्वाध धर्म का उपदेश इस प्रकार करते थे—समस्त प्राथमातों का त्याग, से अस्पर का त्याग, सब सदला दान का त्याग, सब वहिष्यं ध्यादानों का त्याग !' इस वर्ष रीति में हुमें उस काल में स्रोहश को स्थय्ट छा। दिखाई देती है। 'मजिकम निकाय' में चार प्रकार के तथों का आचरण करने का वर्णन मिलता है— तपस्विता, क्लाता, जुगुस्सा और प्रविक्ता। नने रहना, अंबेलि में ही भिक्षान्न मांगकर काता, बाल तोड़ कर निकालता, कांटों की धीया पर लेदना इत्यादि। हेहद के प्रकारों को तपस्वित. कहते थे। कह वर्ष की भूत वैमी ही घरीर पर पड़ी रहे, इसे स्थाता कहते थे। पानी की बूंद तक पर भी दया क्षर्य इसको बुगुस्सा कहते थे। बुगुस्सा स्वयंति हिसा का तिरस्कार। जंगल में फ्रोकें रहने को प्रविक्तिता कहते थे।

तपक्चरण की उपरोक्त विधि से स्टब्ट है कि लोग अहिसातयादया को तपस्या केन्द्र बिन्द मानते थे।

प्रधिकतर पाइचास्य पंडितों का यह मत है कि जैनों के तेईसवें तीर्थकर पाइवं ऐतिहा-सिक व्यक्ति थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चौदीसवें तीर्थकर वर्धमान के १७५ वर्ष पूर्व पाइवं तीर्थकर का परिनिर्वाण हमा।

यह बात भी इतिहास सिद्ध है कि वर्षमान तीर्थकर फ्रीर गीतम बुद्ध समकाबीन थे। बुद्ध का जनम वर्षमान के बन्म से कम से कम १५ वर्ष बाद हुआ होगा। इसका फर्य यह हुआ कि बुद्ध के जनम तथा पाश्चें के परिनिवांचा में १६३ वर्ष का धन्तर था। निर्वाण के पूर्व लगभग ५० वर्ष तो पाश्चें तीर्थकर उपदेश देते रहे होंगे। इस प्रकार बुद्ध के जन्म के लगभग २५३ वर्ष पार्थ्व पृति ने उपदेश देने का कार्य प्रारम्भ किया होगा। निर्धन्य श्रवणों का संघ भी उन्होंने रगापित किया होगा।

परीक्षित राजा के राज्यकाल से कुच्छोत्र में वैदिक संस्कृति का आगमन हुआ। उसके बाद जनमेजय गही पर माया। उसने कृत देश में महायज्ञ करके वैदिक यमें का ऋंडा फहराया। इसी समय काशी देश में पायत्वे तीर्थकर एक नयी संस्कृति की नीव डाल रहे से। पादवें का जन्म बाराणसी नगर में प्रदेशसेन नामक राजा की बामा नामक रानी से हुआ। पादवें का यमें झहिंखा, सर्य, सन्तेय तथा भ्रपरिष्ठह इन चार यम का था। इतने प्राचीन काल में झहिंसा, सुसन्बद्धकर देने का यह एहला ही उदाहरण है।

पारवं मुनि ने एक बात और भी की। उन्होंने ब्राहिमा को कत्य, ब्रस्तेय धीर ध्यारिष्क् इन तीन नियमों के साथ बक्ड दिया। इस कारण पहले तो अहिला ऋषि-मुनियों के व्यक्तिसत आचरण तक ही सीमित थी धीर जनता के व्यवहार में जिसका कोई स्थान न या बह अब इन नियमों के कारण सामाजिक एवं व्यवहारिक हो गई।

पार्श्व तीर्थकर ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रवार के लिए संघ बनाया। बीढ़ साहित्य से हमें इस बात का पता लगता है कि बुढ़ के समय को संघ विद्यमान से, उन तबों में जैन साधु-साध्वियों का संघ सबसे बड़ा था। उपयुक्त वर्णन से मालूस होगा कि ऋषि-हुनियों की तप्तव्यवास्त्री अहिता से पार्व सूनि की लोकोपकारी ब्रोह्सा का उद्गम हुआ।

लोकोपकारी ब्रहिसाका सबसे प्रमुख प्रभाद हमें सर्वभूत दयाके रूप में दिखाई देता है। यों तो सिद्धान्ततः सर्वभूत दया को सभी मानते हैं किन्तु प्राणी रक्षाके ऊपर जितना बक्र जैन परस्परा ने दिया, जितनी लगन से इसने उस विषय में काम किया. इसका परिणाम समस्त ऐति-हासिक सुना में यह रहा है कि जही-जहाँ भीर जब-रब जैनों का प्रभाव रहा बही सर्वेत्र आम जनता पर प्राणि-रक्षा का प्रवत संस्कार पढ़ा है। यहा तक कि भारत के प्रनेक भागों में अपने को प्रवंत कहने बाले तथा जैन-विरोधी समभने बाले साधारण लोग भी जीवमात्र की हिसा से नकरत करते करते हैं। आहिसा के इस सामान्य सस्कार के ही कारण भनेव वैष्णव भादि जैनेतर परम्पराओं के भाषार-विवास पुरातन वैदिक परम्परा से सबंधा भिन्त हो गये हैं। तपस्या के बारे में भी ऐसा ही हुधा है। स्थागी हो या गृहस्थी सभी जैन तपस्या के आर प्रविकाधिक भुकते रहे हैं। सामान्य रूप से साधारण जनता जैनों को तपस्या की भोर भादरशील रही है। लोकमान्य तितक ने ठीक ही कहा या कि गुकराल भादि प्रोन्तों में जो प्राणि-रक्षा भीर निरामिय भोजन का प्राचह है वह जैन परम्परा का ही प्रभाव है।

जैनधर्म का बादि घौर पदित्र स्थान मगय घौर परिवम बगान है। संभव है कि बगात मं एक समय बौद्ध धर्म को अपेक्षा जैनधर्म का विशेष प्रवार था। परन्तु कमसः जैनधर्म के लुप्त हो जाने पर बौद्ध ने उसका स्थान प्रहण किया। बंगान के पश्चिमी हिस्से में स्थित 'मराक' जाति आबकों की पूर्व स्मृति कराती है। घव भी बहुत से जैन मन्दिरों के ध्वसावगेप, जैन-मृतियां, विजालेख पार्टि जैन स्मृतिकराती है। यह भी बहुत से जैन मन्दिरों के ध्वसावगेप, जैन-मृतियां, विजालेख पार्टि जैन स्मृतिकराती है। स्थान भी स्मृत्य स्मृतिकराती है। स्मृत्य स्मृत्य करात के भिन-भिन्न भागों में पार्थ जाते हैं।

प्रोफेसर सिलबन लेवी लिखते हैं कि—"बीडयमं जिल तरह प्राकृटित माव से भारत के बाहर भीर प्रश्वर प्रसारित हो सका, उस तरह जैनवमं नही। दोनो धर्मो का उत्पत्ति स्थान एक होते हुए भी यह परिचाम निकला कि बौडयमं प्रतिटित हुखा। पूर्व भारत में, धीर जैनवमं पविचन तथा दिखाण भारत में। बौडयमं भारत के ध्रतिरक्त पूर्व दिखा में बर्गा, त्याम, चीन धादि देशों में फैला धीर उसने दन सब दिखाओं में भारत को सन्धातित राजनैतिक विषतियों से उत्पुक्त किया। यदि जैनवमं भी इसी तरह भारत से बाहर परिचमी देशों की धौर फैला होता तो सायद भारत भने सन्भिक राजनैतिक दर्शनियों से वच गया होता।"

इस समय जो ऐतिहाधिक उत्सेख उपलब्ध है उनसे यह स्पष्ट है कि ईसवी सन् की पहली सताब्दी में और उसके बाद के १००० वयाँ तक जैनवर्म मध्यपूर्व के देशों में किसी-न-किसी रूप में यहरी-पर्म, ईसाई-पर्म भीर इस्लाम को प्रभावित करता रहा है।

प्रसिद्ध जर्मन इतिहासलेलक बान केमर के अनुनार मध्यपूर्व में प्रचलित 'ममानिया' सम्प्रदाय 'अमण' शब्द का सप्तभवा है। इतिहासलेलक की. एक मूर लिखता है कि — ''हजरत हैंसा के जन्म की शताब्दी से पूर्व ईराक, स्वमाम और कितस्तीन में शेन शुनि और बोद्ध मिश्च सैकड़ों की संस्था में चारों और कैते हुए थे। पित्तमी एशिया, मिल, यूनान और इथोपिया के पहाड़ों और जमलों में उन दिनों अपिशत मारतीय साधु रहते थे जो अपने स्थाय और अपनी विद्या के किए मशहूर थे। ये साधु दहते ये तो अपने स्थाय और अपनी विद्या के किए स्वाहर थे। ये साधु दहते ते का परिस्ताया किए हए थे।

इन साम्रुवों के त्याग का प्रभाव यहूदी यर्मावलस्वियों पर विशेषरूप से पड़ा। इन आदर्शों का पालन करने वालों की, यहूदियों में, एक खास जमात बन गई को 'एप्सिनी' कहलाती थी। इन लोगों ने बहुसी धर्म के कर्मकाण्डों का पालन त्याग दिया। वे बस्ती से दूर जंगलों में या पहाडों पर कुटी बनाकर रहते थे। जीन मुनियों की तरह फाईटा को प्रपत्ना खास धर्म मानतें थे। मांस लाने से उन्हें बेहद परहेव था। वे कठोर घीर समयी जीवन व्यक्तीत करते थे। पीसा या धन को छूने तक से इन्कार करते थे। गीमियां और दुवेलों की सहायता को दिनवर्धी का मान-ध्यक धंग मानते थे। प्रेम और सेवा की पूजा-पाठ से बड़कर मानते थे। पत्रुवित का तीन विरोध करते थे। बारीरिक परिकास से ही जीवन-यागन करते थे। घपरिष्ठह के सिद्धान्त पर विश्वसा करते थे। समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति समक्तते थे। मिल्य मे इन्ही तपरिचयों को 'थे।पुत्ती कुछ जाता था। थेरपुत का खर्ब है 'भीनी सपरिग्रही'।

'सियाहन नाम ए नासिर' का लेखक जिलता है कि इन्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर जैन धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था। कलन्दरी की जमात परिशावकी की जमात थी। कोई कलन्दर दी रात से प्रधिक एक घर में न रहता था। कलन्दर चार नियमों का पालन करते थे— साखता, गुढ़ता, सन्दता और दरिदता। वे प्रहिता पर प्रजन्द विद्वाम रखते थे।

एक बार का किस्सा है कि थो कलन्दर मुनि वगदाद में प्राक्तर ठहरे। उनके सामने एक मुतुरपुर्य गृह-स्वामिनी का हीरों का एक बहुनूस्य हार निगल गया। सिवाय कलन्दरों के किसी ने यह घटना देखी नहीं। हार की लोज गुरू हुई। सहर कोतवाल को मूचना दी गई। उन्हें कलन्दर पुनियों पर सन्देह हुआ। कलन्दर मुनयों से प्रश्न किसी गरे। मुनियों ने उस मूक पक्षी के साथ विश्वसायका प्रश्न पक्षी को मारकर उसका देख लाहा जाता। सन्देह मैं मुनियों को बेरहमी के साथ वीटा गया। वे लोहू-लोहाल हो गये किन्तु उन्होंने शुतुरमुंग के प्राणी की सारकर उसका देख लाहा जाता। सन्देह में मुनियों को बेरहमी के साथ वीटा गया। वे लोहू-लोहाल हो गये किन्तु उन्होंने शुतुरमुंग के प्राणी की रक्षा की।

सानेहिबन अब्दुन कृद्दुम भी एक महिसाबादी मपरिग्रही परिश्राकक मृति था, जिसे उसके कानिकारी विचारों के कारण सन् ७०३ देखी में सूनी पर चढा दिया गया। श्रमुक अत्तरिया, तरीर इच्न हस्म, हस्माद अजदर, यूनान विचा हावन, सनी विन सलील ग्रीर बरसार अपने समय के प्रसिद्ध प्रदिसावादी निर्यम्यी कवीर थे।

नवनी और दसवी रातादियों में घट्यामी सलीकाओं के दरदार में भारतीय पढितों और साधुओं को घादर के नाथ नियमित किया जाता था। दनमें बीड और जैन साधु भी रहते थे। इका प्रन नजीम निकता है कि—''यरवों के जासनकान में यहिया इक्स कालिद बरमकी ने क्लीका के दरवार और भारत के साथ घरनत गहरा सम्बन्ध स्थापित किया। उसने वड़े घटय-वसाय और सादर के साथ भारत से हिन्दू, बीड और जैन विडानों को निमन्त्रित किया।

सन् ६९८ ईस्बी के लगभग भारत के बीत साधु-सन्यासियों ने मिलकर परिचमी एशिया के देवों की बात्रा की । इस दल के साथ चित्रिस्ता के क्व में एक जैन संन्यासी भी गये थे। एक बार न्वदेश लौटकर यह दल किर पर्यटन के लिए निकल गया। २६ वर्ष के बाद जब सन् एक्ट इंसबी में यह लोग अन्तिम बार स्वदेश लौट तब उस समुदाय के साथ सीरिया के सुविक्यात सन्य कवि सदुलपता खलमधारी का परिचय हुया। सबुलबला का जन्म सन् ६७२ ईसवी में हुआ और मृत्यु सन् १०५६ ईमवी में । जर्मन विद्वान वान केनर ने लिला है कि श्रृबुल्घला सभी देशों मीर सभी यूगों के सर्वश्रेष्ठ सदाचार शास्त्रियों में से एक था।

स्वतुनस्ता जब केवल चार वर्ष के थे तभी वेचक के अयंकर प्रकोष से सन्ये हो गये थे। किन्तु उनकी झाल-नृष्णा इतनी घटन्य गी कि वे स्पेन से मिल स्पेर हि स्वत्य दे हैं उन तक स्प्रेनकों स्थान में गुरू की तलाश में झालायों बनकर पूनते रहे। धन्त में बनदाद में जैन-दाशित कि साथ उनकी कार कि साथ उनका झाल-सनागम हुमा। साधना झार उन्होंने परमयोगी पर को प्राप्त किया। उनकी हैं इतर की करवा हराम की करवान से तिलान मिन्त थी। बहिस्त के लिए उनकी जरा भी क्वादिश नही थी। वे दुल्याय सता को ही सम्पत दुलों का मूल मानते थे। बगदाद से सीरिया लोटकर एक परंत की करदरा में रहकर उन्होंने धित कुल्लुनप्रचण क्या। उनके बाद उनका जीवन ही बदल गया। मद, सस्त्य मान एक एवं दूष तक का उन्होंने परित्याग कर दिया। उनका जीवन प्रतिस्तागण एवं मेंशियण कर नया।

मनुलमाना का दस बात में विश्वास नहीं था कि दुवें किसी दिन कड़ों में से निकतकर लड़े हो जायेंगे। बच्चा पैदा करने के कार्य को वह पाप मानता था। प्रपत्ते पृथक स्वत्तित्व को निटा देने को नह मनुष्य जीवन का वास्तिषक लदम मानता था। वह स्राजीवन मनसा, वाथा, कर्मणा बहावारी रहा। उसने सपने एक भवन में लिखा है:—

'हनीफ ठोकरें खा रहे हैं. ईसाई सब भटके हुए है, यहूदी चक्कर में है, भोगी कुराह पर बढे जा रहे हैं। हम नायबान मनुष्यों में दो ही स्थास तरह के व्यक्ति है—एक बुद्धिमान शठ और दूसरे पामिक मुढ।"

ब्रबुलग्रलाकाएक दूसराभजन है:---

"कोई वस्तु नित्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु नामवान है। इस्लाम भी नय्ट होने वाला है। ह्वरत मुसा प्राये, ध्रीर उन्होंने प्रथमी पांच वकत की नमाज चलाई। कुछ दिनो बाद कोई दूपरा मबह्ब घाकर इसकी जगह ले नेगा। इस तरह मानव-जाति वर्तमान धीर भविष्य के बीच में मीत की सरह हकाई जा रही हैं। यह घरनी नालवान है। जिस तरह इसका आगन्म हुआ। था उसी तरह हसका अन्त होगा जग्म और मृत्यु हर चीज के साथ लगी हुई है। कान का प्रवाह नदी की धार के सद्या बहता चला जा रहा है। यह प्रवाह हर समय किसी-न-किसी नई वस्तु को सामने लाता रहता है।"

सभी जीव-बंतुको यहातक कि की है-मकोडो के प्रतिभी वे ब्रपश्सिम् करणामय थै। इस सम्बन्ध का उनकाएक भवन है --

"क्या पशु-हिंसा में क्यों जीवन कर्तकित करते हो ? वेचारे बनवासी पशुक्रों का क्यों निष्ठुर भाव से सहार करते हो ? हिंसा प्रवसे वहा कुकर्म है। विल के पशुक्रों को आहार न बनायों। प्रषटे घोर मछिनयां भी न साक्षों। इन सब कुकर्मों से मैंने ध्यने अपने हाथ को आपने हैं। वास्तव में प्राप्ते जाकर न विषक रहेगा और न बच्च। कांच कि बाल पकने से पहले मैंने इन बातों को समक्ष लिया होता।"

١

हसी प्रकार जैन-दर्शन ने जलालुरीन रूमी एवं सन्य अनेक ईरानी मुफिसों के विचारों को प्रभावित किया। प्राहिशा सिद्धान्त मानव-जीवन का सवीच्य सिद्धान्त है। प्ररोक्त प्रमावित्रील कारमा उससे प्राहृत्य सिद्धान्त हों रह सकती। धनेक कारणों से, जिनके विस्तार में जाने की यहाँ प्रावदकता नहीं है, जैन जीवन-सारा ज्यापक रूप से मानव-समाज को प्रिक समय तक परिस्कारित नहीं कर सकी। उसके प्रमुगामी स्वयं प्रनाचार धीर मिथ्याचार में फीस गये। प्राज हमें फिर अहिसा की जब परस्परा में प्रहा कर प्रमुख्य सिद्धान कर हमें किर अहिसा की जब परस्परा में प्रहा कर दिया। किन्तु हमें निरन्त साधामाम्य अविक्त के स्यर्थ देकर एक बार उसे देशियमान कर दिया। किन्तु हमें निरन्त साधामाम्य अविक्त से स्थान को प्रज्वनित कर धपनी प्राण सिंदत का प्रमाण देना होगा। सत्य धीर प्राहृता के प्रवर्ध को प्रयवहार में प्रतिस्थित कर स्वर्ध के सहजानार्थ को प्रमाण चातुर्व का मागं प्रहण किया जायना, तो विश्वपर्य के महाकाल के विधान में जैनस्पर्य के तिय कोई प्राह्म हो।

"यदि जिन-मानित्यमं मनेक मिष्या माडम्बरों, मार्यहोन माचारो बादि को त्यागकर दया, मंत्री, उदारता, गुढ जीवन, मान्तरिक मीर बाह्य प्रकाश भीर प्रेम की उदार तशस्या द्वारा प्रयने में प्रस्तिहित जागृत जीवन का परिचय दे को तो यब प्रसियोग और मारोप स्वयं शांत हो जायेंगे और इससे जैन स्वय अप्य होंने तथा समस्त मानव-सम्यता को भी वे ध्यय करेंने।"

# क्षं क्षं संस्कृत साहित्य के विकास में जैन विद्वानों का सहयोग

डा० मंगलदेव शास्त्री, एम. ए., पीएच. डी.

भारतीय विचारवारा की तमुन्तित ध्रीर विकास में ग्रन्य श्राचार्यों के समान जैन आवार्यों तथा ग्रन्यकारों का जो बड़ा हाथ रहा है उससे धावकल की विग्रन्थकती साधारणतया परिश्वित नहीं है। इस लेख का उद्देश यहीं है कि उसत विचारवार की समृद्धि में जो जैन विद्वानों ने नहयोग दिया है उसका कुछ दिस्त्रांन कराया जाय। जैन विद्वानों ने प्रकृत, अवभ्रं शे, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, तेलगु, तीमल स्नारि भाषा के साहित्य की नरह सस्कृत भाषा के साहित्य की समृद्धि में बड़ा भाष निया है। सिद्धान्त, वापन, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, षमचम्पू, ज्योतिय, ग्रामुबंद, कोय, श्रक्कार, छन्द, गणित, राजनीति, मुभाषित धादि के क्षेत्र में जैन लेखकों की मृत्यवान सस्कृत रचनाएँ उपवच्य है। इस प्रकार कोत्र करने पर जैन सस्कृत साहित्य विद्याल रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। उस विश्वाल माहित्य का पूर्ण परिचय कराना इस ग्रन्थकाय लेख में संभव नहीं है। यहा हम केवल उन जैन रचनाओं की सुचना देना चाहते हैं औ महत्वपूर्ण हैं। जैन सेद्यान्तिक तथा आराभिक ग्रन्थों की चर्चा हमा नान-नुक्रकर छोड़ रहे हैं।

जैन न्याय के मौलिक तस्वों को सरल और सुबोधरीति से प्रतिपादन करने वाले

मुक्यतया दो ग्रन्थ हैं। प्रथम अभिनव धर्मभूषणयति विरक्षित न्यायदीपिका, दूसरा माणिकनिद का परीक्षामुख, न्यायदीरिका में प्रमाण थीर नय का बहुत ही स्पष्ट और अ्यवस्थित विवेचन किया गया है। यह एक प्रकरणस्मक सक्षिप्त रचना है जो तीन प्रकाशों में समाप्त हुई है।

गौतम के न्यायमूत्र और दिग्नाग के न्यायमुद्देश की तरह माणिक्यनांद का 'परीक्षामुल' जैन न्याय का सर्वप्रथम मूत्र प्रण्य है। यह छः परिच्छेत्व में विभवत है धौर समरत मुत्रसंस्था २०७ है। यह तथनी याती की रचना है और इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती प्रत्यकारों ने इस र धने प्रत्यकार हिना हिना हिना है। प्राचार्य प्रभावन्य (७५०-१०५४ ६०) ने इस पर बारह हवार इसो कि कि प्रत्यक्त प्रत्यकार प्रत्यक्त स्वातंत्र हे मालि है। १२वी याती के लयुक्तनवर्वीयं ने इसी प्रत्य पर एक 'प्रमेयतनमाना' नामक विस्तृत टीका लिखी है। इसको रचनावितो इतनी विवाद धौर प्रावत है धौर इसमें चिचत किया गया अभेय इतने महत्व का है कि प्राचार्य हेमचंद्र ने अनेक स्वनों पर धपनी 'प्रमाणसीमांसा' में इसका यक्ट्याः धौर अर्थवाः प्रमुकरण किया है। लख्य अत्यत्वीयं ने माणिकनन्दि के परीक्षामुख को प्रकलक के वचनस्यी समुद्र के मन्यन से उद्यक्त न्यायविद्यामत' वताया है।

उपयुं कर दो मीलिक प्रन्थों के खातिरकत रूप सुख न्यायवस्थी का परिचय देना भी स्वाध्यस्थी कर होता। अनेकालवाद को अवस्थित करने का सर्वत्रयम श्रेय रवागी समनत्त्रमह्र (हि व या तुः वार्यो कं) यो रिचय निवस्त दिवाकर (छठी वार्ती है ) को प्राप्त है। स्वाधी समनत्त्रमह्र की स्वाधीमां साम के स्वाधीमां के मन्तव्यों की पायो के साम करते हुए अन्तव से सीमावा की गई है और युप्तियों के साम स्वाधीमां की याव्या की गई है को प्रस्त क्षाधीमां के स्वाधीमां साम के स्वाधीमां के स्वधीमां के स्

भट्टाकलकदेव जीन न्याय के प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके पश्चादभावी ममस्त जैनताकिक इनके द्वारा व्यवस्थित न्यायमाणे का मनुसरण करते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी प्रस्थाती, न्यायविनश्चय, सिद्धिविनश्चय, त्यांस्त्रय और प्रमाणसंबद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण दार्थिक रचनाये हैं। इनकी समस्त रचनाएं जटिल और दुवेंगि हैं। परन्तु व इतनी गम्भीर है कि उनमें 'गागर में गागर' की तरह परे-पर्दे जैन दार्थनिक तप्तवाल करा पड़ा है।

ग्राठवीं शती के विद्वान ग्राचार्य हरिभद्र की 'ग्रनेकात जयपताका' तथा पटदर्शन समुच्य

१ - 'ग्रकलकवचोम्मौधेस्दध्ने येन धीमता ।

न्यायविद्याम्त तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ।।'

मूख्यान भीर बारपूर्ण कृतिया हैं। ईसा की नवी शती के प्रकार प्राचार्य विद्यानस्वन के प्रधट-सहकी, प्राप्तपरीक्षा धीर तत्वावंदनोकशांतिक, धादि रचनाओं में भी एक विद्याल किन्तु धालोचना-पूर्ण विद्याराधि विद्याते हुई दिखलाई देती है। इनकी प्रमाण परीक्षा नामक रचना में विभिन्न प्रमाणिक माध्यताओं की धालोचना की गई है और प्रकलंक सम्प्रत प्रमाणों का संयुक्तिक समर्थन किया नवा है। सुत्रविद्ध तारिक प्रमाचन्द्र धालायों ने धपने शोषंकाय प्रमेषकमस मार्तप्रध और त्यायकुमुदचन्द्र में जैन प्रमाणशास्त्र से सम्बन्धित समस्त विद्यों की विन्तृत और व्यवस्थित विद्येचना की है तथा व्याद्वी शती के विद्धान भमयदेव ने सिद्धतेन दिवाकर कृत सम्पतितक की टीका के ब्यान से समस्त शास्त्रिक वादों का सम्रह किया है। बारहवी शती के विद्धानवादी देवराज सूरिका स्यादादरताकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्य है तथा कितकाल सर्वन्न आवार्य हैमचन्द्र की प्रमाणनीमांसा भी जैन न्याय की एक सनुदी रचना है।

उनतः रचनाएं नव्य स्वाय की शैनी से एक में प्रस्पष्ट है। हा, विभनदास की सप्त-भंगतरिंगणी भीर वाचक यशोवित्रयजी हारा लिखित धनेकान्तव्यवस्था, शास्त्रवार्ता समुख्य तथा अण्टसहस्री की टीका ध्रवस्य ही नव्य न्याय की शैली से लिखिन प्रतीत होती हैं।

स्थाकरण---आवार्य पूज्यपाद (वि॰ छुठी ति॰) का जैनेन्द्रव्याकरण सर्वप्रथम जैनव्याकरण माना जाता है। महाकवि धनंजय (-वीं शती) ने इसे ध्रपश्चिमरत्ने वतलाया है ? इस प्रन्य पर निम्नलिखित टीकाएं उपलब्ध हैं —

(१) श्रभयनिन्दकृत महावृत्ति (२) प्रभावन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर (३) श्राचार्यं श्रुतकीतिकृत पत्रवस्तुप्रक्रिया (४) पं० महाचन्द्रकृत लघुसैनेन्द्र ।

प्रस्तुत जैन व्याकरण के दो प्रकार के सूत्रपाठ पाये जाते हैं। प्रथम सूत्रपाठ के दर्धन उपितिश्वल बार टोकाम में होते हैं और दूबरे सूत्रपाठ के सब्दाणंवनिद्यका तथा शब्दाणंव- प्रक्रिया में। पहले पाठ में २००० सूत्र है। यह सूत्रपाठ पाणिनीय की मुश्यद्वित के समान है। इसे सर्वा सम्पन्न बनाने की दृष्टि से महावृत्ति में अनेक बातिक कीर उपसल्याओं का निवेश किया गया है। दूबरे सूत्रपाठ में २००० सूत्र है। गुत्ते सूत्रपाठ की अपेक्षा इवसे ७०० सूत्र अपिक्ष हैं भीर इसी कारण इसमें एक भी बार्तिक धादि का उपयोग नहीं हुखा है। इस संबोधित और परिवर्धित संसरण का नाम शब्दाणंव है। इसके कर्ता गुणतिर (वि० १० श०) आचार्य हैं। शब्दाणंव पर भी दो टोकाएँ उपलब्ध हैं:—(१) शब्दाणंवनिद्यका धौर (२) शब्दाणंव प्रक्रिया। सब्दाणंवनिद्रका सोमदेव मुनि ने वि० स० १२६२ में लिखकर समाप्त की है और शब्दाणंव- प्रक्रिया भी वारहवीर शती चारकीर परिवर्धाया सन्त्रपाति किये गये हैं।

महाराज ग्रमोघवर्ष प्रथम के समाकालीन शाकटायन या पाल्यकीति का शाकाटायन

१---प्रमाणकमलंकस्य पुज्यपादस्य लक्षणं ।

धनंजयकवेः काव्यरस्तत्रयमपश्चिमम ॥ — धनंजयनाममाला

२ — जैन साहित्य घौर इतिहास (प० नाघराम प्रेमी) का 'देवनन्दि घौर उनका जैनेन्द्रबग्राकरण' शीर्षक निबन्ध । (शब्दानुशासन) व्याकरण भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्तुत व्याकरण पर निम्नांकित सात टीकाएं उपनव्य हैं:---

(१) समीयबृत्ति— याकाटायन के शब्दानुवासन पर स्वयं सुत्रकार द्वारा तिस्ती गई यह सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकूट नरेश समीयवर्ष को तक्ष्य में रसते हुए ही इसका उकत नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) शक्टायनर्यास समीयवृत्ति पर प्रभावन्त्रामण्याँ हारा विरावत यह स्थास है। इसके केवन दो प्रस्थाय हो उपलब्ध है। (३) विजामणि टीका (लोपीसीवृत्ति) इसके रचिवान कि होती प्रमाववृत्ति को सीयार करके ही इसकी रचना की गयी है। (४) प्रक्रियासबह— भट्टोनीवीशित की सिद्धान्तकोषुद्रों की प्रद्रात पर निस्ती गयी यह प्रक्रिया टीका है, इसके कर्ता अभयवन्द स्थायां है। (३) शाक्टायन टीका — मावतेन विवाद ने इसकी रचना की है। यह कातन्तकप्रपाला टीका के रचपिता है। (७) कान्यव्यास्त्र — अपनिवृत्त — तमुकीमुत्रों के समान यह एक प्रस्त्रकार टीका है। इसके कर्तावरक्ष्यमाला टीका के रचपिता है। (७) कान्यव्यास्त्र है। (७) क्षाव्यास्त्र न्यास्त्र है। इसके कर्तावरक्ष्यमाला टीका के रचपिता (वि० ११वी यह) मृति है।

श्राचार्य हेनवन्त्र का तिद्धि हेम शब्दानुवासन भी महत्वपूर्ण रचना है। यह इतनी श्राक्षयंक रचना रही है कि इसके ग्राधार पर तैयार किये वे धनेक व्याकरण ग्रन्थ उपनब्ध होते हैं। इनके ग्रातिरिश्त ग्रन्थ धनेक जैन व्याकरण ग्रन्ग जैनाचार्यों ने सिखे हे और अनेक जैनेतर व्याकरण ग्रन्थों पर महत्वपूर्ण टोकाए भी निजी है। पुज्यपाद ने पाणिनीय व्याकरण पर 'शब्दा-नतार' नामक एक न्यास निजा था जो सम्प्रति ग्रमाप्य है। भीर जैनाचायों डारा सारस्वतव्याकरण पर निजित विभिन्न बीस टोकाएं म्राज भी उपलब्ध है। भै

द्यवंदर्मका कातंत्रव्याकरण भी एक सुवोध और सक्षिप्त व्याकरण हैतथा इसपर भी विभिन्न चौदहटीकाएँ प्राप्त है।

श्रलंकार

प्रलंकार विषय में भी जैनाचार्यों की महत्त्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध है। हेमचन्द्र धौर बाम्भट्ट के काट्यानुजामन तथा बाम्भट्ट का बाम्भट्टालकार महत्त्व की ज्वनाएं है। धवितसेन आचार्य की प्रमकार चित्तामणि और प्रमरचन्द्र की काव्य करनवता बहुत ही सफल रचनाये है।

भैनंतर मलकार बाहवों पर भी जैनाचार्यों की कतिषय टीकाएं पायी जाती है। काव्य-प्रकाश के ऊपर भानुचन्द्रपणि जयनिन्दसूरि और यशोविजयगणि तशायच्छ की टीकाएँ उपलब्ध है। इसके सिवा दण्डी के काव्य-द्वा पर निभुवनचन्द्रकुत टीका पायी जाती है। सीर रुद्र के काव्यालकार परनेमिसापु (११२५ वि० स०) के टिप्पण भी सारपूर्ण है।

नाटक-

नाटकीय माहित्य मृजन मे भी जैन साहित्यकारों ने प्रपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। उभय-भाषा-कवि-वजवति हस्तिमल्ल (१३वी झ०) के विकांतकोरव, जयकुमार सुनोचना,

> १ — जिनरत्नकोश (भ० ग्रो० रि० इ० पूना) जिनरत्नकोश (भ० ग्रो० रि० इ०, पूना)।

सुनद्राहरण भौर मंजनापननवय उल्लेखनीय नाटक है। मादि के दो नाटक महाभारतीय कथा के प्राथार पर रचे गते हैं और उत्तर के दो रामक्वा के माधार पर । हमयन्द्र म्राचार्य के सिध्य रामचन्द्रसूरि के मनेक नाटक उल्लब्ध हैं जिनमें जबविवाह, सच्युरियण्ड, कीवृदी मित्रानंद, रामचान्युर्य, निर्मयमीमन्यायीय साद नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है।

श्रीकृष्ण मित्र के 'प्रबोध चन्द्रोदय' की पढ़ित पर रूपकारमक सैली में विश्वा गया ससपात (१३वी सतीः) का 'मोहराज परायब' एक सुप्तिद्ध नाटक है। इसी सैली में लिखे गये बादिचन्द्र सूर कुत जातसूर्योदय तथा यशक्चन्द्रकृत मुदितकुमुदचंद्र अक्षान्यदायिक नाटक हैं। इनके सिदिचन जबसिंह का हम्मीरमद-मर्रन नामक एक ऐतिहासिक गाटक भी उपलब्ध है। काव्य-

जैन काव्य-साहित्य भी भ्रपने ढंग का निराला है। काव्य-साहित्य से हमारा आश्रय सख-काव्य, महाकाव्य, चरित्रकाव्य, चप्पूकाव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्यो से है। गद्यकाव्य में तिलक-मजरी (२०० ६०) और कोष्टवरेव। वादीमसिंह (११वींश्रेसवी) की गव्यचिन्तामणि महाकवि बाथ-कृत काव्यवरी से जोड की रचनाव है।

महाकाव्य में हरिश्वनंद्र का धर्मधार्माष्ट्रदय, वीरानित का चन्द्रप्रभविति, प्रभयदेव का वयन्तिवित्र, धर्दहास का मुनियुवन काव्य, वारियंव का पाश्वेताथ विरित्र, वास्मृह का तीमितवीण काव्य, मुनिवयन का धानिताथवित्र भीर महासन का स्मृतनवित्र, आदि उत्कृष्ट कीटि के महाकाव्य तथा काव्य है। चरित्र काव्य में बटासिहनित्र का वरमवित्र, रायमस्य का जम्कूस्वामी-विरित्र, प्रमास काव्य है। चरित्र काव्य में बटासिहनित्र का वरमवित्र, रायमस्य का जम्कूस्वामी-विरित्र, प्रमास कृति का महावीर परित्र, प्रमास कृति का महावीर चरित्र, प्रमास कि काव्य माने वार्त है।

चम्पू काव्य में प्राचार्य सीमदेव का यशिरतनकचम्पू (वि० १०१६) बहुत ही स्थाति-प्राप्त रचना है। सनेक दिवानों के विचार में उपनव्य सरहत साहित्य में इसके जोड़ का एक भी चम्पू काव्य नहीं। हरिस्वत्रम सहाकवि का जीवन्यरचम्द्र तथा झहें हास का गुकरेवचम्पू (३वी साती) की उचकोटि की रचनाए है। चिकलाव्य में महाकवि प्रसंवय (न्यी श०) का दिसमान, सानित्राज का पंचसंपान, हमचन्द तथा मेवितवयमर्ग के सप्तसन्धान, जगन्नाच (१६१६ वि० सं०) का चतुविशति सन्धान तथा जिनसेनावायं का पारवेम्ब्यूट्य उत्तम कोटि के चिक्राव्य हैं।

दूत-काव्य में मेपडूत की पढ़ित पर लिखे गये बादिजन्द्र का पवनदूत, चारित्रमुख्र का शीलदूत, विनयप्रभ की चन्द्रदूत, विक्रम का नेमिद्द और जयनिजकसूरि का धर्मदूत उल्लेखनीय दूत-काव्य है।

इनके अतिरिक्त चन्त्रप्रभमुरि प्रभाव के चरितमेरुतुग कृत प्रवन्य चिन्तामणि (१३०६ है॰), राजशेखर का प्रवन्यकोष (१३४२ ई०) ब्रादि प्रवन्यकाच्य ऐतिहासिक दृष्टि से ही बड़े ही महत्त्वपूर्ण है।

छन्द शास्त्र---

छन्द शास्त्र पर भी जैन निहानो की मृत्यवान रचनाएँ उपलब्ध हैं। त्रयकीति (११६२) का स्वोपन्न छन्दोज्जुबासन तथा ग्राचार्य हेमचन्द्र का स्वोपात छन्दोज्जुबासन महस्व की रचनाएँ हैं। जयकीर्तिने प्रपने छुन्दोऽनुशासन के धन्त में लिखा है कि उन्होंने माण्डेच्या, विशव, जनाश्या, तैतब, शोबुश्यवाद धौर जददेव सादि के छुन्दशास्त्रों के धायार पर प्रमने छुन्दोऽनुष्ठासन कींरचनां की है। वाग्यट का छुन्दोऽनुशासन भी इनी कोटि शी रचना है भीर हस पर इनकी स्वीपास टीका भी है। राजशेखर भूपि (११४६ ई०) का छुन्दाःखेखर धौर रस्तमंजूषा भी उन्होंखनीय रचनाएँ है।

इसके प्रतिरिक्त जैनेतर छुन्दः झास्त्र पर भी जैनावायों की टीकाएँ पायी जाती हैं। कैदारभट्ट के जुनरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणी, क्षेमहस्त्रगणी, समयसुन्दर उपाध्याय आसह धीर मेरू-सुन्दर भादि की टीकाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कालिदास के शुरुदोध पर भी हुएँ शींति भीर कालिविजयगणी की टीकाएँ प्रान्त है। संस्कृत भाषा के छुन्द-बास्त्रों के तिवा प्राकृत भीर मधभां सामाण के छुन्दशास्त्रों पर भी जैनावायों की सहस्त्रपूर्ण टीकाएँ उपलब्ध है। कोष्ट-

कोप के क्षेत्र में भी जैन माहित्यकारों ने घवनी लेखनी का यथेटर कौसल प्रदर्शित किया है। धमरितिहरणीकृत अमरकोष संस्कृतत्र समाज में सर्वोत्रयोगी धौर सर्वोत्तम कोप माना जाता है। उसका पठन-गाठन भी धम्य कोषों की धनेवात सर्वाधिक रूप में प्रचतित है। पनजसकृत पनंजय-नाममाता से सौ दनोकों की शरपकाय रचना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक कक्षा के विद्याचियों के ठिए जैन समाज में इसका खब प्रचनन है।

स्मरकोष की टोका (ब्वास्थामुशाक्या) की तरह इस पर भी अमरकीति का एक भाष्य उपध्य है। इस प्रसंग में आचार्य हेमकन्द्रविरचित क्षभिधानचित्तामणि नाममाला एक उल्लेखनीय कोशकृति है। शीधरसेन का विश्वलोचनकोप, जितका स्रपर नाम मुस्ताबनी है एक विशिष्ट भीर अपने इंग की सपूठी रचना है। इसमें ककारांतादि ब्यंत्रनों के कम से सक्तें की संकतना की यथी है जो एकदम नदीन है।

#### मन्त्रशास्त्र-

मन्त्रशास्त्र पर भी जैन रचनाएँ उपलब्ध हैं। विक्रम की ११वी ग्रसी के मन्त्र भीर बारद्वी के मादि के बिद्धान सल्लेषण का भीरत्यसामितकल्य, वस्त्रवीमन्त्रकल्य और ज्यासामितिन, कल्प महत्त्रपूर्ण रचनाएँ हैं। भीरत पद्माविकल्य में भन्त्रोलक्षण, सक्त्येकरण, देश्यनं न, हाद्य-क्लप महत्त्रपूर्ण रचनाएँ हैं। भीरत पद्माविकत्य में भन्त्रोलक्षण, विकासभोड़ार, क्रोसास्त्रिक्तरम, मान्त्रक्षीर प्राच्छमन्त्र नामक सम्र अधिकार हैं तथा इस पर यस्मुप्त का एक संस्कृत विवरण भी उपलब्ध

> १—मॉडत्य-पिगलजनाश्रय-सैतवास्य । श्री पूज्यपादवयदेव-बुधादिकाना । छन्दासि वीक्ष्य विविधानिप सत्प्रयोगान, छन्दोनुशासनिमद जयकीर्तिनोक्तम ॥

२---इस ग्रन्थ को श्री साराभाई मणालाल नवाब भ्रहमदाबाद ने सरस्वतीकरूप तथा भ्रतेक परिशिष्टों में गुकराती अनवाद सहित प्रकाशित किया है। हैं। ज्यांतामालिनी करूप नामक एक घन्य रचना इन्द्रनन्दिकी भी उपलब्ध है जो शक सं० ६६१ में मान्यकोट में रची गती थी। विचानुवाद या विचानुवादन नामक एक घीर भी महत्वपूर्ण रचना है जो २४ अवधारों में विमयत है। वह मस्त्रियाधार्थ की कृति बतायधी मानी है परन्तु धंता-परीक्षण के प्रतीत होता है कि इसे मस्त्रियेण के किनी उत्तरवि विद्वाल् ने संवित किया है। इनके धर्मितरस्त हस्तिबल्ल का विचानुवादांग तथा अवतायस्त्रीय मन्त्र भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। सभाषित और राजनीति-

सुभाषित और राजनीति से सम्बन्धित साहित्य के सुजन मे जैन लेख हों के वर्षाप्त योग-वान किया है। इस प्रसाग में प्राचार्य प्रमितनिका सुभाषित रत्नतन्दोह (१०५० कि०) एक सुन्दर रचना है। इसमें सांसारिकविषयित राकरण, माबाहुकागित राकरण, इन्द्रियनिष्कृषपदेश, स्त्रीपुण्योष विचार, देवनिकरण मादि बतीत प्रकरण हैं। प्ररोक प्रकरण वशास्त्रीत विचनीत, एक्वीस-पच्चीस वर्षों में समाप्त हुम्रा है। सोमप्रम की सूनितपुन्तावती, सक्तवकीति की सुभाषितावस्थी, साचार्य गुभचन्द्र का ज्ञानाण्य , हेमचन्द्राचार्य का सोगसास्त्र स्नाट उच्चकीहि के सुभाषित प्रन्य है। इनमें में स्नातन दोनों प्रस्थों में योगशास्त्र का नहत्वपूर्ण निकरण है।

राजनीति में कोमदेवसूरि का, नीतिवाश्यामूत बहुत ही महत्त्वपूर्ण रचना है। सोमदेव-सूरि ने प्रपने समय में उपलब्ध होने वाले समस्त राजनीतिक और व्यवसारवीय साहित्य का मन्यन करके इस सारवत नीतिवाश्यामृत वा मुबन किया है। अतः यह रचना अपने ढंग की मौलिक और मुख्याना है।

आयुर्वेद-

प्रापृत्यें के सम्बन्ध में भी कुछ जैन रचनाएँ उपसम्ब है। उदादित्य का कत्याणकारक, पूज्यपादवैद्यार अच्छी रचनाए हैं। पण्डितप्रवर प्राशाघर (१३वी सदी) ने नाम्मट्ट या चरक संविद्यापर एक प्रप्टांग हृदयोग्नीतिनी नामक टीका सिल्ली थी परम्यु सम्प्रति वह प्रप्राप्य है। पामुख्यायंड्य नर्राचिकत्या, निल्पणकृत वासवह चिकित्या, नथा सोमप्रभावार्यं का रसप्रयोग भी उपयोगी रचनाए है।

कला और विज्ञान---

जैनाचार्यों ने वैज्ञानिक साहित्य के ऊपर भी प्रपती लेखनी चताई। हंतदेव (१३वीं सदी) का मृगयशीवास्त्र एक उत्कृत्वकीर की रचना मालुम होती है। इसमें १७१२ तय हैं ग्रीर इसकी एक पाष्ट्रतिष विजयम के राजकीय पुरतकागार पर मुरक्षित है। इसके प्रतिदिक्त चायुष्ट-रायकृत कृपजलज्ञान चनस्यतिस्वरूप, विधानारि परीक्षाशास्त्र, धानुसार, धनुवेद रत्नपरीक्षा, विज्ञानार्थे आदि भी उत्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाएं हैं।

ज्योतिष, सामुद्रिक तथा स्वप्नशास्त्र--

ज्योतिषश। स्त्र के सम्बन्ध में जैनाचार्यों की महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं। गणित

१--जैन साहित्य भौर इतिहास (श्री पं० नायूराम जी प्रेमी, प्० ४१५)

और फ़ानित दोनों आगों के ऊपर ज्योतिषवत्य पाये जाते है। जेनावायों ने गणित ज्योतिष सम्बन्धी विषय का प्रतिपादन करने के लिए पाटीगिलत, बोजगणित, रोलागीलत, त्रिकोणमिति, प्रतिमा-सणित, पूर्वोग्नतितालित, पंवागितगीण गणित, जन्मपत्रनिर्माणगणित, बहुमुति उदयास्त्रसम्बन्धी गणित एवं भन्मादि सम्बन्धित पणित का प्रतिपादन किया है।

जैन पणित के विकास का स्वर्णपुण छठवी से बारहवी तक है। "इस बीच घनेक महत्व-पूर्ण गणित प्रत्यों का बयन हुआ है। इसके पहले कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय धागमिक प्रत्यों में अवस्य गणितसन्दर्धी कुछ बीजसूत्र जाते है।

सूर्यप्रज्ञाप्त तथा चन्द्रप्रज्ञाप्त प्राष्ट्रत की रचनाएं होने पर भी जैन गणित की अरबन्त महत्वपूर्ण तथा प्राचीन रचनाए हैं। इनमे सूर्य और चन्द्र से तथा इनके यह तारामण्डल आदि से सम्बर्गियन गणित तथा विद्वानों का उल्लेख होटियोचर होता है। इनके अतिरिक्त महावीराचार्य (व्हीं सदी) का गणिततार सयह, भीवरदेव का गणिततास्त्र, हेमप्रभृत्ति का जैवेवयप्रकाश और चित्रतित्रक्वार्य का गणिततित्रक आदि यन्य सारग्रमित और उपयोगी है।

कलित ज्योतिय से सम्बन्धित होराचास्त्र, संहिताशास्त्र, सुदूर्तवास्त्र, तासुद्रिकशास्त्र, प्रस्तवास्त्र धौर स्वयन्त्रास्त्र भादि पर भी जैनावार्यों ने अपनी रचनका में पर्याप्त प्रकाश झाता है और मीलिक ब्रन्थ भी दिये हैं। इस प्रवा में चन्द्रतेत सुत्त का केवलज्ञात होरा, दामनंदिके खिष्य भट्टवार्सीर का धावज्ञानित्तक, चन्द्रोत्मीलनायस्त, भद्रवाहिनिमत्तदास्त्र, सर्थकाण्ड, सुदूर्त-हर्वण, विज्ञावाताराणी का स्वयन्तितार्मण झादि उपयोगी प्रस्त्य हैं।

जैवा ऊपर कहा त्या है, इस लेख में संस्कृत साहित्य के विषय में जैनविद्वानो के मूल्यवान सहयोग का केवल दिव्यतेन ही कराया नया है। संस्कृत साहित्य के प्रेमियो को उन म्यादरणीय जैन विद्वानों का कृतज्ञ ही होना चाहिए। हमारा यह कर्शव्य है कि हम हुदय से इस महान् माहित्य से परिचय प्राप्त करें सीर यथानम्बद उनका सस्कृत समाज में प्यान्त करें।

જે જે જે

# Ahimsa Ideology and Family Planning

Dr. Bool Chand

Director, Ahimsa Shodh Peeth.

[Doctor Boolchand the Ex-Director of Ahimsa Shodh Peeth and professor Panjab University, Chandigarh, retired I. C. S. He has done the work of highest level by spreading the message of Indian Culture in the world. The most important and extraordinary work which has been done in the Ahimsa Shodh Peeth is due to him and his efforts.

The essay on Ahimsa Ideology and Family Planning written by him is really the work of the great intelligence. The country is facing the problems of rising prices now-a-days. He has correlated Ahimsa Ideology with family planning. He has laid great emphasis not on the birth control but on the self-control. The increasing number of population can only be checked by the self control. This check on the increasing number of the population is necessary to observe the goal of the Five-Year Plans. He also lays great emphasis on the chastity of the soul, body and heart which has been discussed at great length by Mahatma Gandhi.]

Being based upon reason and scientific method, Ahimsa ideology naturally relies on Planning as a proper procedure in all human activities. Planning implies a conscious attempt to work out adequate means to reach desired ends.

In regard to the size of the population, for instance, the Government of a country may at any time follow a deliberate policy of population control; but in the case of individual men and women also, it is the view of Ahimsa thinkers that a Policy of family planning is inescapably required. Family planning involves the estimating of income and expenditure for husband, wife and children for a year or more in advance, and it also involves the well-being of the family for many years into the future. Among other things, this involves the planning of the size of the family.

More than other law-givers, Ahimsa philosophers have laid insistent emphasis upon two things in particular. First, that married persons must understand that the begetting of progeny imposes a fundamental and inescapable responsibility upon the parents not merely for its proper feeding, its bringing up, its education, but also for helping it to develop into useful citizens of the community who may be capable of contributing to the common well-being. Secondly, that married persons must always try to consciously regulate the number of their progeny by voluntary moral restraint. In respect of the first thing, Ahimsa thinkers feel that it would be justified for State authority to take

action to bring home to the citizens their fundamental responsibility towards their progeny by recourse to even punitive measures.

Ahimsa thinkers have included the 'sheel' or vow of chastity for married persons in their scheme of ethical conduct. The Jains, the Buddhists and the Hindus in India as well as Christians in the West have laid down the principle of monogamy, and have further laid down with precision and specific detail the rules of chastity which must be followed by married persons. Mahavira, Moses, the Buddha, Confucius, Socrates, Aristotle and Christ, all Ahimsa thinkers in the world have further prescribed a code of personal sexual ethic. By some this code of personal sexual ethic has been invested with a divine or semi-divine authority. Each Ahimsa thinker has formulated for this own day and for his own community a criterion by which human conduct may be regulated and controlled. Ahimsa sociologists also have formulated a social sexual ethic on the basis of metaphysics, psychology and physiology. Realising that man is naturally polygamous and woman naturally polyandrous, and realising further that human society will not prosper or make progress unless a check is placed upon the promiscous psychological impulses of men and women, at first the institution of marriage and eventually monogamous marriage was invented as a form of this check.

This personal and social ethic his naturally differed from age to age. But certain elements of stability have been present in it throughout, and these are more or less permanent. These elements may be summarised in a series of descending prohibitions. All forms of sexual indulgence have been disallowed to those who have a conviction in favour of entire continence. To those who have entered into the bond of marriage, sexuality outside marriage has been forbidden. Over-indulgence has been regarded as an evil and a sin for any class of persons indulging at all. For the immature and the youthful indulgence has been recommended to be postponed

Ahimsa thinkers have never been in favour of the expedient

called 'Birth Control', which has been with us secretly for a long time and which has become a public policy in recent years. It consists in the use of chemical and mechanical means for the prevention of contraception. Ahimsa thinkers have been opposed to this expedient mainly because they have felt that by the use of contraceptives inordinate sexual indulgence inside as well as out of marriage gets facilitated. From the physiological point of view inordinate sexual indulgence is most likely to lead to the speedy decline to the human race. The subject has been discussed at great length by Mahatma Gandhi in his weekly writings, which have been collected 'Self-Restraint Vs self Indulgence'.

It is an earnestly held view of Ahimsa thinkers that the best form of family planning would be by self-control or Brahmachaya. Yet Ahimsa thinkers deplore with the others failure of the family planning programme initiated by our Government in the Five-Year Plans of this country. It was in the First Five-Years Plan that the idea of population control and 'the reduction of the birth-rate to the extent necessary to stabilise the population at a level consistent with the requirements of national economy' was first mooted. The appeal for family planning was then mainly put forward on considerations of health and welfare of the family. In the second and the third Five-Year Plans the programme of family planning was developed further and it was stated that the objective of stabilsing the growth of population over a reasonable period must be regarded as at the very centre of planned development.

The large-scale family planning programmes have unfortunately not been too successful. The population has continued to increase at the nomal or even higher than normal rate. That is a matter for real regret. Of all those who believe in Ahimsa ideology it becomes an obvious duty to be positively assiduous in the implementation of the policy of population stabilisation and control deliberately adopted by our Government by all the means within their capacity.

# श्री तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ संयोजक समिति

#### सम्माननीय सदस्य

श्री दानवीर साह शान्तिप्रसाद जी अध्यक्ष

कलकता

- जगजीवनराम जी भृतपूर्व रेलवे मंत्री भारत सरकार
- पद्मभूषण श्री कुंबरसैन जी चीफ इञ्जीनियर

बेंकाक, थाईलैंड

मध्य प्रदेश सरकार भोपाल

- " धचलसिंह जी M. P. धागरा
- बाद तस्तमल जी जैन मिनिस्टर
- "ला**० राजे**न्द्रकुमार जी प्रधान भा० दि० जैन परिषद
- "आचार्य जुगलिकशोर जी मिनिस्टर
- उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ चौधरी श्री देशराज जी भतपूर्व डिप्टी मेयर दिल्ली कारपोरेशन दिल्ली श्री जयन्तीलाल जी मानकर संचालक जीवदया प्रचारक मण्डल बम्बई
- ,, ऋषभदास जी रांका ग्रध्यक्ष भारत जैन महामण्डल बम्बई
- ,, देशभक्त बाबू रतनलाल जी जैन Ex. M. L. A. विजनीर
- .. चिरंजीलाल जी बडजान्या वर्धा
- लाला राजकष्ण जी जैन दिल्ली
- .. पं परमेष्ठीदास जी जैन न्यायतीर्थ, ललितपुर
- .. पं० शील चन्द्र जी जैन न्यायतीर्धमवाना
- ,, श्री कान्ता जी जैशीराम जानरेरी फर्स्ट क्लास मजिस्टेट दिल्ली

